### जैनसंघ-ग्रन्थमाला

#### प्रनथ-सालाका उद्देश्य-

प्राकृत, संस्कृत श्रादिमें निबद्ध दि॰ जैन सिद्धान्त, दर्शन, साहित्य, पुरागा श्रादिका यथा सम्भव हिन्दी श्रनुवाद सहित प्रकाशन करना

सञ्चालक-

सा० दि० जैन संघ

म्रन्थाङ्ग १-२

. प्राप्तिस्यान—

**च्यवस्थापक** 

भा० दि० जैन संघ,

चौरासी, मधुरा

मुद्रक, रामकृष्ण दास, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रेस, बनारस।

Sri Dig. Jain Sangha Granthmala No. 1-II

### KASĀYA-PĀHUDAM II

(PAYADI VIHATTI)

BY

**GUNABHADRĀCHĀRYA** 

WITH

#### CHURNI SUTRA OF YATIVRASHABHĀCHĀRYA

AND

THE JAYADHAVALA COMMENTARY OF VIRASENACHARYA THERE-UPON

EDITED BY

Pandit Phulachandra Siddhantashastri, EX-JOINT EDITOR OF DHAVALA.

Pandit Kailashachandra, Siddhantashastri,
NYAYATIRTHA, SIDDHANTARATNA,
PRADHANADHYAPAK, SYADVADA DIGAMBARA JAIN
VIDYALAYA, BENARES.

PUBLISHED BY

The Secretary Publication Department,

THE ALL-INDIA DIGAMBRA JAIN SANGHA CHAURASI, MATHURA,

### SRI DIG. JAIN SANGHA GRANTHAMĀLĀ

Foundation year-]

I-Vira Niravana Samvat 2468

Aim of the Series:-

Publication of Digambara Jain Siddhanta, Darsana, Purana,
Sahitya, and other Works in Prakrta, Samskrta
etc. Possibly with Hindi Commentary
and Translation.

DIRECTOR :-

SRI BHARATAVARSIYA DIGAMBARA JAIN SANGHA
NO. 1. VOL. II.

To be had from:—

THE MANAGER,

SRI DIG. JAIN SANGHA.
CHAURASI MATHURA.

U. P. (India)

Printed by-RAMA KRISHNA DAS, AT THE HINDU UNIVERSITY PRESS, BENARES.

# भा० दि० जैन संघ के साहित्य विभाग के सदस्यों की नामावली

#### संरक्षक सदस्य

८१२५) साहू शान्ति पसादजी डारूमिया नगर

#### सहायक सदस्य

- १००१) लाला स्याम लाल जी रईस, फर्रेखानाद
- २००१) सेठ नानचन्द जी हीराचन्द जी गांघी, उस्मानावाद
- १००१) सेंठ घनश्यामदास जी सरावगी, लालगढ़

[ धर्मपत्नी रा० ब० सेठ चुन्नीलाल जी के सुपुत्र स्व० निहालचन्द जी की स्मृतिमें ]

- १००१) रा० व० सेठ रतनलाल जी चांदमल जी, रांची
- १०००) सकल दि० जैन पंचान, नागपुर

- १०००) सकल दि० जैन पंचान, गया
- १००१) राय साहब लाला उरुफतराय जी, देहकी
- १००१) लाला महावीर प्रसाद जी (फर्म महावीर प्रसाद एण्ड सन्स ) देहकी
- १००१) लाला जुगल किशोर जी ( फर्म धूमीमल धर्मदास ) देहली
- १००१) लाला रघुवीर सिंह जी ( जैन वाच कम्पनी ) देहली
- १०००) स्व० श्रीमती मनोहरीदेवी मातेश्वरी ला० वसन्त लाख फिरोजी लाल जी, जैन देहली

#### प्रकाशककी ओरसे

आज चार वर्षके पश्चात् कसायपाहुड (जयधवला) का यह दूसरा भाग (पयिड विहित्ते) प्रकाशित करते हुए हमें हर्प भी हो रहा है और संकोच भी। पहला भाग प्रकाशित होते ही दूसरा भाग प्रेसमें छपनेको दे दिया गया था। किन्तु प्रेसमें एक नये मैनेजरके आजानेसे दो वर्ष तक कुछ भी काम नहीं हो सका। उनके चले जानेके बाद जब वर्तमान मैनेजरने कार्यभार सम्हाला तब कहीं दो वर्षमें यह ग्रन्थ छप कर तैयार हो सका।

इस वीचमें जयधवला कार्यालयमें भी बहुत सा परिवर्तन होगया। हमारे एक सहयोगी विद्वान न्यायाचार्ये पं॰ महेन्द्रकुमार जी के सहयोगसे तो हम पहले ही वंचित होचुके थे। वादको सिद्धान्त शास्त्रीं पं॰ फूलचन्द जीका सहयोग भी हमें नहीं मिल्ल सका। फिर भी यह प्रसन्नताकी वात है कि इस भागका पूर्ण अनुवाद और विशेषार्थ उन्हींके लिखे हुए हैं और प्रारम्भके लगभग एक तिहाई फार्मीका पूफ भी उन्होंने देखा है। मैंने तो केवल उनके साथ इस भागका आद्योपान्त वाचन किया है। और प्रूफ शोधन परिशिष्ट निर्माण तथा प्रस्तावना लेखनका कार्य किया है।

हमारे पास इस प्रन्थराजके कई भाग तैयार होकर रखे हुए हैं, किन्तु उत्तम टिकाऊ कागजके दुष्प्राप्य होने तथा प्रेसकी अत्यन्त कठिनाईके कारण हम उन्हें जल्द प्रकाशित करनेमें असमर्थ हो रहे हैं, फिर भी प्रयत चार्ल्स ।

इस भागका संशोधन कार्य, अनुवाद वगैरह पहले भागके सम्मादकीय कक्तव्यमें बतलाये गये ढंग पर ही किया गया है, टाईप भी पूर्ववत् हैं, अतः उनके सम्बन्धमें फिरसे कुछ लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। जिन्हें सत्र बातें जानना हो उन्हें पहले भागको देखना चाहिये।

इस भागके ए० २९३ आदिमें जो भंगविचयानुगमका वर्णन करते हुए करण सूत्रोंके द्वारा भंग निकालनेकी विधि वतलाई है, उसको स्पष्ट करनेमें लखनऊ विश्वविद्यालयके गणितके प्रधान-प्रोफेसर डा० अवधेशनारायण सिंह ने विशेष सहायता प्रदान की है, अतः मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ।

काशीमें गङ्गा तट पर स्थित स्व० वा० छेदीलाल जीके जिन मन्दिरके नीचेके भागमें जयधवला कार्यालय स्थित है, और यह सब स्व० वाबू सा० के सुपुत्र धर्मप्रेमी बाबू गणेसदास जी के सौजन्य और धर्म प्रेमका परिचायक है। अतः मैं बाबू सा० का हृदयसे आमारी हूँ।

स्याद्वाद महाविद्यालय काशीं अकलंक सरस्वती भवनको पूज्य क्षुळक श्री गणेशप्रसादजी वर्णीने अपनी धर्ममाता स्व० चिरोंजा वाईकी स्मृतिमें एक निधि अपित की है जिसके व्याजसे प्रतिवर्ष विविध विष्यांकं प्रन्थोंका संकलन होता रहता है। विद्यालयके व्यवस्थापकोंके सौजन्यसे उस प्रन्थसंग्रहका उपयोग जय-धवलांके सम्पादन कार्यमें किया जा सका है। अतः पूज्य क्षुळक जी तथा विद्यालयके व्यवस्थापकोंका मैं आभारी हूँ।

सहारनपुरके स्व० लाला जम्बूपसाद जीके सुपुत्र रायसाहब ला० प्रद्युम्रकुमारजीने अपने जिन-मन्दिरजीकी श्री जयधवलाजीकी उस प्रति से मिलान करने देनेकी उदारता दिखलाई है जो उत्तर भारतकी आद्य प्रति है। अतः में लाला सा० का आभारी हूँ। जैन सिद्धान्त भवन आराके पुस्तकाध्यक्ष पं० नेमिचन्द जी ज्योतिषाचार्यके सौहार्दसे भवनसे सिद्धान्त ग्रन्थोंकी प्रतियाँ तथा अन्य आवश्यक पुस्तकें प्राप्त होती रहती है। अतः मैं उनका भी आभारी हूँ।

हिन्दू विश्वविद्यालय प्रेस के मैंनेजर वा॰ रामकृष्ण दासको तथा उनके कर्मचारियोंको भी मैं धन्यवाद दिये विना नहीं रह सकता, जिनके प्रयत्नसे ही यह प्रन्थ अपने पूर्व रूपमेंही छपकर प्रकाशित हो सका है।

जयधवला कार्यालय भवैनी, काशी श्रावण कृष्णा १ बी० नि० सं० २४७४ कैलाशचन्द्र शास्त्री मंत्री साहित्य विभाग

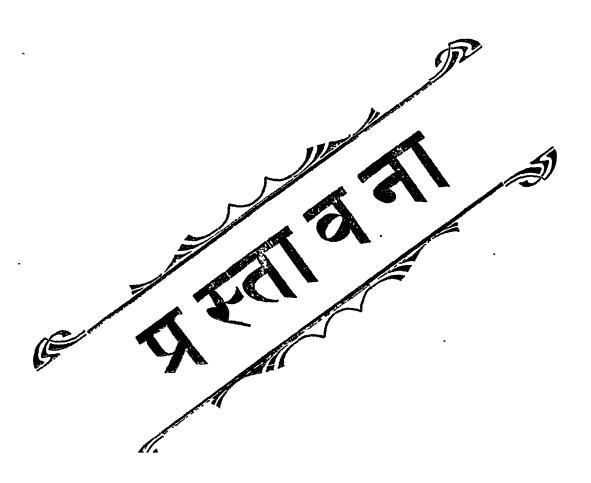

#### INTRODUCTION.

Kasaya Pahuda deals with the Mohaniya Karman (Attachment in general) and its sub-divisions in their latent (satva) condition with especial reference to Anuyoga-dvaras, c.i. Existence (Sat), number, place, time, difference etc. Therefore the term Mūla Prakṛti (Main natural division of-Karman action) and Uttara Prakṛti (Subdivision of Karman) denote here Mohaniya and its subdivision respectively. This volume 'Payadi-Vihatti' describes the distribution of the Mohaniya in all possible details further deviding the same into the MūlaPrakṛti-Vibhakti (distribution of the Mohaniya) and the Uttara- Prakṛti-Vibhakti (distribution of the subdivision of the Mohaniya).

The Acarya goes deeper in his treatment of The Uttara-Prakṛti-Vibhkti by creating two divisions namely Ekaika-Uttara-Prakṛti-Vibhakti and Prakṛti-Sthana-Uttara-Prakṛti-Vibhakti. The former describes individually every subdivision of the Mohaniya keeping all aspects in veiw and the later brings out clearly the distribution of the sub-divisions of the Mohaniya in fifteen main places while in existence alone. Thus the study of this volume is enough to enable one to procure the full psychological knowlege of the 'king of Karmans e.i. the Mohaniya.

The introduction of the previous volume (I) of the same will furnish with detailed information as regards the Text, Cūrni-Vṛtti, Jaya-dhavala-commentary there upon, the life of the author and the commentators and other things referred to here.

#### प्रस्तावना

इस संस्करणमें मुद्रित कसायपाहुड और उसकी चूर्णिस्त्र रूप वृत्ति तथा उन दोनोंकी टीका जयध्वलाके सम्बन्धमें तथा उनके रचयिताओंके सम्बन्धमें प्रथम भागकी प्रस्तावनामें विस्तारसे विचार किया गया है। अतः यहां केवल इस भागके विषयका और उसमें आई हुँई कुछ उल्लेखनीय बातोंका परिचय दिया जाता है। सबसे प्रथम उल्लेखनीय बातोंका परिचय कराया जाता है।

#### १ मतभेदोंका खुळासा

- १. इस मागके प्रारम्ममें ही कसायपाहुड्की बाईसवीं गाथा आती है। प्रथम मागकी प्रस्तावना (पृ० १७ आदि) में यह बतलाया है कि चूर्णसूत्रकारने जो अधिकार निर्धारित किये हैं वे कसायपाहुड्में निर्दिष्ट अधिकारोंसे कुछ भिन्न हैं। सो इस बाईसवीं गाथाका व्याख्यान करते हुए श्री वीरसेन स्वामीने गुण-धराचार्यके अभिप्रायानुसार अधिकार बतलाये हैं। और आगे (पृ० १७) में आचार्य यतिवृष्यमे उक्त गांथाका व्याख्यान चूर्णसूत्रोंके द्वारा करते हुए अपने माने हुए अर्थाधिकारोंको दिखलाया है। इसीसे बाई-सवीं गांथा इस मागमें दो बार आई है। यतिवृष्यमाचार्यने उस गाथासे ६ अर्थाधिकार स्वित किये हैं जब कि गुणधराचार्यके अभिप्रायानुसार उससे दो ही अर्थाधिकार स्वित होते हैं; क्योंकि गुणधराचार्यने प्रकृति विभक्ति, स्थितिविभक्ति और अनुभागविभक्तिको मिलाकर एक अर्थाधिकार लिया है और प्रदेशविभक्ति झीणाझीण और स्थित्यन्तिकको मिलाकर दूसरा अधिकार लिया है। जब कि आचार्य यतिवृष्यमे इन छहींको अलग-अलग अधिकार माना है। इसीसे श्री वीरसेन स्वामीने लिखा है कि अपने माने हुए अधिकारोंके अनुसार चूर्णिस्त्रोंका कथन करने पर भी आचार्य यतिवृष्यम गुणधराचार्यके प्रतिकृत नहीं हैं; क्योंकि उन्होंने दो अधिकारोंको ही ६ अधिकारोंमें विस्तृत कर दिया है। अतः उन्होंने उन्हीं विपयोंका कथन किया है जिनका समावेश उक्त दो अधिकारोंमें गुणधराचार्यने किया था
- २. जैसे गुणधराचार्य और यतिवृषमाचार्यके अभिप्रायानुसार कसायपाहुडके अधिकारोंमें मेद है, वैसे ही यतिवृषमाचार्य और उचारणाचार्यमें भी अवान्तर अधिकारोंको लेकर मेद है। उचीरणाचार्यने मूल प्रकृतिविमक्तिके सन्नह अधिकार कहे हैं जब कि यतिवृषमाचार्यने आठ ही अधिकार कहे हैं। इसी-तरह उच्चारणाचार्यने एकैंक उत्तर प्रकृतिविमक्तिके २४ अधिकार बतलाये हैं जब कि यतिवृपमाचार्यने ११ ही अधिकार बतलाये हैं। किन्तु इसमें भी परस्परमें प्रतिकृलता नहीं है; क्योंकि आचार्य यतिवृषमने संक्षेपसे कथन किया है जबिक उच्चारणाचार्यने विस्तारसे कथन किया है। अतः आचार्य यतिवृषमने अनेक अनुयोग द्वारोंका एकमें ही संग्रह कर लिया है और उच्चारणाचार्यने उन्हें अलग-अलग कहा है।

#### २ चूर्णिसूत्रोंकी प्राचीनता

पृ० २१० पर एक चूर्णिसूत्र आया है—'एकिस्से विहिचओं को होदिश' अर्थात् एक प्रकृतिक स्थानका स्वामी कीनं होता है ? जय धवलामें इस पर प्रश्न किया है कि यह सूत्र क्यों कहा गया ? तो उत्तर दिया है कि शांस्त्रकी प्रामाणिकता बतलानेके लिये । फिर प्रश्न किया है कि ऐसा पूछनेसे प्रामाणिकता कैसे सिद्ध होती है ? तो वीरसेन स्वामीने उसका यह उत्तर दिया है कि यह भगवान् महावीरसे गौतमस्वामीने प्रश्न किया था । उसका यहां निर्देश करनेसे चूर्णिस्त्रोंकी प्रामाणिकताका ज्ञान होता है तथा इससे आचार्य यित-वृष्यमेंने यह भी स्वित किया है कि यह उनकी अपनी उपज नहीं है किन्तु गौतम स्वामीने भगवान् महावीरसे जो प्रश्न किये थे और उन्हें उनका जी उत्तर प्राप्त हुआ था उसे ही उन्होंने निवद्ध किया है।

इससे प्रतीत होता है कि चूर्णि सूत्रोंका आधार अति प्राचीन है और भगवान् महावीरकी वाणीसे उनंका निकर्ट सम्बन्धं है।

#### ३ 'मनुष्य' शब्दसे किसका प्रहण ?

पृ० २११ पर चूर्णि स्त्रमें कहा है कि नियम से क्षपक मनुष्य और मनुष्यणी ही एक प्रकृतिक-स्थानका स्वामी होता है। श्री वीरसेन स्वामीने इसका अर्थ करते हुए कहा है कि 'मनुष्य' शब्दसे पुरुषनेद और नपुंकके देसे विशिष्ट मनुष्योंका ग्रहण करना चाहिये। यदि ऐसा अर्थ नहीं किया जायेगा तो नपुंसक वेद वाले मनुष्योंमें एक विभक्तिका अभाव हो जायेगा। इससे स्पष्ट है कि आगम ग्रन्थोंने मनुष्य शब्दका उक्त अर्थ ही लिया गया है। यही वजह है जो गोम्महसार जीवकाण्डमें गति मार्गणामें नपुंसक वेदी मनुष्योंकी संख्या अलगसे नहीं वताई है और न मनुष्यके मेदों में अलगसे उसका ग्रहण किया है। इससे माववेदकी विवक्षा भी स्पष्ट हो जाती है।

#### ४ कृतकृत्यवेद्कसम्यग्दृष्टि भरता है या नही ?

पृ० २१५ पर चूर्णिस्त्रका विवेचन करते हुए यह श्रद्धा उठाई गई है कि इतकृत्य वेदकसम्य-ग्रहिक भी बाईस प्रकृतिकत्यान पाया जाता है। और वह मरकर चारों गितयों में उत्पन्न हो सकता है। अतः 'मनुष्य और मनुष्यनी ही वाईस प्रकृतिक स्थानके स्वामी होते हैं' यह वचन घटित नहीं होता। इसका समा-धान करते हुए वीरसेन स्वामीने लिखा है कि यतितृपभाचायके दो उपदेश इस विषयमें हैं। अर्थात् उनके मतसे कृतकृत्यवेदक सम्यग्रहि मरता भी है और नहीं भी मरता। यहां पर जो चूर्णिस्त्रमें मनुष्य और मनु-ष्यनीको ही वाईस प्रकृतिकत्थानका स्वामी वतलाया है सो दूसरे उपदेशके अनुसार वतलाया है। किन्तु उचा-रणाचार्यके उपदेशानुसार कृतकृत्यवेदक सम्यग्रहिका मरण नहीं होता ऐसा नियम नहीं है। अतः उन्होंने चारों गितयों में वाईस प्रकृतिकत्थानका सत्व स्वीकार किया है।

#### ५. उपशमसम्यंग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना होती है या नहीं ?

पृ० ४१७ पर यह शंका की गई है कि 'जो उपद्यम सम्यन्दिए अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसं-योजना करता है उसके अस्पतर विमक्ति स्थान पाया जाता है । अतः उपद्यमसम्यन्दिष्टिके अस्पतर विभक्ति-स्थानका काल भी वतलाना चाहिये'। इसका यह उत्तर दिया गया कि उपद्यम सम्यन्दिष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं होती । इस पर पुनः यह प्रश्न किया गया कि 'इसमें क्या प्रमाण है कि उपद्यमसम्यन्दिष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं होती'। तो उत्तर दिया गया कि 'चूंकि उद्यारणाचार्यने उपद्यमसम्यन्दिष्टिके एक अवस्थित पद ही वतलाया है, अस्पतर पद नहीं वतलाया। इसीसे सिद्ध है कि उपद्यमसम्यन्दिष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं होती'। इसपर फिर शंका की गई कि 'उपद्यमसम्यन्दिष्टिके अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना नहीं होती'। इसपर फिर शंका की गई कि 'उपद्यमसम्यन्दिष्टिके अनन्तानुबन्धी विसंयोजना कयों न मान लिया जाय'? उत्तर दिया गया कि उपद्यमसम्यन्दिष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाका कथन करने वाला वचन एत्र बचन नहीं है, किन्तु व्याख्यान बचन है, एत्रसे व्याख्यान काटा जा सकता है परन्तु व्याख्यानसे व्याख्यान नहीं काटा जा सकता। अतः उपद्यमसम्यन्दिष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना न माननेवाला मत सप्रमाण नहीं है। फिर भी यहाँ दोनो ही मतोंको मान्य करना चाहिये, क्योंकि ऐसा कोई साधन नहीं है जितके आधार पर एक मतको प्रमाण और दूसरेको अप्रमाण ठहराया जा सके।

इस शंका समाधानके बाद वीरसेन स्वामीने लिखा है कि 'यहां पर यही पक्ष प्रधान रूपसे लेना चाहिये कि उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना होती है क्योंकि परंपरासे यही उपदेश चला आता है।' ऐसा शात होता है कि आचार्य यतितृषमका यही मत है क्योंकि उन्होंने जो २४ प्रकृतिक विभक्ति-स्थानका उत्कृष्टकाल साधिक एक सौ वचीसं सागर वतलाया है वह उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना माने विना नहीं वनता। अतः इस विषयमें भी आचार्य यतितृषम और उचारणाचार्यमें मतमेद है।

#### विषयपरिचय

इस भागमें प्रकृतिविभक्तिका वर्णन है।

प्रारम्भमें ही आचार्य यतिवृषमने विभक्ति शब्दका निक्षेप करके उसके अनेक अर्थोंको बतलाया है। फिर लिखा है कि यहां पर इन अनेक प्रकारकी विभक्तियोंमेंसे द्रव्यविभक्तिके कर्मविभक्ति और नोकर्मविभक्ति इन दो अवान्तर मेदोंमें से कर्मविभक्ति नामकी द्रव्यविभक्तिसे प्रयोजन है। कषाय प्रास्तमें उसोका वर्णन है।

इसके बाद कषायप्राभृतकी वाईसवीं गाथाका न्याख्यान करते हुए आचार्य मितृ विभन्ने उससे ६ अधिकारींका प्रहण किया है और उनमेंसे सबसे प्रथम प्रकृतिविभक्ति नामक अर्थाधिकारका कथन करनेकी प्रतिशा की है।

प्रकृतिविभक्तिके दो भेद किये हैं—मूल प्रकृतिविभक्ति और उत्तरप्रकृतिविभक्ति। इस ग्रन्थमें केवल मोहनीय कर्म और उसकी उत्तर प्रकृतियोंका ही वर्णन है। अतः यहां मूल प्रकृतिसे मोहनीयकर्म और उत्तरप्रकृतिसे मोहनीयकर्मकी उत्तर प्रकृतियां ही ली गई हैं।

#### मूलप्रकृतिविभक्ति

मूल प्रकृतिविभक्तिका वर्णन करनेके लिये आचार्य यतिष्ट्रपमने आठ अनुयोगद्वार रक्खे हैं—स्वामित्व, काल, अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा मंगविचय, काल, अन्तर, मागामाग और अल्प बहुत्व । किन्तु उच्चारणाचार्यने सतरह अनुयोगद्वारोंके द्वारा मूल प्रकृतिविभक्तिका वर्णन किया है। चूंिक चूिण सूत्र संक्षित हैं और चूिण सूत्रकारने केवल अत्यन्त आवश्यक अनुयोगोंका ही सामान्य वर्णन किया है, अतः जयधवळाकारने सर्वत्र अनुयोगद्वारोंका वर्णन उच्चारणावृत्तिके अनुसार ही किया है। सतरह अनुयोगद्वारोंका संक्षित परिचय नीचे दिया जाता है।

समुत्किर्तिना—इसका अर्थ होता है-कथन करना । इसमें गुणस्थान और मार्गणाओं में मोह-नीयकर्मका अस्तित्व और नास्तित्व वतलाया गया है । ग्यारहवें गुणस्थान तक सभी जीवोंके मोहनीयकर्मकी सत्ता पाई जाती है और वारहवें गुणस्थानसे लेकर सभी जीव उससे रहित हैं । अतः जिन मार्गणाओं में श्रीण कषाय आदि गुणस्थान नहीं होते, उनमें मोहनीयका अस्तित्व ही वतलाया है । और जिन मार्गणाओं में दोनों अवस्थाएं संभव हैं उनमें अस्तित्व और नास्तित्व दोनों वतलाए हैं।

सादि, श्रनादि, ध्रुव, श्रध्रव—इसमें वतलाया है कि मोहनीर्यावमिक्त किसके सादि है, किसके अनादि है, किसके ध्रुव है, और किसके अध्रव है ?

स्वामित्व—इसमें मोहनीयकर्मके स्वामीका निर्देश किया है। जिसके मोहनीयकर्मकी सत्ता वर्तमान है वह उसका स्वामी है। और जो मोहनीयकर्मकी सत्ताको नष्ट कर चुका है वह उसका स्वामी नहीं है।

काल—इसमें वतलाया गया है कि जीवके मोहनीयकर्मकी सत्ता कितने काल तक रहती है और असत्ता कितने काल तक रहती है किसीके मोहनीयकी सत्ता अनादिसे लेकर अनन्तकाल तक रहती है और किसीके अनादि सान्त होती है।

श्चन्तर — इसमें यह बतलाया गया है कि मोहनीयकर्मकी सत्ता एक बार नष्ट होकर पुनः कितने समयके बाद प्राप्त हो जाती है। किन्तु चूिक माहनीयका एक बार क्षय हा जानके बाद पुनः बन्ध नहीं होता। अतः मोहनीयका अन्तरकाल नहीं होता।

भंगविचयानुगम—इसमें नाना जीवोंकी अपेक्षा मोहनीयकर्मके अस्तित्व और नास्तित्वको छेकर भंगोंका विचार किया गया है।

भागाभागानुगम—इसमें यह वतलाया है कि सब जीवोंके कितने भाग जीव मोहनीयकर्मकी सत्ता-वाले हैं और कितने भाग जीव असत्ता वाले हैं।

परिसाश—इसमें मोहनीयकर्मकी सचावाले और असचावालोंका परिसाण बतलाया गया है। क्षेत्र—इसमें मोहनीयकर्मकी सचावाले और असचावाले जीवोका क्षेत्र वतलाया गया है कि वे कितने क्षेत्रमें रहते हैं।

स्पर्गत-इसमें उनका त्रिकाल विषयक क्षेत्र वतलाया गया है।

काल—इतमें नानाजीवोंकी अपेक्षा मोहनीयकर्मके कालका कथन किया है। अर्थात् यह वतलाया है कि नोहनीयकर्मकी सत्तावाले और असत्तावाले जीव कब तक रहते हैं। चूंकि संसारमें दोनों ही प्रकारके जीव सर्वदा पाये जाते हैं अतः उनका काल सर्वदा वतलाया है। पहला कालका वर्णन एक जीव की अपेक्षासे है और यह नाना जीवोंकी अपेक्षासे है।

श्चन्तर—यह अन्तर भी नानाजीवींकी अपेक्षासे है। चूंकि मोहनीयकर्मकी सत्ता और असत्तावाले जीव सदा पाये जाते हैं अतः सामान्यसे उनने अन्तर नहीं है।

भाव—इसमें यह वतलाया है कि मोहनीयकर्मकी सत्तावालोंके पांच भावोंमें ते कौन-कौन भाव होते हैं और असत्तावालोंके कौन भाव होता है। सत्तावालेके पारिणामिकके सिवा चार माव होते हैं और असत्तावालेके केवल एक धायिक भाव ही होता है।

श्चलपबहुत्व-इसमें मोहनीयकर्मकी सत्ता और असत्तावालोंमें कमती बढ्तीपन वतलाया गया है कि कौन थोड़े हैं कौन बहुत हैं ?

यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि उक्त सभी अनुयोगद्वारों में गुणस्थान और मार्गणाओं की अपेक्षा वर्णन किया गया है। तथा वह मोहनीय कर्मकी सत्ता और असत्ता को लेकर ही किया गया है। न तो मोहनीयके सिवा दूसरे किसी कर्मका इसमें वर्णन है और न सत्ता-असत्ताके सिवा किसी दूसरी अवस्था का ही वर्णन है।

इस वर्णनके साथ मूल प्रकृति विभक्तिका वर्णन समाप्त हो जाता है जो ५९ पेजींमें हैं।

#### उत्तरप्रकृतिविभक्ति

उत्तर प्रकृतिविभक्तिके दो भेद हैं-एकैक उत्तर प्रकृतिविभक्ति और प्रकृतिस्थान उत्तर प्रकृति विभक्ति । एकैक उत्तर प्रकृतिविभक्तिमें नोहनीय कर्मकी अठाईच प्रकृतियोंका पृथक् पृथक् निरूपण किया गया है । और प्रकृतिस्थान उत्तर प्रकृतिविभक्तिमें मोहनीय कर्मके अद्वाईस प्रकृतिक, सत्ताईसंप्रकृतिक, छन्त्रीसप्रकृतिक आदि १५ प्रकृतिक स्थानींका कथन किया गया है ।

एकैन उत्तर प्रकृतिकविभक्तिका कथन चौत्रीस अनुयोगद्वारोंकी अपेक्षासे किया गया है। इनमें १७ अनुयोगद्वार तो मूल प्रकृतिविभक्तिकाले ही हैं। शेष हैं—सर्वविभक्ति, नोसर्वविभक्ति, उत्कृष्टविभक्तिं, अनुत्कृष्टविभक्तिं, अनुत्कृष्टविभक्तिं, अनुत्कृष्टविभक्तिं, अनुत्कृष्टविभक्तिं, अनुत्कृष्टविभक्तिं, अनुत्कृष्टविभक्तिं, अनुत्कृष्टविभक्तिं, अनुत्कृष्टविभक्तिं, अनुत्वविभक्तिं कहते हैं। गुणत्यान और मार्गणाओं कहां मोहनीयकी सब प्रकृतियोंका सत्त है और कहां उनसे कम प्रकृतियोंका सत्त है और कहां उनसे कम प्रकृतियोंका सत्त है इसका निरूपण इन दोनों अनुयोगद्वारों में दिशा गया है। सबसे उत्कृष्ट प्रकृतियोंको उत्कृष्टविभक्ति और उनसे कम को अनुत्कृष्ट विभक्ति कहते हैं। मोद्रे तौर पर सर्व

विमिक्ति और नोसर्वविमिक्तिमें तथा उत्कृष्ट विमिक्ति और अनुत्कृष्ट विमिक्तिमें कोई मेद प्रतीत नहीं होता, तथापि यथार्थमें दोनोंमें अन्तर है । सर्वविमिक्तिमें तो पृथक् पृथक् सब प्रकृतियोंका कथन किया जाता है और उत्कृष्टविमिक्तिमें समस्त प्रकृतियोंका सामूहिक रूपसे कथन किया जाता है। इसी तरह नोसर्वविमिक्ति और अनुतंकृष्ट विमिक्तिमें भी जानना चाहिये।

प्रस्तावना

मोहनीयकी सबसे कम प्रकृतियोंका सत्त्व जघन्य विगक्ति है और उससे अधिकका सत्त्र अजघन्य-विभक्ति है।

एक प्रकृतिके अस्तिलमें अन्य प्रकृतियोंके अस्तित्व और नास्तिलका विचार सिन्नकर्ष अनुयोग द्वारमें किया जाता है। जैसे, जो जीव मिध्यात्वकी सचावाला है उसके सम्यक्त्व, सम्यक्मिध्यात्व और अनन्ता- ज्वन्धी चार कषायोंकी सचा होती भी है और नहीं भी होती। किन्तु शेष वारह कषाय और नव नोक- पायोंकी सचा अवश्य होती है। जिसके सम्यक्त्व प्रकृतिकी सचा है उसके मिध्यात्व सम्यक्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी ४ की सचा होती भी है और नहीं भी होती, किन्तु मोहनीयकी शेष प्रकृतियोंकी सचा अवश्य होती है। इसी तरह शेष प्रकृतियोंके वारेमें विचार इस अनुयोगद्वारमें किया गया है। शेष सतरह अनुयोगद्वारोंमें जिन बातोंका कथन किया है उसका निर्देश पहले किया ही है। अन्तर केवल इतना ही है कि मूलप्रकृति विभक्तिमें मूल प्रकृति मोहनीय कर्मको लेकर विचार किया गया है और उत्तरप्रकृति विभक्तिमें मोहनीय कर्मकी २८ उत्तर प्रकृतियोंको लेकर विचार किया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि आचार्य यतित्रुषभने अपने चूर्णिस्त्रोंमें उत्तरप्रकृतिविभक्तिमें अनु-योगद्वारोंका निर्देश तो किया है किन्तु उनका कथन नहीं किया । श्री वीरसेन स्वामीने उसके सब अनुयोग द्वारोंका निरूपण उच्चारणावृद्धिके आधारसे ही किया है।

प्रकृतिस्थानविभक्तिका वर्णन करते हुए आचार्य यतिवृषभने सबसे प्रथम मोहनीयके स्थानोंको गिनाया है। फिर प्रत्येक स्थानकी प्रकृतियोंको वतलाया है।

मोहनीयके सत्त्वस्थान १५ होते हैं—२८, २७, २६, २४, २३, २२, ११, १३, १२, ११, ५, ४, ३, २, और १ प्रकृतिक । पहले सत्त्वस्थानमें मोहनीयकी सब प्रकृतियां होती हैं। दूसरेमें सम्यक्त्व प्रकृति नहीं होती । तीसरेमें सम्यक्त्व और सम्यक्षिध्यात्व प्रकृतियां नहीं होतीं । चौथेमें अनन्तानुबन्धी ४ कषाय नहीं होतीं । पांचवेमें चौत्रीसमेंसे मिध्यात्व भी चला जाता है । छठेमें तेईसमेंसे सम्यक्ष्मिध्यात्व भी चला जाता है । सातवेमें वाईसमेंसे सम्यक्त्व प्रकृति भी चली जाती है । आठवेंमें हक्कीसमेंसे आठ कषायें चली जातीं हैं । नौवेमें १३ मेंसे नपुंसक वेद भी चला जाता है । दसवेंमें १२ मेंसे स्रीवेद भी चला जाता है । ग्यारहवेंमें छ नोकपाय भी चली जाती हैं । बारहवेंमें पुरुष वेद भी चला जाता है और केवल ४ संज्वलन कषाय रह जाती हैं । तेरहवेंमें संज्वलन क्रोध चला जाता है । चौदहवेंमें संज्वलन मान चला जाता है । और पत्द्रहवेंमें संज्वलन मायाके चले जानेसे केवल एक संज्वलन लोम शेष रह जाता है । इन पत्द्रह स्थानोंका वर्णन गुणस्थान और मार्गणास्थानोंमें सतरह अनुयोगोंके द्वारा किया गया है । इनमेंसे आचार्य यतिवृष्यमें स्वामित्व, काल, अन्तर; भंगविचय, और अल्पबहुत्वका कथन ओघसे किया है । शेष कथन उच्चारणाचार्य की वृत्तिके अनुसार ही किया गया है ।

#### भुजकारविभक्ति<sup>,</sup>

मोहनीयके उक्त सत्त्वस्थानोंका निरूपण करंनेके लिये तीन विभाग और भी किये गये हैं। वे हैं-भुजकार, पदिनक्षेप और वृद्धि। भुजकार विभक्तिमें नतलाया गया है कि उक्त सत्त्वस्थान सर्वथा स्थायी नहीं है, अधिक प्रकृतियोंके सत्त्वसे कम प्रकृतियोंका सत्त्व हो सकता है और कम प्रकृतियोंके सत्त्वसे अधिक प्रकृतियोंको भी सत्त्व हो सकता है तथा ज्योंका त्यों भी रह सकता है। इस भुजकार विभक्तिका निरूपण भी सतरह अनुयोगोंके द्वारा किया गया है, जिनमेंसे काल अनुयोगका सामान्यसे कथन यति हुषम आचार्यने स्वयं किया है और शेष अनुयोगद्वारोंका कथन उच्चारणा वृत्तिके आधारसे किया गया है।

#### पद्निक्षेप

पहले मोहनीयके २८, २७ आदि विभक्तिस्थान वतलाये हैं। उनमेंसे अमुक स्थानसे अमुक स्थान की प्राप्ति होने पर वह हानिरूप है या वृद्धिरूप है, इत्यादि वांतोंका विचार पद निक्षेप नामके विभागमें किया है। जैसे एक जीव अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्ता वाला है। उसने सम्यक्त्व प्रकृतिकी उद्देलना करके सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त किया तो यह जघन्य हानि कही जायेगी। तथा एक जीव इक्कीस प्रकृतियों की सत्ता वाला है। उसने क्षपकश्रेणी पर चढ़ कर आठ कषायोंका क्षय करके तेरह प्रकृतिक सत्त्व स्थानको प्राप्त किया तो यह उत्कृष्ट हानि कही जायेगी। इसी तरह मोहनीयकी सत्ता वाले किसी जीवने उपश्म सम्यक्तको प्राप्त करके अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त किया तो यह जघन्य वृद्धि कहलायेगी। और चौवीस विभक्ति स्थानवाले किसी जीवने मिध्यात्वमें जाकर अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्ता प्राप्त की तो यह उत्कृष्ट वृद्धि कहलायेगी। इत्यादि वार्तोका विचार इस अधिकारमें किया गया है।

इस अधिकारके प्रारम्भमें केवल एक चूर्णिस्त्र लिखकर आचार्य यतिवृपभने प्रकृति विभक्तिको समाप्त कर दिया है। हां, उचारणाचार्यने समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व इस तीन अनुयोगद्वारोंसे पदनिक्षेपका वर्णन किया है। उसीको लेकर स्वामी वीरसेनने कथन किया है।

#### वृद्धिविभक्ति

मोहनीयके उक्त सत्त्व स्थानोंमेंसे एक स्थानसे दूसरे स्थानको प्राप्त होते समय जो हानि, वृद्धि या अवस्थान होता है वह उसके संख्यातवे भाग है या संख्यातगुणा है इत्यादि विचार वृद्धिविभक्तिमें किया है। इस अधिकारका कथन तेरह अनुयोगद्वारोंसे किया गया है। वृद्धिविभक्तिके पूर्ण होनेके साथही प्रकृति विभक्ति समाप्त होजाती है

#### अनुयोगोंकी उपयोगिता

तत्त्वार्थ स्त्रके पहले अध्यायमें वस्तुतत्त्वको जाननेके उपाय वतलाते हुए कहा है कि यों तो प्रमाण और नयसे वस्तुतत्त्वका ज्ञान होता है, किन्तु उसमें सत्, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, माव और अल्पबहुत्व भी उपयोगी हैं, इनके द्वारा वस्तुका पूरा साङ्गोपांग ज्ञान हो जाता है। जैसे, यदि हमें मोटरें खरीदना है तो उनके बारेमें हम निम्न बातें जानना चाहेंगे—आजकल बाजारमें मोटर हैं या नहीं ? कितनीं हैं ? कहां कहां हें ? हमेशा कहांसे मिल सकती हें ? कत्र तक मिल सकती हें ? यदि विक चुकें तो फिर कितने दिन बाद मिल सकेंगी ? किस किस रूप रंगकी हें ? किस किस्मकी ज्यादा हैं और किस किस्मकी कम ? इन बातोंसे हमें मोटरोंके विषयमें जैसे पूरी जानकारी हो जाती है वैसे ही जेनसिद्धान्तमें जीव आदि तत्त्वोंकी जानकारी भी उक्त अनुयोगद्वारोंसे कराई गई है । चूं कि प्रकृत कपायप्राभृत ग्रन्थका प्रतिपाद्य विषय मोहनीय कर्मका सत्त्व है अतः इसमें उसका कृथन विविध अनुयोगोंके द्वारा किया गया है । उनसे उसका सङ्गोपांग परिज्ञान हो जाता है और कोई भी बात छूट नहीं जाती।

किन्तु आजके समयमें यह प्रश्न होता है कि एक मोहनीय कर्मके इतने सांगोपाङ्ग ज्ञानकी क्या आवश्यकता है ? मनुष्य जीवनमें उसका उपयोग क्या है ?

जैन सिद्धान्तका नाम जानने वाले भी इतना तो जानते ही हैं कि जैन धर्म आत्मधर्म है। वह प्रस्थेक आत्माके अभ्युत्थानका मार्ग बतलाता है। और आत्माके अभ्युत्थानका सबसे बड़ा वाधक मोहनीय कर्म है। अतः उस कर्मकी कौन कौन प्रकृति कब कहांपर कैसी हालतमें रहती है, आदि वातोंको जानना आवश्यक है। किन्तुं यह स्पष्ट है कि आत्माके अभ्युत्थानके लिये इतना सांगोपांग ज्ञान होना ही आवश्यक नहीं है परन्तु चित्तका एकाग्र होना आवश्यक है। और चितकी एकाग्रताके लिये करणानुयोगके ग्रन्थोंकी स्वाध्याय जितनी उपयोगी है उतनी अन्यग्रन्थोंकी नहीं, क्योंकि करणानुयोगका चिन्तन करते करते यदि मन अभ्यस्त हो जाता है तो उसमें कितना ही समय लगाने पर भी मन उचटता नहीं है और दुनियानी वासनाओं जोनेसे रक जाता है। इसीसे विपाक विचय और संस्थान विचयको धर्मध्यानका अंग वतलाया है। अतः ज्ञानकी विश्वद्धि, मनकी एकाग्रता और सिद्वचारों में काल क्षेप करनेके लिये ऐसे ग्रन्थोंकी स्वाध्यायमें मन लगाना चाहिये।

हर्पका बात है कि उत्तर भारतके सहारनपुर खतौली आदि नगरोंमें आज भी ऐसे स्वाध्याय प्रेमी सद्ग्रहस्य हैं, जो ऐसे प्रन्योंकी स्वाध्यायमें अपना काल क्षेप करते हैं। उनमें सहारनपुरके वा॰ नेमिचन्द्र जी वकील व बा॰ रतनचन्द जी मुख्तार, मुजफ्फर नगरके वा॰ मित्रसेन जी, खतौलीके लाला नानकचन्द्रजी तथा सलावाके लाला हुकुमचन्द्रजीका नाम उल्लेखनीय है। बा॰ मित्रसेनजीने जयधवलाके प्रथम भागकी स्वाध्याय करनेके बाद कुछ शकार्ये जयधवला कार्यालयसे पूछी थीं जिनका समाधान उनके पास भेज दिया गया था। ला॰ नानकचन्दजीने तो स्वाध्याय करते समय मूलसे अनुवादका मिलान तो किया ही, साथ ही साथ खतौलीके श्री जिन मन्दिरजीकी जयधवलाकी लिखित प्रतिसे भी मूलका मिलान करके हमारे पास पाठान्तरोंकी एक लम्बी तालिका भेजी। किन्तु उसमें काई ऐसा पाठान्तर नहीं मिला जो शुद्ध हो और अर्थकी दृष्टिसे महत्त्व रखता हो। अधिकतर पाठान्तर लेखकोंके प्रमादके ही स्वक हैं, इसीसे उन्हें यहां नहीं दिया गया है। फिर भी उन्होंने मूलमें दो स्थानों पर छूटे हुए पाठोंकी ओर हमारा ध्यान दिलाया है उन्हें हम संधन्यवाद यहां देते हैं—

१—एष्ठ ९८, पं० २ में 'णायर—खेट' आदिसे पहले 'गाम' पाठ और होना चाहिये। २—एष्ठ ११०, पं० ४ में 'कित्तणं वा' से पहले 'सरूवाणुसरणं' पाठ जोड़ लेना चाहिये। ३—ए० ३९२, पं० ३ में 'णाणजीवेहि' के स्थान में 'णाणाजीवेहिं' होना चाहिये।

#### शून्योंका खुळासा

जयधवलाके प्रथम भागके अन्तमें अनुयोगद्वारोके वर्णनमें मूलमें शून्य रखे हुए हैं। लाला नानक चन्द्रजीने इन शून्योंका अभिप्राय पूछा था। इस दूसरे भागमें तो चूँ कि अनुयोगद्वारोंका ही वर्णन है, अत: मूलमें शून्योंकी भरमार है। इन शून्योंके रखनेका अभिप्राय यह है बार बार उसी शब्दको पूरा न लिखकर उसके आगे शून्य रख दिया गया है। इससे लिखनेमें लाघन हो जाता है और उसके संकेतसे पाठक छोड़ा गया पाठ भी हृदयंगम कर लेता है। जैसे 'कम्मइय॰' से कार्मणकाय योगी लिया गया है, सो पूरा 'कम्मइय॰ कायजोगि' न लिखकर 'कम्मइय॰' लिख दिया गया है। ऐसेही सर्वत्र समझ लेना चाहिये।

ं अलमिति विस्तरेण.



#### शुद्धिपत्र

|     |      |                  | •                    |            |     |                   |                   |
|-----|------|------------------|----------------------|------------|-----|-------------------|-------------------|
| দূত | पं 0 | अशद्ध            | शुद्ध                | पु०        | पं० | अशुद्ध            | शुद्ध             |
| १७* | 8    | विहत्ती          | विहत्ती १            | ९६         | 8   | स्रवयवस्स         | खवयस्स            |
| २९  | 9    | योगिम तियों      | योनिमतियों           | १३२        | 4   | णवंसय-            | णवुंसय            |
| ३०  | २२   | जघन्य से         | जघन्य से             | १४०        | 9   | [ एवंलोभ * * * *  | यह पाठ            |
|     |      | अन्तर्मुहूर्त    | खुद्दाभव             |            |     | सिया अविह०।       | नहीं चाहिये       |
|     |      | ·                | ग्रहण, अन्त-         | <b>3</b> ) | २७  | [इसी प्रकारलोभ    | यह नहीं           |
|     |      |                  | मृहूर्त्, अन्त-      |            |     | कपायी •••••       | चाहिये            |
|     |      |                  | र्मुहूर्त            |            |     | नहीं भी हैं ]     |                   |
| ४०  | १०   | उत्कृष्ट काल     | उत्कृष्ट काल         | १५६        | 9   | जोवोंके           | जीवोंके           |
|     |      | और               |                      | २१८        | २८  | स्यान             | स्थान             |
| ጸጸ  | १६   | कर्मका उत्कृष्ट  | कर्मका जघस्य         | २९८        | ४   | वारसदि            | वारसादि           |
|     |      |                  | काल एक<br>समय और     | ,,         | १३  | वारह              | वारह आदि          |
|     |      |                  | तमय जार<br>उत्कृष्ट  | ३०६        | १   | अकर्पती           | अंकपती            |
|     | १७   | जघन्यकाल         | जयन्य और             | ११६        | २५  | ६७                | ६७२               |
| "   | ,,   | 44.4446          | उत्कृष्ट काल         | ३८९        | 6   | <b>उदय</b> द्विदं | <b>उदयद्विदिं</b> |
| ४६  | २९   | केवलियोंकी       | केवलियों<br>केवलियों | ३९२        | १   | वढमादि            | पढ्मादि           |
| •   | • •  | 2. (1. 2. 7. (2. | और सिद्धोंकी         | ,,         | २९  | चातिके            | जातिके            |
| ५९  | 6    | भागेषु           | मागेसु               | ४१०        | Ę   | खते भंगों         | खेत भंगो          |
| ७१  | ३०   | लव्यपर्याप्तक    | लब्ब्यपर्याप्तक      | ४१६        | २१  | देघ               | देव               |
| ७२  | છ    | <b>33</b>        | ,,                   | ४२५        | २४  | २८, २९            | २८, २७            |
|     |      |                  |                      |            |     |                   |                   |



<sup>\*</sup> पू॰ १८७ और १८ में चूणिसूत्रोंके हिन्दी अर्थंके आगे १, २, ३, ४, ५ और ६ का-अंक छपनेंसे रह गया है सो डाल लेना चाहिये।

### विषयसूची

| те. go                                       | विषय -                                                                             |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ब्राईसर्वी गीया १                            | मूछप्रकृतिविभक्ति रे २२-७६                                                         |
| बाईसवीं गाथाका अर्थ २-३                      | मूलप्रकृतिविभक्तिके आठ संनुयोगद्वार २२                                             |
| आचार्ययतिवृषंभके चूर्णिस्त्रका आश्रय लेकर    | उचारणाचार्यने मूलप्रकृति विभक्तिके १७                                              |
| विभक्तिका कथन ४-१३                           | अर्थाधिकारं कहे हैं और यतिवृषमने आठ.                                               |
| विमक्ति शब्दके आठ अर्थ ४                     | • दोनोंमें विरोध क्यों नहीं है ?                                                   |
| नामविमक्ति और स्थापनाविमक्तिका अर्थे ५       | आठ अधिकारोंके द्वारा शेषका ग्रहण                                                   |
| द्रव्य विभक्तिका कथनः '५-६                   | समुत्कीर्तनानुगमका कथन २३                                                          |
| · -:क्षेत्रविभक्तिका कथन ७                   | सादि अनादि ध्रुव और अध्रुवानुगमका कथन २४-२५                                        |
| ं कालविभक्तिका कथन                           | स्वामित्वानुगमका कथन २६                                                            |
| संस्थानविभक्तिका कथन ' ९-११                  | कालानुगमका कथन २७-४४                                                               |
| · भावविभक्तिका कथन १२-१३                     | अन्तरानुगमका कथन ४४                                                                |
| भाचार्य यतिवृषभने चूर्णिस्त्रमें २ का अंक    | नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगर्म ४४-४६                                          |
| . क्यों रक्खा, इसका खुलासा १४                | भागाभागानुगम ५७-४९                                                                 |
| २ के अंकसे सूचित अंथेंका कथन । १५            | परिमाणानुगम ४९-५३                                                                  |
| उक्त विभक्तियोंमेंसे यहां कर्म विभक्ति नामकी | क्षेत्रानुगम ५३-५९                                                                 |
| - द्रव्यविभक्तिसे प्रयोजन है इसका कथन १६     | स्पर्शनानुगर्म ६०-७१                                                               |
| अपने द्वारा माने गये अर्थाधिकारींको गाथा     | नाना जीवोंकी अपेक्षा काळानुगम ७१-७४                                                |
| सूत्रमें दिखलानेके लिये आचार्य               | ,, ,, ,, अन्तरानुगम ७४-७७                                                          |
| . यतिवृषभके द्वारा २२ वीं गाथाका             | भावानुगमका कथन ७७-७८                                                               |
| व्याख्यान १७-१८                              | अल्पबहुत्वानुगमका कथन ७८-७९                                                        |
| पदके मेद और उनका अर्थ १७                     | एकैक उत्तरप्रकृति विभक्ति = 0-११=                                                  |
| यतिवृषभके अभिप्रायसे इस गायासे ६ अर्था-      | •                                                                                  |
| धिकार स्चित होते हैं और गुणधरा               | उत्तरप्रकृतिविभवितके भेव ८०                                                        |
| चार्यके अभिप्रायसे दो ही अर्थाधिकार          | एकैक उत्तर प्रकृतिविभक्तिका स्वरूप प्रकृतिस्थान उत्तर प्रकृतिविभक्तिका स्वरूप ,    |
| ् बतलाये हैं इसका कथन                        | प्रकृतिस्थान उत्तर प्रकृतिविभक्तिके अनुयोगद्वार ,,                                 |
| प्रकृति विभक्तिका कथन करनेकी प्रतिश          | एकक उत्तर प्रशासायमाणक अनुयागद्वार ,,<br>उच्चारणाचार्यके द्वारा कहे गये २४ अनुयोग- |
| यतिवृषभका कथन गुणधराचार्यके प्रतिकूल 🕠 📗     | द्वारों और यतिवृषभाचार्यके द्वारा कहे                                              |
| ुनहीं है इसका कथन : १९                       | ् गये ११ अनुयोगद्वारोंमें अविरोधका                                                 |
| प्रकृति विभक्तिके भेद                        |                                                                                    |
| मूलप्रकृतिके साथ विभक्ति शब्द रखनेमें        |                                                                                    |
| आपित तथा उसका परिहार ,,                      | किस अनुयोगका किस अनुयोगमें संग्रह                                                  |
| यहां मोहनीय कर्मकी ही विवक्षा क्यों है ?     | किया गया है, इसका कथन ८१-८२                                                        |
| . इसका समाधान ,,,                            | समुत्कीर्तनाका कथन ८३-८७                                                           |
| आठों कर्मोंमें प्रकृति विमक्ति यानी स्वभाव   | सर्वविमक्ति नोसर्वविभक्तिका कथन ८८                                                 |
| मेदका कथन 🛫 🔆 📑 🔭 🐪 🖰 २१                     | , उत्ऋष्टविभक्ति अनुत्ऋष्ट विभक्तिका क्यन ,,                                       |

| जधन्यविमक्ति अजधन्य विभक्तिका      | कथन ८९          | प्रकृतिस्थान विभक्तिके अनुयोग द्वार २००                               |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| सादि अनादि ध्रुव और अध्रुवातुः     |                 | मोहनीयके १५ सत्व स्थानोंका कथन २०१                                    |
| क्यन                               | ८९-९०           | इन सरव स्थानोंकी प्रकृतियोंका कथन                                     |
| स्वामित्वानुगमका कथन               | 98-96           | र <i>०र</i> –र <i>०</i> ४                                             |
| क्रोप्पी                           | <b>९१-</b> ९२   | चौदह मार्गणाओं में स्थान समुत्कीर्तन २०५-                             |
| - minus                            | ९२–९८           | २०८                                                                   |
| भावश्व ".                          | ९९-१२३          | उचारणाचार्यके द्वारा कहे अनुयोगद्वारों                                |
| ओघरे "                             | 99-800          | का कथन २०९                                                            |
| <u>शारेनामे</u>                    | १०१–१२३         | सादि अनादि ध्रुव और अध्रुवानुगमका                                     |
| अन्तरानुगमका कथन                   | १२३–१३०         | कथन २०९२१०                                                            |
| ओघसे ,,                            | १२३-१२४         | यतिवृषभके द्वारा स्वामित्वानुगमका                                     |
| भादेशरे "                          | १२४-१३०         | कथन २१०-२२१                                                           |
| सन्निकर्षका कथन                    | <b>१३०-१</b> ४४ | एक प्रकृतिक स्थानका स्वामी कौन है ? २१०                               |
| भोघसे ,,                           | १३०-१३२         | यह प्रश्न गौतम स्वामीने महावीर भगवानसे                                |
| आदेशसे ,,                          | १३३-१४४         | किया था २११                                                           |
| नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचया-      |                 | चूर्णिस्त्रमें आये 'मनुष्य' शब्दसे पुरुषवेदी और                       |
| नुगम                               | १४४-१५०         | नपुंसकवेदी मनुष्योंका ग्रहण करनेका कथन २१२                            |
| भागाभागानुगमका कथन                 | १५१–१५७         | पांच प्रकृतिक स्थान मनुष्योंके ही होता                                |
| ओघरे "                             | १५१             | है मनुष्यिणीके नहीं, इसका कथन                                         |
| <b>आदे</b> शरे ,,                  | १५२-१५७         | इक्षीस प्रकृतिक स्यानका स्वामी २१३                                    |
| परिमाणानुगमका कथन                  | १५७१६३          | बाईस प्रकृतिक                                                         |
| क्षेत्रातुरामका कथन                | १६३–१६४         | बाईस प्रकृतिक स्थानके स्वामीके विषयमें                                |
| स्पर्शनानुगमका कथन                 | १६५-१७१         | •                                                                     |
| ऒघरे ,,                            | १६५-१६६         | शका समायान २१४<br>इतक्तरय वेदक सम्यग्दृष्टिके विषयमें आचार्य          |
| भादेशसे ,,                         | १६६-१७१         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 |
| नानाजीवोंकी अपेक्षा कालानुगम       | १७१-१७२         | यातब्रुधमक दा उपदेशाका कथन २१५<br>उचारणा चार्यके उपदेशानुसार कृतकृत्य |
| ,, अन्तरानुगम                      | १७३-१७४         | वेदक्के मरण न करनेका कथन                                              |
| भावानुगमका कथन                     | १७५–१७६         | वेदीय गावनिक स्थापन — ?                                               |
| अस्पवहुत्वानुगमका कयन              | १७६-१९८         | चौनीम गम्मिन क्यांच्या                                                |
| स्वस्थान अल्पबहुत्व ओघसे           | १७६             | विसंयोजना कौन क्रता है ?                                              |
| , " आदेशसे                         | १७५७७१          | विकासिकाका च्याच                                                      |
| परस्यान अल्पबहुत्व ओयते            | १७९-१८२         | विसंयोजना और क्षपणामें अन्तर                                          |
| " " आदेशसे                         | १८२-१९८         | लब्बीम ग्रह्मिक ज्यान्य — "                                           |
| प्रकृतिस्थान उत्तरप्रकृतिविभा      | क्ते            | यचाईस ,,                                                              |
| १                                  | <b>€</b> ₹~३=३  | अदाहम " "                                                             |
| प्रकृतिस्थान शब्दका अर्थ           | १९९             | """""                                                                 |
| प्रकृतिस्यानके तीन भेद             | 44              |                                                                       |
| उनमें से यहां सत्व प्रकृति स्थानीं | के ही           | 741, 111                                                              |
| ग्रहण करनेका क्यन                  | 7)              | एक किम्पिक                                                            |
|                                    | 77              | । यस विनामास्यानका निधन्यकासः २३३                                     |

| एक विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल            | २३६ {            | भग निकालनेकी दूसरी विषि ३००-                                 | १०   |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| दो प्रकृतिकस्थानका जघन्यकाल              | २३७              | समस्त मंगोंका जोड़                                           | १११  |
| " उस्कृष्टकाल                            | २३८              | <b>आदेशमें मंगींका निरूपण</b> ३१२—                           | ३१५  |
| . तीन प्रकृतिकस्थानका जघन्यकाळ           | "                | उच्चारणाचार्यके उपदेशानुसार रोष अनुयोग-                      |      |
| " उत्ऋषकाल                               | २३९              | द्वीरोंका कथेन                                               | ११६  |
| चार प्रकृतिकस्थानका जधन्यकाल             | २३९              | भागाभागानुगमका कथनं ३१६-                                     | ११८  |
| •                                        | २४०              | परिमाणानुगमका कथन ३१९-                                       | ३२३  |
| पांच प्रकृतिकस्थानका काल                 | २४३              | क्षेत्रानुगमकां कथन ३२४-                                     | ३२६  |
| न्यारह प्रकृतिकस्थानका का <b>छ</b>       | १४४              | स्पर्शानुगमका कथन १२६-                                       | ३३४  |
| बारह प्रकृतिक "                          | २४५              | कालानुगमका कथन ३३४-                                          | ३४४  |
| तेरह प्रकृतिक """                        | 27               | अन्तरानुगमका कथन ३४४-                                        | ३५२  |
| बारह प्रकृतिकस्थानके जघन्यकालके विषय     | ı                | भावानुगमका कथन                                               | ३५२  |
| 🖟 में विशेष कथन                          | २४६              | ्रपद्विषयक अल्पबहुत्यका ओघकथन                                | ३५३  |
| <sup>ं </sup> इक्रीस प्रकृतिकस्थानका काल | २४७              | " " आदेशकथन                                                  | ३५५  |
| 'बाईस " "                                | २४८              | आन्वार्यं यतिवृषमके द्वारा जीवविषयक अल्प                     |      |
| तेईस ",                                  | 11               | बहुत्वका कथन ३५९-                                            | -३७५ |
| चौबीस ,, ,,                              | २४९              | वीरसेन स्वामीके द्वारा प्रत्येकके अल्प-                      |      |
| छव्वीस " "                               | २५२              | बहुरवका उपपादन ३५९-                                          | -३७५ |
|                                          | –२५५             | उचारणाचार्यके अनुसार आदेशमें अल्पवहुत्व                      |      |
|                                          | –२५६             | का कथन ३७५-                                                  | -३८३ |
| उद्यारणाचार्यके उपदेशानुसार आदेशमें      |                  | भुजगार अनियोगद्वारका कथन                                     |      |
| कालका कथन २५६                            | -२८०             | ३८४−४                                                        | २४   |
| अन्तरानुगमका कथन                         | २८१              | भुजकारविभक्तिके सतरह अनुयोगद्वार                             | ३८४  |
| एक प्रकृतिकस्थानका अन्तर नहीं            | २८१              | . समुत्कीर्तनानुगमका कथन                                     | ,,   |
| २३ से छेकर दो प्रकृतिक स्थानों तकका      | 7                | ्रेस्वोमित्वानुगमका कथन                                      | ३८६  |
| भी अन्तर नहीं                            | र्दर्भ           | एक बीवकी अपेक्षा कालका कथन<br>शेष अनुयोग द्वारोका कथन न करके | ३८७  |
| चौनीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर        | २८२ <sup>\</sup> | होष अनुयोग द्वारोका कथन न करके                               |      |
| " " उत्कृष्ट अन्तर                       | २८३              | यतिबुषमने कालका ही कथन क्यों किया                            |      |
| स्वसीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर       | २८३              | इसका समाधान                                                  | ນ້   |
| छन्वीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर    | २८४              | भुजकारका स्वरूप                                              | 366  |
| सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर      | "                | अवस्थित विभक्तिस्थानके कालके तीन भंग                         | ३८९  |
| । उस्कृष्ट अन्तर                         | २८५              | उपार्धपुद्गलका अर्थ                                          | \$88 |
| शहाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर        | 22               | उचारणाके अनुसार आदेशमें कालका                                |      |
| " " उत्कृष्ट अन्तर                       | २८६              |                                                              | -३९६ |
| उमारणाचार्यके उपदेशानुसार आदेशमें        |                  | उचारणाके अनुसार शेष अनुयोगद्वारींका                          |      |
|                                          | २९२              |                                                              | 390  |
| नानानीवोंकी अपेक्षा भंग विचयातुगम        | र९२              |                                                              | 11   |
| भजनीयपदोंके भंग छानेकी विधि              | २९३              |                                                              | ४०२  |
|                                          | <b>४–</b> २९९    | परिमाणानुगमका कथन                                            | X0X  |
| 4 4 4 4 4 4 5 T                          |                  |                                                              |      |

~

| ः भागामागानुगमका कथनः 🕬 🖂 🥫 ४०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ्रकालानुगमका 🔆 💢 🙃 📆 🗟 ४४२                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| क्षेत्रातुगमका " भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ं अंतरानुगमका 🕟 🔑 💛 💛 😘 ४४९ -              |
| स्पर्शनानुगमका 🦂 🗯 🗥 👉 🗸 🗸 ४०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 💯 नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयांतुगम 💎 ४५६ |
| कालानुगमका " ४१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भागाभागानुगमका, कथन 🗸 🛶 ४५९                |
| ्उपश्चम सम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धी चतुष्कंकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ्रपरिमाणानुगमका " ४६१                      |
| विसंयोजना होनेमें मतमेदकी चर्चा ४१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ्र क्षेत्रानुगमका विकास अस्ति ।            |
| अन्तरानुगमका कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | स्पर्शनानुगमका ,, ४६५                      |
| देवोंमें अस्पतरके अन्तरकाछको लेकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ं कालानुगमका 🤲 🔑 र अधीर 🖰 ४७०              |
| <ul> <li>उच्चारणाओंमें मतभेदकी चर्चा अप्रेप्त</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ः अन्तरानुगमका 😚 👵 🔑 💛 👉 🥕 ४७५             |
| अल्पबहुत्वानुगमका कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ं भावानुगमका 🧓 🔑 🕕 🕬 🔞 🔞                   |
| पद्निक्षेप अधिकारका कथन ४२५-४३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | े अल्पबहुत्यानुगमका "                      |
| पद्दनिक्षेप किसे कहते हैं-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | परिशिष्ट ४८५-४६३                           |
| समुत्कीर्तनानुगमका कथन " ४२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | परिशिष्ट ४८५-४६३                           |
| स्वामित्वका " " ४२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ्राथा-चूर्णिस्त्र                          |
| अल्पबहुत्वानुगमका " ४३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अवतरणसूची ४८९                              |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ्रे ऐतिहासिक नामस्त्वी                     |
| वृद्धिविमक्ति अधिकारका कथन ४३७-४=२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ्प्रन्य नामोल्लेख                          |
| ्रसमुत्कीत्नानुगमका कथन ४३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , गाथा-चूर्णिस्त्रगत शब्द-स्ची             |
| स्वामित्वानुगमका ,, ४३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , जयधनलागत विशेष शब्द-स्वी ४९१             |
| The state of the s |                                            |

# कसायपाहुडस्स प य डि वि ह त्ती

विदिश्रो श्रत्थाहियारो

जेणिह कसायपाहुडमगोयणयमुझलं अणंतत्थं। गाहाहि विवरियं तं गुणहरभडारयं वंदे॥



#### सिरि-जइवसहाइरियविरइय-चुण्णिसुत्तसमण्णिदं सिरि-भगवंतगुणहरभडारश्रोवइट्टं

# कसायपाहुडं

तस्स

सिरि-वीरसेगाइरियविरइया टीका

#### जयधवला

तत्थ

पयद्भिवहत्ती णाम विदियो अत्थाहियारो

(४) पगदीए मोहिंगिजा विहत्ति तह द्विदीए अगुभागे । उक्तस्समणुक्तस्सं भीगमभीगं 'च द्विदियं वा ॥२२॥

मोहनीयकर्मकी प्रकृति, स्थिति और अनुभाग विभक्ति तथा उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट् प्रदेश विभक्ति, झीणाझीण और स्थित्यन्तिकका कथन करना चाहिये ॥२२॥

- § १. संपिं एदिस्से गाहाए अत्थो वृच्दे। तं जहा, मोहणिज्ञपयडीए विहत्तिपरूवणा मोहणिज्ञिष्टदीए विहत्तिप-वणा मोहणिज्ञअणुभागे विहित्तिप-वणा च कायव्वा
  ति एसो गाहाए पंढमद्भस अत्थो। एदेहि तिहि वि अत्थेहि एको चेव अत्थाहियारो।
  'उक्कस्समणुक्कस्सं' चेदि उत्ते पदेसविसयउक्कस्साणुक्कस्साणं गहणं कायव्वं; अण्णेसिमसंभवादो। पयडि-ष्टिदि-अणुभाग पदेसाणमुक्कस्साणुक्कस्साणं गहणं किण्ण कीरदे?
  ण, तेसिं गाहाए पढमत्थे(-द्धे) प्रविदत्तादो। एदेण पदेसविहत्ती सहदा। 'झीणमझीणं' ति उत्ते पदेसविसयं चेव झीणाझीणं घेत्तव्वं; अण्णस्स असंभवादो। एदेण झीणाझीणं सचिदं। 'दिदियं' ति वृत्ते जहण्णुक्कस्सद्विदिगयपदेसाणं गहणं। एदेण दिदियंतिओ सहदो। एदे तिण्णि वि अत्थे घेत्तूण एको चेव अत्थाहियारो; पदेसपरूवणादु-
- § १. अव इस गाथाका अर्थ कहते हैं। वह इसप्रकार है—मोहनीयकी प्रकृतिमें विभक्ति प्ररूपणा, मोहनीयकी स्थितिमें विभक्तिप्ररूपणा और मोहनीयके अनुमागमें विभक्तिप्ररूपणा करना चाहिये। इस प्रकार यह गाथाके पूर्वार्द्धका अर्थ है। इन तीनों अर्थोकी अपेक्षा एक ही अर्थाधिकार है। गाथामें 'डक्स्समणुक्कस्सं' ऐसा कहा है। उससे प्रदेशविपयक उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टका प्रहण करना चाहिये क्योंकि, यहाँ प्रदेशविभक्तिके सिवा दूसरोंका उत्कृष्टानुत्कृष्ट सम्भव नहीं है।

शंका-यहाँ पर उत्कृष्टानुत्कृष्ट पदसे प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इन चारोंके ही उत्कृष्टानुत्कृष्टका प्रहण क्यों नहीं किया है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि प्रकृति, स्थिति और अनुभागका गाथाके पूर्वार्धमें ही कथन कर दिया है, इसिछये उत्कृष्टानुत्कृष्ट पदसे प्रदेशविषयक उत्कृष्टानुत्कृष्टका ही ग्रहण समझना चाहिये।

इस प्रकार गुणधर आचार्यने 'उक्करसमणुक्करसं' इस पदके द्वारा मोहनीयकमीविषयक प्रदेशिवमिक्तिका सूचन किया है। गाथामें 'झीणमझीणं' ऐसा कहनेसे प्रदेशिवपयक झीणाझीणका प्रहण करना चाहिये, क्योंकि यहाँ प्रक्रत्यादिविपयक झीणाझीणका प्रहण संभव नहीं है। इस प्रकार गुणधर आचार्यने 'झीणमझीणं' इस पदके द्वारा झीणाझीण अधिकारका सूचन किया है। गाथामें ' द्विदियं ' ऐसा कहनेसे जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिगत प्रदेशोंका प्रहण किया है। इस पदके द्वारा गुणधर आचार्यने स्थित्यन्तिक अधिकारको सूचित कियाहै। इन तीनों अर्थोंको छेकर एक ही अर्थाधिकार होता है, क्योंकि, इन तीनोंके द्वारा प्रदेश-

<sup>(</sup>१) पढमत्थस्स अ०। (२) "तत्थ य कदमाए द्विदीए द्विदपदेसग्गमुक्कडुणाए ओकडुणाए च पाओग्गमप्पाओगं वाण एरिसो विसेसो सम्ममवहारिओ। तदो तस्स तहाविहसत्तिविरहाविरहरुक्खणत्तेण पत्तझीणाझीणववएसस्स द्विदीओ अस्सिद्गणपरूवणद्वमेसो अहियारो ओदिष्णो।"—जयध०प्रे० फा० प० ३१२०। (३) "द्विदीओ गच्छइ त्ति द्विदियं पदेसगं द्विदिपत्तयिमिदि उत्तं होदि। तदो उक्कस्सद्विदिपत्तयादीणं सरूव-विसेसजाणावणद्ठं पदेसविहत्तीए चूलियासरूवेण एसो अहियारो।"—जयध० प्रे० का० प० ३३१५।

#### वारेण एयतुवलंभादो । एसो गुणहरभडारएण णिहिष्ठतथो ।

विभक्तिका कथन किया गया है, इसिलये इस अपेक्षासे वे तीनों एक हैं। ऊपर यह जो कुछ कहा गया है वह गुणधरभद्दारक द्वारा वतलाया हुआ अर्थ है।

विशेषार्थ-गुणधर भट्टारकने कसायपाहुडकी १०० गाथाएं पन्द्रह अर्थाधिकारोंमें व्यव-स्थित की हैं यह तो 'गाहासदे असीदे' इत्यादि दूसरी गाथासे ही जाना जाता है। तथा उन्होंने 'पेजं वा दोसं वा' 'पयडीए मोहणिजा' और 'कदि पयडीओ वंधदि' ये तीन गाथाएं पारम्भके पांच अर्थाधिकारोंमें मानी हैं यह कसायपाहुडकी 'पेज्जदोसविहत्ती' इत्यादि तीसरी गाथासे जाना जाता है। पर इस तीसरी गाथाके अनुसार वीरसेनस्वामी जो पांच श्रिध-कारोंका विभाग कर आये हैं उससे इस पूर्वीक्त उल्लेखमें फरक पड़ता है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि वीरसेनस्वामीने तीसरी गाथाके पूर्वार्धकी व्याख्या करते हुए जो तीन विकल्प संभव थे वे वहां वतला दिये और 'पगदीए मोहणिज्जा' इसकी व्याख्या करते हुए इससे जो चौथा विकल्प ध्वनित होता है उसका निर्देश यहां कर दिया है। गाथाके पूर्वार्धमें विभक्ति शब्द मुख्य है और शेष पद उसके विषयभावसे आये हैं, अतः इस पद्से वीर-सेनस्वामीने यह अभिप्राय निकाला है कि गुणधरभट्टारकके मतसे प्रकृतिविभक्ति, स्थिति-विभक्ति और अनुभागविभक्ति इन तीनोंका एक अधिकार हुआ। तथा गाथाके उत्तरार्धमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश, झीणाझीण और खित्यन्तिक इन तीनोंके द्वारा एक प्रदेश-विभक्तिका कथन किया गया है अतः इन तीनोंका एक अधिकार हुआ। इस प्रकार इस चौथे विकल्पके अनुसार १ पेजादोपविभक्ति, २ प्रकृति-स्थिति-अनुभागविभक्ति, ३ प्रदेश-झीणाझीण-स्थित्यन्तिक, ४ वन्ध और ५ संक्रम ये पाँच अधिकार होते हैं।

उक्त चार विकल्पोंके अनुसार ५ अधिकारोंका सूचक कोष्ठक नीचे दिया जाता है-

|                    |                       | <del></del>         |                    |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| पेजादोषविभक्ति     | पेज्जदोषविभक्ति       | पेज्जदोषविभक्ति     | पेञ्जदोषविभक्ति    |
|                    | (प्रकृति विभक्ति)     | (प्रकृति विभक्ति)   |                    |
| स्थितिविभक्ति      | स्थितिविभक्ति         | स्थितिविभक्ति       | प्रकृति, स्थिति और |
| (प्रकृतिविभक्ति)   |                       |                     | अनुभाग विभक्ति     |
| अनुभागविभक्ति      | अनुभाग विभक्ति        | अनुभागविभक्ति       | प्रदेशविभक्ति,     |
| (प्रदेशवि० झीणाझीण | (प्रदेशविभक्ति, झीणा- |                     | झीणाझीण और         |
| और स्थित्यन्तिक)   | झीण और स्थित्यन्तिक)  |                     | स्थित्यन्तिक       |
| बन्ध               | वन्ध                  | प्रदेशविभक्ति झीणा- | वन्ध               |
|                    |                       | झीण और स्थित्यन्तिक |                    |
| संक्रम             | संक्रम                | वन्ध                | संक्रम             |

- § २. संपिंह जइवसहाइरियउवइद्वज्जिणसुत्तमस्सिद्ण विहत्तीए परूवणं कस्सामी-
- \* 'विहत्ति डिदि अणुभागे च ति' अणियोगदारे विहत्ती णिक्खि-वियव्वां। णामविहत्ती द्वणविहत्ती दव्वविहत्ती खेत्तविहत्ती काल-विहत्ती गणणविहत्ती संठाणविहत्ती भावविहत्ती चेदि।
- § ३. 'विहत्ति द्विदि अणुभागे च ति' एत्थ जो द्विद 'इदि' सद्दो जेण पच्चयत्थे-हिंतो एदं सद्दकलावं पल्लङ्घावेदि तेणेसो सरूवपर्यत्थो (तो)। तत्थ जो विहत्तिसद्दो तस्स णिक्खेवो कीरदे अणवगयत्थपरूवणादुवारेण पयदत्थग्गहणद्वं। के ते तस्स विह-त्तिसद्दस्स अत्था १ णामादिभावपञ्जवसाणा। एतेष्वर्थेष्वेकस्मिन्नर्थे विभक्तिर्निक्षेप्तच्या
- § २. अव यतिवृषम आचार्यके द्वारा कहे गये चूर्णिसूत्रका आश्रय लेकर विमक्तिका कथन करते हैं—
- \* 'विहत्ती द्विदि-अणुभागे च' इस वाक्यमें आये हुए विभक्ति शब्दका निक्षेप करना चाहिये। यथा-नामविभक्ति, स्थापनाविभक्ति द्रव्यविभक्ति, क्षेत्रविभक्ति, काल-विभक्ति, गणनाविभक्ति, संस्थानविभक्ति, और भावविभक्ति।
- § ३. यद्यपि 'ज्ञान, अर्थ और शब्द ये समान नामवाले होते हैं' इस नियमके अनु-सार 'विहत्ति हिदि अणुभागे च' यह वाक्यसमुदाय तीनोंका वाचक हो सकता है फिर भी इस वाक्यमें जो 'इति' शब्द आया है उससे जाना जाता है कि प्रकृतमें यह शब्दसमुदाय प्रत्यय और अर्थका वाचक नहीं है किन्तु अपने स्वरूपमें प्रवृत्त है। तात्पर्य यह है कि यहाँ पर 'विहत्ति हिदि अणुभागे च' इत्याकारक ज्ञान और इत्याकारक अर्थका ग्रहण न करके 'विहत्ति हिदि अणुभागे च' इन शब्दोंका ही ग्रहण करना चाहिये।

उस विभक्ति शब्दके अनेक अर्थ हैं। उनमेंसे अनवगत अर्थके कथन द्वारा प्रकृत अर्थका ज्ञान करानेके छिये उसका निक्षेप करते हैं।

शंका-उस विभक्ति शब्दके वे अनेक अर्थ कौन कौन हैं ?

समाधान-अपर सूत्रमें जो नामसे लेकर भाव तक विभक्तिके भेद वतलाये हैं वे सव

<sup>(</sup>१) "णामं ठवणा दिवए खेत्ते काले तहेव भावे य। एसो उ विभत्तीए णिक्खेवो छिव्वहो।"— सू० श्रु० १, अ० ५, उ० १। "णिक्खेवो विभत्तीए चउिव्वहो दुविह होइ दव्विम्म। आगमनोआगमओ नोआगमओ अ सो तिविहो।।५५३।। जाणगसरीरभविए तव्वइरित्ते य सो भवे दुविहो। जीवाणमजीवाण य जीविवभत्ती तिंह दुविहा।।५५४।। सिद्धाणमिसद्धाण य अज्जीवाणं तु होइ दुविहा उ। रूवीणमस्वीण य विभासियव्वा जहा सुत्ते।।५५५।। भाविम्म विभत्ती खलु नायव्वा छिव्वहिम्म भाविम्म। अहिगारो एत्थ पुण दव्वविभत्तीए अज्झयणे।।५५६॥"— उत्त० पाई० ३६ अ०। (२) "कदीति एत्थ जो इदि सहो तस्स अट्ठ हितावेवं प्रकारादिव्यवच्छेदे विपर्यये। प्रादुर्भिवे समाप्तो च 'इति'शब्दः प्रकीर्तितः।' इति वचनात्। एतेष्वर्येपु क्वायिमिति शब्दः प्रवर्तते ? स्वरूपावधारणे। ततः किं सिद्धं ? कृतिरित्यस्य शब्दस्य योऽर्थः सोऽपि कृतिः। अर्थाभधानप्रत्ययास्तुल्यनामधेया इति न्यायात्तस्य ग्रहणं सिद्धम्।"—वेदना० घ० आ० प० ५५२। अष्टस० प० २५१।

न्यस्तव्या इति यावत्।

<sup>६ ४.</sup> संपहि अद्दण्हं विहत्तीणमत्थपरूवणद्वमुत्तरसुत्तं भणदि—

 णोआगमदो दव्वविहत्ती दुविहा, कम्मिविहत्ती चेव णोकस्म-विहत्ती चेव।

१ प. णाम-ध्वणाविहत्तीणमत्थो बुच्चदे - सक्त्वपयत्थो (तो) विहित्तसद्दी णाम-विहत्ती। सब्भावासब्भावद्ववणाओ द्वणविहत्ती। दब्बविहत्ती दुविहा आगम-णोआगम-विहित्तिभेएण। विहित्तिपाहुडजाणओ अणुवजुत्तो आगमविहत्ती। णोआगमविहत्ती तिविहा, जाणुअसरीरविहत्ती भवियविहत्ती तब्बदिरित्तविहत्ती चेदि। विहित्तिपाहुडजा-णयस्स भविय-वद्धमाण-सम्रुज्झादसरीरं जाणुअसरीरविहत्ती। भविस्सकाले विहित्तिपाहुड-जाणओ जीवो भवियविहत्ती। एदासिं विहत्तीणमत्थो जइवसहाइरिएण किण्ण पक्षविदो ? सुगमत्तादो। णाणावरणादिअद्धकम्मेसु मोहणीयं पयिष्टभेएण भिण्णत्तादो कम्मविहत्ती,

उनमेंसे किसी एक अर्थमें विभक्ति शब्दका निक्षेप करना चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

§ ४. अव आठों विभक्तियोंके अर्थका कथन करनेके छिये आगेका सूत्र कहते हैं—

\* नोआगमकी अपेक्षा द्रव्यविभक्ति दो प्रकार की है कर्मनोआगमद्रव्यविभक्ति और नोकर्मनोआगमद्रव्यविभक्ति।

§ ५. अव नामविभक्ति और खापनाविभक्ति अर्थ कहते हैं—जो विभक्ति शब्द अपने स्वरूपमें प्रवृत्त है और वाह्यार्थकी अपेक्षा नहीं करता उसे नामविभक्ति कहते हैं। विभक्तिकी सद्भाव और असद्भावरूपसे खापना करना स्थापनाविभक्ति है। आगम और नोआगमके भेदसे द्रव्यविभक्ति दो प्रकारकी है। जो विभक्तिविषयक शास्त्रको जानता है, परन्तु उसमें उपयोगरहित है उसे आगमद्रव्यविभक्ति कहते हैं। नोआगमद्रव्यविभक्ति तीन प्रकारकी है—ज्ञायकशरीरनोआगमद्रव्यविभक्ति, भाविनोआगमद्रव्यविभक्ति और तद्ध-तिरिक्तनोआगमद्रव्यविभक्ति। उनमेंसे विभक्तिविपयक शास्त्रको जाननेवाले जीवके भविष्यत् वर्तमान और अतीतकालीन शरीरको ज्ञायकशरीरनोआगमद्रव्यविभक्ति कहते हैं। जो जीव आगामी कालमें विभक्तिविपयक शास्त्रको जानेवाले कहते हैं। जो जीव आगामी कालमें विभक्तिविपयक शास्त्रको जानेगा उसे भाविनोआगमद्रव्यविभक्ति कहते हैं।

शंका-इन विभक्तियोंका अर्थ यतिवृपभ आचार्यने क्यों नहीं कहा ?

समाधान-इनका अर्थ सुगम है, इसिछिये नहीं कहा।

ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंमें जो मोहनीय कर्म है वह चूंकि प्रकृतिभेदकी अपेक्षा अन्य कर्मोंसे भिन्न है अतः यहां कर्मतद्भ्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यविभक्ति पदसे उसका प्रहण किया

<sup>(</sup>१) जीवाजीवुभयकारणणिरवेवलो अप्पाणिम्ह पयट्टो खेत्तसद्दो णामखेत्तं ।"—ध० खे० पृ० ३ । . 'तत्य णामंतरसद्दो बज्झत्ये मोत्तूण अप्पाणिम्म पयट्टो ।'—घ० अं० पृ० १ ।

अद्यक्तमाणि वा कम्मविहत्ती, अवसेसद्व्वाणि णोकम्मविहत्ती । 'चेव'सदो समुचयत्थे दह्ववो ।

- \* कम्मविहत्ती थप्पा।
- § ६. कुदो १ बहुवण्णणिजनादो एदीए अहियारादो वा ।
- § ७. संपिह णोकम्मविहत्तीपरूवणद्वमुत्तरसुत्ताणि भणइ—
- \* तुल्लपदेसियं दव्वं तुल्लपदेसियस्स दव्यस्स अविहत्ती।
- § ८. तुल्यः समानः प्रदेशः प्रदेशा वा यस्य द्रव्यस्य तत्तुल्यप्रदेशं द्रव्यं। तदन्यस्य तुल्यप्रदेशस्य द्रव्यस्य अविभक्तिर्भवति । विभजनं विभक्तिः, न विभक्तिरविभक्तिः प्रदेशैः समानमिति यावत् ।
  - वेमादपदेसियस्स विहत्ती।
- § ६. मीयतेऽनयेति मात्रा संख्या । विसर्दशी मात्रा येपां ते विमात्रा विप्रदेशाः यिमन् द्रव्ये तिद्वमात्रप्रदेशं द्रव्यं । तस्य विमात्रप्रदेशस्य द्रव्यस्य पूर्वमिर्पतद्रव्यं है । अथवा ज्ञानावरणादि आठों कर्मोंको कर्मतद्व्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यविभक्ति कहते हैं ।

है। अथवा ज्ञानावरणाद आठा कमाका कमतद्व्यातारक्तनाआगमद्रव्यावभाक कहत है। तथा शेष द्रव्य नोकर्मतद्व्यतिरिक्तनोत्रागमद्रव्यविभक्ति कहलाते हैं। यहां चूर्णिस्त्रके अन्तसें 'चेव' शब्द आया है उसे समुच्चयार्थक जानना चाहिये।

# पहले तब्बितिस्तिनोआगमके दो मेदोंमें जो कमिविमित्ति नामका पहला मेद कह आये हैं उसका कथन स्थिगत करते हैं।

§ ६. शंका-चहां कमीविभक्तिका कथन स्थगित क्यों किया है।

समाधात—क्योंकि आगे चलकर कमीविभक्तिका वहुत वर्णन करना है, अथवा कषायप्राभृतमें उसीका अधिकार है अतः यहां उसका कथन स्थगित किया है।

- § ७. अब नोकर्मविभक्तिका कथन करनेके लिये आगेके सूत्र कहते हैं—
- श्रुट्य प्रदेशवाला एक द्रव्य तुल्य प्रदेशवाले दूसरे द्रव्यके साथ अविभक्ति है।

  श्रुट्य और समान ये दोनों शब्द समानार्थवाची हैं। अतः यह अर्थ हुआ कि जिस
  द्रव्यके एक या अनेक प्रदेश समान होते हैं वह द्रव्य तुल्य प्रदेशवाला कहा जाता है।

  वह तुल्य प्रदेशवाला द्रव्य अन्य तुल्य प्रदेशवाले द्रव्यके साथ अविभक्ति अर्थात् समान

  है। विभाग करनेको विभक्ति कहते हैं और विभक्तिके अभावको अविभक्ति कहते हैं।

  यहां जिसका अर्थ प्रदेशोंकी अपेक्षा समान होता है।
  - \* विवक्षित द्रव्य उससे असमान प्रदेशवाले द्रव्यके साथ विभक्ति है।
- § ६. जिसके द्वारा माप अर्थात् गणना की जाती है उसे मात्रा अर्थात् संख्या कहते हैं। तथा 'वि' का अर्थ विसदृश है। अतः यह अर्थ हुआ कि जिस द्रव्यमें विमात्र अर्थात् विसदृश संख्यावाले प्रदेश पाये जाते हैं उसे विमात्रप्रदेशवाला द्रव्य कहते हैं।

<sup>(</sup>१) "मादा णाम सरिसत्तं। विगदा मादा विमादा।"—घ०सा० पत्र ९०५।

विभक्तिरसमानं भवति प्रदेशापेक्षया न सत्त्वादिनाः, सर्वेषां तेन साद्दश्योपलम्भात् ।

- \* तदुभएण अवत्तव्वं।
- § १०. विहत्ति ति वा अविहत्ति ति वा समाणासमाणदव्वावेवखाए तमिष्य-दव्वं विहत्ति अविहत्ति ति वा अवत्तव्वं; दोहि धम्मेहि अक्सेण जुत्तस्स दव्वस्स पहाण-भावेण वोत्तुमसिक्जमाणत्तादो ।
  - \* खेत्तविहत्ती तुल्लपदेसोगाढं तुल्लपदेसोगाढस्स अविहत्ती।
- § ११. खेत्तविहत्ती ति एत्थ 'बुच्चदे' इति एदीए किरियाए सह संबंधो कायव्वो; अण्णहा अत्थिणिण्णयाभावादो । किं खेत्तं ? आगासं;

"खेत्तं खर्छु आगासं तिवववरीयं च इवदि णोखेत्तं ॥१॥" इति वयणादो ।

- \$ १२. तुल्याः प्रदेशाः यस्य तंत्तुल्यप्रदेशं । कः प्रदेशः ? निर्भाग आकाशा-वयवः । तुल्यप्रदेशं च तत् अवगाढं च तुल्यप्रदेशावगाढं । तमण्णस्स तुल्लपदेसी-विवक्षित द्रव्य उस विमात्र प्रदेशवाले द्रव्यके साथ विभक्ति अर्थात् असमान है । यहां यह असमानता प्रदेशोंकी अपेक्षा जानना चाहिये, सत्त्वादिककी अपेक्षा नहीं, क्योंकि सत्त्वा-दिककी अपेक्षा सव द्रव्योंमें समानता पाई जाती है ।
- अविभक्ति द्रव्य और अविभक्ति द्रव्य इन दोनोंकी अपेक्षा अपित द्रव्य अवक्तव्य है।
- हु १०. विभक्तिरूप और अविभक्तिरूप अर्थात् समान और असमान द्रव्यकी अपेक्षा वह अर्पित द्रव्य युगपत् विभक्ति और अविभक्तिकी विवक्षा होनेके कारण अवक्तव्य है, क्योंकि दोनों धर्मोसे एक साथ संयुक्त हुए द्रव्यका प्रधान रूपसे कथन नहीं किया जा सकता है।
- अब क्षेत्रविभक्ति निश्चेपका कथन करते हैं। तुल्य प्रदेशवाला अवगाढ़ द्सरे तुल्य प्रदेशवाले अवगाढ़के साथ अविभक्ति है।

शंका-क्षेत्र किसे कहते हैं ?

समाधान-आकाशको क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि "क्षेत्र नियमसे आकाश है और आकाशसे विपरीत नो क्षेत्र है ॥ १ ॥" ऐसा आगम वचन है ।

§ १२. जिसके प्रदेश समान होते हैं वह तुल्य प्रदेशवाला कहलाता है। शंका-प्रदेश किसे कहते हैं ?

समाधान-जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता, ऐसे आकाशके अवयवको प्रदेश

<sup>(</sup>१) घ० खे० पृ०७।

गाढस्स अविहत्ती समाणं । वेमादपदेसोगाढस्स विहत्ती । तदुमएण अवत्तव्वं । एदे वे वि वियप्पा सुत्तेण ण उत्ता, कथमेत्थ उर्चति ? णः देसामासियभावेण सुत्तेण चेव परूविदत्तादी।

\* कालविहत्ती तुछसमयं तुछसमयस्स अविहत्ती ।

§ १३. कालविहत्तिणिक्खेवस्स अत्थं परूवेमि त्ति जाणावणष्टं कालविहत्तिणि-देसो । तुल्याः समानाः समयाः तुल्यसमयाः, तेऽस्य सन्तीति तुल्यसमयिकं द्रव्यम् । तमण्णस्स तुल्लसमङ्यस्स दन्वस्स अविहत्ती समाणं । कुदो ? कालावेक्खाए । वेमाद-समइयं विहत्ती, तदुभएण अवत्तव्वं ।

\* गणणविहत्तीए एको एकस्स अविहत्ती।

§ १४· एकस्स ति तइयाए छिटिणिहेसो दहन्वो । एको संखाविसेसो एकेण संखाविसेसेण सह अविहत्ती सरिसो । वेमादगणणाए विहत्ती । तदुभएण अवत्तव्यं ।

जो तुल्य प्रदेशवाला अवगाढ़ है वह तुल्य प्रदेशवाला अवगाढ़ कहलाता है। वह तुल्य प्रदेशवाले अवगाढ़के साथ अविभक्ति अर्थात् समान है । असमान प्रदेशवाले अवगाढ़के साथ विभक्ति है। तथा युगपत् दोनोंकी अपेक्षा अवक्तव्य है।

शंका-विभक्ति और अवक्तव्य ये दोनों विकल्प चूर्णिसूत्रमें नहीं कहे हैं फिर यहां किसलिये कहे हैं ?

समाधान-नहीं, क्योंकि उपर्युक्त दोनों विकल्प देशामपैकभावसे सूत्रके द्वारा कहे गये हैं। अतः उनका कथन करनेमें कोई दोप नहीं है।

\* अब कालविभक्तिका अर्थ कहते हैं-तुल्य समयवाला द्रव्य तुल्य समयवाले दब्य की अपेक्षा अविभक्ति है।

§ १३. 'अब काल विभक्ति निक्षेपका अर्थ कहते हैं' इस बातका ज्ञान करानेके लिये सूत्रमें 'कालविहत्ती' पद दिया है। तुल्य अर्थात् समान समयोंको तुल्यसमय कहते हैं। वे तुल्य समय जिस द्रव्यके पाये जाते हैं वह द्रव्य तुल्यसमयवाला कहा जाता है। वह तुल्य समयवाला द्रव्य अन्य तुल्य समयवाले द्रव्यकी अपेक्षा अविभक्ति अर्थात् समान है, क्योंकि यहां कालकी अपेक्षा समानता विवक्षित है। तथा वह विवक्षित द्रव्य असमान समयवाले द्रव्यकी अपेक्षा विभक्ति है और समान तथा असमान दोनों समयोंकी एक साथ प्रधानरूपसे विवक्षा करनेकी अपेक्षा अवक्तव्य है।

\* गणनाविभक्तिकी अपेक्षा एक संख्या एक संख्याका अविभक्ति है।

§ १४. 'एकस्स' यह षष्ठीविभक्तिरूप निर्देश तृतीया विभक्तिके अर्थमें समझना चाहिये। एक संख्याविशेप एक संख्याविशेपके साथ अविभक्ति अर्थात् समान है। तथा वह विसदृश संख्यावाली गणनाके साथ विभक्ति अर्थात् असमान है और सद्दश तथा विसद्दश दोनों प्रकारकी गणनाओंकी युगपत् विवक्षा होने पर अवक्तव्य है।

- \* संठाणविहत्ती दुविहा संठाणदो च, संठाणवियप्पदो च।
- § १५. तंस्-चडरंस-वहादीणि संठाणाणि। तंस-चडरंस-वहाणं मेया संठाणवियप्पा। एवं दुविहा चेव संठाणविहत्ती होदि अण्णस्स असंभवादो ।
  - \* संठाणदो वहं वहस्स अविहत्ती।
- § १६ संठाणदो 'विहत्ती उच्चदि' ति पयसंबंधो कायव्यो; अण्णहा अत्थावग-मणाणुववत्तीदो । अण्णदव्विष्ठयवद्धं पेक्खिद्ण वद्धस्स अण्णदव्विष्ठयस्स अविहत्ती अभेदो । पुधभूददव्व-खेत्त-काल-भावेसु वद्धमाणाणं कथमभेदो १ ण, दव्व-खेत्त-काला-णमसंठाणाणं भेदेण संठाणाणं भेदविरोहादो । किं च, पिंहहासभेएण पिंहहासमाणस्स भेओ, ण च एत्थ सो उ वद्धदे, तम्हा अभेयो इच्छेयव्वो । दोण्हं वद्धाणं सिरसत्तं चेव उवलब्भइ णेयत्तिमिदि णासंकणिज्ञं; समाणेयत्ताणं भेदाभावादो । दव्वादिणा णिरुद्धाणं वद्धाणं समाणतं तेहि चेव अणिरुद्धाणमेयत्तिमिदि सयललोयप्पसिद्धमेयं । तम्हा वद्धस्स वद्धेण अविहत्ति ति इच्छेयव्वं ।
  - \* संस्थान और संस्थानविकल्पके भेदसे संस्थानविभक्ति दो प्रकारकी है।
- \$ १५. त्रिकोण, चतुष्कोण और गोल आदिकको संस्थान कहते हैं। तथा त्रिकोण, चतुष्कोण और गोल संस्थानोंके भेदोंको संस्थानविकल्प कहते हैं। इसप्रकार संस्थानविकल्प कहते हैं। इसप्रकार संस्थानविकल्प कहते हैं। इसप्रकार संस्थानविकल्प कहते हैं।
- \* संस्थानकी अपेक्षा वियक्तिका कथन करते हैं-एक गोल द्रव्य दूसरे गोल द्रव्यके साथ अविभक्ति है।
- ६ १६. 'संठाणदो' इस पदके साथ 'विहत्ती उच्चिद' इतने पदका संवन्ध कर छेना चाहिये, क्योंकि उसके विना अर्थका ज्ञान नहीं हो सकता है। अन्य द्रव्यमें स्थित गोलाईका अन्य द्रव्यमें स्थित गोलाईके साथ अविभक्ति अर्थात् अभेद है।

शंका-भिन्न द्रव्य, भिन्न क्षेत्र, भिन्न काल और भिन्न भावमें स्थित संस्थानोंका अभेद कैसे हो सकता है ?

समाधान-क्यों कि द्रव्य, क्षेत्र और काल असंस्थानक्रप हैं इसलिये इनके भेदसे संस्था-नोंका भेद माननेमें विरोध आता है,। दूसरे, प्रतिभासके भेदसे प्रतिभासमान पदार्थमें भेद माना जाता है परन्तु वह यहां पाया नहीं जाता है, इसलिये अभेद स्वीकार करना चाहिये।

यदि कोई ऐसी आशंका करे कि गोल दो द्रव्योंमें समानता ही पाई जाती है, एकत्व नहीं, सो उसका ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, समानता और एकतामें कोई भेद नहीं है। द्रव्यादिककी अपेक्षासे जब गोलाइयां द्रव्यादिगत विवक्षित होती हैं तब उनमें समानता मानी जाती है और जब उनमें द्रव्यादिकी विवक्षा नहीं रहती तो वे एक कहलाती हैं। इसप्रकार यह बात सकल लोकप्रसिद्ध है। इसलिये एक गोलाईकी दूसरी गोलाईके साथ अविभक्ति स्वीकार करना चाहिये। \* वहं तंसस्स वा चडरंसस्स वा आयदपरिमंडलस्स वा विहत्ती।

§ १७. कुदो ? सरिसत्ताभावादो । एवं तंसं- [चउरंसा-] ईणं पि वत्तव्वं ।

\* वियप्पेण वहसंठाणाणि असंखेजा लोगा।

§ १८. एदेसिमसंखेज्जा[ज्ज]लोयत्तं आगमदो चेवावगम्मदे, ण जुत्तीदो; असंखे-

विशेषार्थ-यहां संस्थानके विषयमें दो शंकाएं उठाई गई हैं। पहली यह है कि संस्थान द्रव्य आदिकी तरह अलग तो पाये नहीं जाते। वे तो द्रव्यादिगत ही होते हैं और द्रव्यादि परस्पर भिन्न होते हैं। अर्थात् एक द्रव्य दूसरे द्रव्यसे भिन्न रहता है, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्रसे भिन्न होता है, अतः इनके आश्रयसे रहनेवाले संस्थान एक कैसे हो सकते हैं ? वीरसेन-स्वामीने इस शंकाका जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि स्वयं द्रव्यादि संस्थान-रूप नहीं हैं। जो द्रव्य इस समय त्रिकोण है वह कालान्तरमें गोल हो जाता है। इसी प्रकार अन्यके सम्वन्धमें भी जानना । अतः द्रव्यादिकसे संस्थानका कथंचित् भेद सिद्ध हो जाता है। और जब संस्थान द्रव्यादिकसे भिन्न हैं तब द्रव्यादिकके भेदसे संस्थानमें भेद मानना युक्त नहीं । संस्थानोंमें यदि भेद होगा तो स्वगत भेदोंकी अपेक्षासे ही होगा अन्य द्रव्यादिकी अपेक्षासे नहीं । दूसरी शंका यह है कि पृथक् दो द्रव्योंमें जो समान दो गोलाइयां रहेंगी उन्हें समान कहना चाहिये एक नहीं। वीरसेनस्वामीने इस शंकाका जो समाधान किया उसका भाव यह है कि उन समान दो गोलाईयोंमें जो हमें पार्थक्य दिखाई देता है वह द्रव्यादिभेदके कारण दिखाई देता है। यदि हम द्रव्यादिकी विवक्षा न करें तो वे गोलाईयां एक हैं। हमने प्रातः एक गोलाई देखी और मध्यान्हमें भी उसे देखा। इस-प्रकार कालभेदसे उसमें भेद हो जाता है। पर यदि कालभेदकी विवक्षा न करें तो वह एक है। एक आदमीने किसी सुन्दर प्रतिमाको देखकर शिल्पीसे उसी आकारकी दूसरी प्रतिमा वनवाई । प्रतिमाके वन जाने पर वनवानेवाला उसे देखकर कहता है 'वही है ' इसमें कोई सन्देह नहीं। यद्यपि यहां पहली प्रतिमासे यह दूसरी प्रतिमा भिन्न है पर आकार भेद न होनेसे आकारकी अपेक्षा वे एक कही जाती हैं। इस प्रकार द्रव्यादिकी अपेक्षा न रहने पर संस्थानोंमें अभेद सिद्ध हो जाता है।

\* विविक्षत गोलाई त्रिकोण चतुष्कोण अथवा आयत परिमंडल संस्थानके साथ विभक्ति है।

§ १७. चूंकि गोलाईकी त्रिकोण आदि संस्थानोंके साथ सदृशता नहीं पाई जाती है इसिलये गोलाई त्रिकोण आदिके समान नहीं है । इसी प्रकार त्रिकोण चतुष्कोण आदिका भी कथन करना चाहिये।

उत्तरोत्तर मेदोंकी अपेक्षा गोल आकार असंख्यात लोकप्रमाण हैं।

§ १८. गोल आकार असंख्यात लोकप्रमाण हैं, यह वात आगमसे ही जानी जाती है

<sup>(</sup>१) तस्स (त्रु॰ · · · ४) ईणं-स॰; तस्स पयार्हणं-अ०।

जलोगमेत्तसंखाए वहुमाणमदि-सुदणाणाणमणुवलंभादो ।

- \* एवं तंस-चडरंस-आयदपरिमंडलाणं।
- § १६. जहा वर्द्वसंठाणस्स असंखेजलोगमेत्तवियप्पा परूविदा, तहा तंस-चउरंस-आयदपरिमण्डलाणं पि वियप्पा असंखेजा लोगमेत्ता ति वत्तव्वं ।
  - \* सरिसवर्टं सरिसवटस्स अविहत्ती।
- § २०. 'सरिसवहस्स' इत्ति उत्ते समाणवह्रस्सेत्ति मणिदं होदि। एसा छष्टीविहत्ती तइयाए अत्थे दष्टव्या। तेण सरिसवहं सरिसवहेण सह अविहत्ती अभिण्णमिदि उत्तं होदि। सरिसवष्टमसरिसवहेण सह विहत्ती तदुभएण अवत्तव्वं।
  - **\* एवं स**च्वत्थ ।
- § २१. जहा वष्टस्स तिण्णि भंगा एकस्स परूविदा तहा सेसअसंखेजलोगमेत्तवष्ट-संठाणाणं पुघ पुघ तिविहा परूवणा कायव्वा । सेसतंस-चउरंस-आयदपरिमंडल-संठाणाणमसंखेजलोगमेत्ताणमेवं चेव परूवणा कायव्वा । एदं कत्तो उपलब्भदे १ 'एवं युक्तिसे नहीं, क्योंकि असंख्यातलोक प्रमाण संख्यामें मतिज्ञान और श्रुतज्ञानकी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है ।
- # इसी प्रकार त्रिकोण, चतुष्कोण और आयतपरिमण्डलके विषयमें भी जानना चाहिये ।
- \$ ११. जिस प्रकार गोलं संस्थानके असंख्यात लोकप्रमाण विकल्प कहे हैं उसी प्रकार त्रिकोण, चतुष्कोण और आयतपरिमण्डल आकारोंके भी विकल्प असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं ऐसा कथन करना चाहिये।
  - \* सदश गोल संस्थान दूसरे सदश गोल संस्थानके साथ अविभक्ति है।
- \$ २०. सूत्रमें आए हुए 'सरिसवट्टस्स' इस पदका अर्थ समान गोलाई होता है। 'सरिस-वट्टस्स' पदमें जो षष्ठी विभक्ति आई है वह तृतीया विभक्तिके अर्थमें जानना चाहिये। इसिलये यह अर्थ हुआ कि समान गोल आकार दूसरे समान गोल आकारके साथ अविभक्ति अर्थात् अभिन्न है। तथा समान गोल आकार असमान गोल आकारके साथ विभक्ति है। तथा वह समान गोल आकार दूसरे समान और असमान गोल आकारोंकी एक साथ विवक्षा करनेकी अपेक्षा अवक्तन्य है।
  - # इसी प्रकार सर्वत्र कथन करना चाहिये ।
- § २१. जिस प्रकार एक गोल आकारके तीन भंग कहे हैं उसी प्रकार शेष असंख्यात लोक प्रमाण गोल आकारोंका अलग अलग तीन भेदरूपसे कथन करना चाहिये। तथा इनसे अतिरिक्त जो असंख्यात लोकप्रमाण त्रिकोण चतुष्कोण और आयत परिमण्डल आकार हैं उनका भी इसी प्रकार कथन करना चाहिये।

र्शका-'शेष असंख्यात लोकप्रमाण त्रिकोण, चतुष्कोण और आयत परिमण्डल संस्थानींके

सन्वत्य' इत्ति सुत्तणिहेसादो । ण तं सेसवदृसंठाणाणि चेव अस्सिदृण परूविदं अउत्त-सेससंठाणवियप्पे अस्सिदृण परूविदत्तादो ।

\* जा सा भावविहत्ती सा दुविहा, आगमदो य णोआगमदो य। § २२. पुन्वं णिहिष्टभावविहत्तीसंभालणहं 'जा सा भावविहत्ति' ति पर्कविदं। आगमो
सुदणाणं, णोआगमो सुदणाण्वदिरित्तभावो। एवं भावविहत्ती दुविहा चेव होदि।

अागमदो उवजुत्तो पाहुडजाणओ ।

§ २३. पाहुडजाणओ जीवो उवजुत्तो पाहुडउवजागसहिओ आगमविहत्ती होदि।

\* णोआगसदो भावविहत्ती ओदइओ ओदइयस्स अविहत्ती।

§ २४. ओद्इओ उनसमिओ खड्ओ खओनसिमओ पारिणामिओ चेदि णोआगम-भानो पंचिवहो होदि; सन्नभानाणमेदेसु चेन पंचसु भानेसु पनेसादो । तत्थ ओद्इओ भी तीन भंग कहना चाहिये' यह अर्थ कहांसे उपलब्ध होता है ?

समाधान-'एवं सन्वत्थ' इस निर्देशसे यह अर्थ उपलब्ध होता है। क्योंकि यह सुत्र केवल गोल आकारके शेप भेदोंकी अपेक्षा ही नहीं कहा है किन्तु संस्थानके अनुक्त समस्त विकल्पोंकी अपेक्षासे भी कहा है।

\* जपर जो माव विभक्ति कही है वह दो प्रकारकी है-आगमभावविभक्ति और नोआगमभावविभक्ति ।

§ २२. पहले विभक्तिका निक्षेप करते समय जिस भावविभक्तिको कह आये हैं उसीका निर्देश करनेके लिये चूर्णिसूत्रमें 'जा सा भावविहत्ती' यह पद दिया है। आगमका अर्थ श्रुतज्ञान है और श्रुतज्ञानसं व्यतिरिक्त भावको नोआगम कहते हैं। इसप्रकार भावविभक्ति दो प्रकारकी ही होती है।

\* जो जीव विभक्तिविषयक शास्त्रको जानता है और उसमें उपयोगसहित है उसे आगमभावविभक्ति कहते हैं।

§ २३. जो जीव विभक्तिका प्रतिपादन करने वाले शास्त्रका ज्ञाता है और उसमें उपयुक्त है अर्थात् उसका उपयोग भी विभक्तिविषयक शास्त्रमें छगा हुआ है। वह जीव आगमभावविभक्ति कहलाता है।

\* नोआगमभावविभक्ति, यथा-एक औदियक भाव दूसरे औदियक भावके साथ अविभक्ति है।

§ २४. औदियक, औपरामिक, क्षायिक, क्षायोपरामिक और पारिणामिक मेदसे नो-आगमभाव पांच प्रकारका है, क्योंकि, समस्त भावोंका इन्हीं पांच भावोंमें अन्तर्भाव हो जाता है। उनमेंसे एक औदियकभाव दूसरे औदियक भावके साथ अविभक्ति है, क्योंकि

(१) "भाविवभिक्तस्तु जीवाजीवभावभेदात् द्विषा। तत्र जीवभाविवभिक्तः औदियकोपशिमकक्षायि-कक्षायोपशिमकपारिणामिकसान्निपातिकभेदात् षट्प्रकारा । ४अजीवभाविवभिक्तस्तु भूतानां वर्णगन्धरस-स्पर्शसंस्थानपरिणामः । अमूर्तानां गितिस्थित्यवगाहवर्तनादिक इति ।" स० थु० १ अ० ५ उ० १ टोका । ओदइएण सह अविहत्तीः ओदइयभावेण भेदाभावादो ।

- \* ओदइओ उवसमिएण भावेण विहनी।
- § २५. कुदो १ उदयजणिदेण भावेण सह उवसमजणिदभावस्स समाणत्तविरोहादो ।
- \* तदुभएण अवत्तव्वं।
- § २६. ओदइओ भावो ओदइय-उवसिय-भावेहि सण्णिकासिज्जमाणो अवचन्वो होदि, विहत्ति-अविहत्तिसदाणमक्रमेण भणणोवायाभावादो ।
  - \* एवं सेसेसु वि।
- § २७. जहा ओद्इयस्स उनसमिएण भावेण सिष्णकासिष्ठमाणस्स वे भंगा परू-विदा तहा सेसेसु खइय-क्खओवसिमय-पारिणामियभावेसु वि सिण्णकासिष्ठमाणस्स वे वे भंगा परूवेयन्वा। तं जहा, ओद्इयो खओवसिमयस्स विहत्ती तदुभएण अवत्तन्वो। ओद्इओ खइयस्स विहत्ती तदुभएण अवत्तन्वं। ओद्इओ पारिणामियस्स विहत्ती तदुभएण अवत्तन्वं।
  - **\* एवं सन्वत्थ ।**

उन दोनों भावोंमें औद्यिकरूपसे कोई भेद नहीं पाया जाता है।

- अ औद्यिकभाव औपश्रमिकभावके साथ विसक्ति है।
- § २५. शंका-औदयिक भाव औपशमिक भावके साथ विभक्ति क्यों है ?

समाधान-क्योंकि उदयजन्य भावके साथ उपशमजन्य भावकी समानता माननेमें विरोध आता है, इसिंख्ये औदयिकभाव औपशमिक भावके साथ विभक्ति है ?

\* औदेयिक और औपश्रमिक इन दोनोंकी एक साथ विवक्षा करनेसे औदियक भाव अवक्तन्य है।

§ २६. औदयिक और औपशमिक भावोंके साथ सम्बन्धको प्राप्त हुआ औदियक भाव अवक्तव्य है, क्योंकि, विभक्ति और अविभक्ति इन दोनोंके एक साथ कथन करनेका कोई उपाय नहीं पाया जाता है।

\* इसी प्रकार शेष भावोंमें भी जानना चाहिये।

\$ २७. जिसप्रकार औपश्मिक भावके सम्बन्धसे औदयिक भावके दो भंग कहे हैं उसीप्रकार क्षायिक, क्षायोपश्मिक और पारिणामिकभावों के सम्बन्धसे भी औदयिक भावके दो दो भंग कहना चाहिये। वे इसप्रकार हैं—औदयिकभाव क्षायोपशामिक भावके साथ विभक्ति है तथा औदयिक और क्षायोपश्मिक इन दोनों की युगपद् विवक्षा होने से अवक्तव्य है। औदयिक भाव क्षायिक भावके साथ विभक्ति है और औदयिक तथा क्षायिक इन दोनों की युगपत् विवक्षाकी अपेक्षा अवक्तव्य है। औदयिक पारिणामिक भावके साथ विभक्ति है और औदयिक तथा पारिणामिक इन दोनों भावों की युगपत् विवक्षाकी अपेक्षा अवक्तव्य है।

# इसीप्रकार सर्वत्र जानना ।

§ २८. जहा ओदइयस्स भावस्स सग-पर-संजोगेण तिण्णि भंगा परूविदा तहा

उवसमिय-खओवसमिय-खइय-पारिणामियाणं भात्राणं पुघ पुघ तिण्णि भंगा परूवेयव्ता ।

\$ २१. जड्बसहाइरिएण एसो दोण्हमंको किमहमेत्य छिनदो ? सगिहयिछय-अत्यस्स जाणावण हुं। सो अत्यो अक्खरेहि किण्ण पर्विदो ? वित्तिसत्तस्स अत्ये भण्णमाणे णिण्णामो गंघो होदि ति भएण ण पर्विदो । तं जहा, ण ताव तारिसो गंघो वित्तिसत्तं सुत्तस्सेव विवरणाए संखित्तसहरयणाए संगिहयस्तासेसत्थाए वित्ति-सुत्तववएसादो । ण टीका; वित्तिसुत्तविवरणाए टीकाववएसादो । ण पंजिया; वित्ति-सुत्तविसमपयभंजियाए पंजियववएसादो । ण पद्धई वि, सुत्तवित्तिववरणाए पद्धईवव-एसादो । तदो णिण्णामत्तं गंथस्स मा होह(हि) दि ति अक्खरेहि ण कहिदो ।

§ ३०. को सो हिययट्टियत्थो १ उच्चदे, दन्त्र-खेत्त-काल-भाव-संठाणिवहत्तीस जे

§ २८. जिसप्रकार औदियक भावके स्त्र और परके संयोगसे तीन भंग कहे हैं उसीप्रकार औपश्मिक, क्षायोपश्मिक, क्षायिक और पारिणामिक भावों के भी अलग अलग तीन तीन भंग कहना चाहिये। अर्थात् प्रत्येकके तीन तीन भंग होते हैं।

**₿**₹

§ २१. शंका-यतिष्टयभाचार्यने यहां पर यह दोका अंक किसिटिय रखा है ? समाधान-अपने हृदयमें स्थित अर्थका ज्ञान करानेके टिये उन्होंने यहां दोका अंक रखा है।

शंका-वह अर्थ अक्षरोंके द्वारा क्यों नहीं कहा ?

समाधान-इत्तिस्त्रके अर्थका कथन करने पर त्रन्य विना नामवाटा हो जाता इस मयसे यतिष्ठपम आचार्यने अपने हृदयमें स्थित अर्थका अक्षरों हारा कथन नहीं किया। इसका खुटासा इस प्रकार है-इत्तिस्त्रके अर्थको कहनेवाटा प्रन्य वृत्तिस्त्र तो हो नहीं सकता क्योंकि जो स्त्रका ही व्याख्यान करता है, किन्तु जिसकी शब्दरचना संक्षिप्त हैं और जिसमें स्त्रके समस्त अर्थको संग्रहीत कर टिया गया है, उसे वृत्तिस्त्र कहते हैं। उक्त प्रन्य टीका भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वृत्तिस्त्रोंके विशय प्यांको स्पष्ट करनेवाटे विवरणको पंजिका मां नहीं हो सकता, क्योंकि वृत्तिस्त्रोंके विषम पदोंको स्पष्ट करनेवाटे विवरणको पंजिका कहते हैं। तथा उक्त प्रन्थ पद्धित भी नहीं है, क्योंकि स्त्र और वृत्ति इन दोनोंका जो विवरण है उसकी पद्धित संज्ञा है। अतः यह प्रन्थ विना नामका न हो जाय, इसिटिये यतिवृषभ आचार्यने अपने हृदयमें स्थित अर्थका अक्षरों द्वारा कथन न करके दोका अंक रखकर उसका सूचनमात्र कर दिया है।

§ २०. शंका-वह हृद्यमें खित अर्थ क्या है। समाधान-द्रव्यविभक्ति, क्षेत्रविभक्ति, कालविभक्ति, भावविभक्ति और संस्थानविभक्ति तिण्णि तिण्णि भंगा कहिदा तत्थ दोण्हं दोण्हं चेव भंगाणं गहणं कायन्वं, अविभत्तीए ण गहणं । कुदो १ विहत्तिणिक्खेवे कीरमाणे विहत्तिविरुद्धत्थस्स गहणाणुववत्तीदो । जिद्द एवं, तो अवत्तन्वभंगो वि ण घेत्तन्वो; तत्थ विहत्तीए अत्थाभावादो । णः विहत्तीए विणा दुसंजोगाभावेण अवत्तन्वभावाणुववत्तीदो । विहत्ती-अविहत्तीणं संजोगो कथं विहत्ती होदि १ ण, कथंचि भेदो अत्थि ति अवत्तन्वस्स वि विहत्तिभावुवलंभादो ।

इनमेंसे प्रत्येकके जो तीन तीन भंग कहे हैं उनमेंसे दो दो भंगोंका ही प्रहण करना चाहिये अविभक्तिका प्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि विभक्तिका निक्षेप करते समय विभक्तिसे विरुद्ध अविभक्तिका प्रहण नहीं हो सकता है।

शंका-यदि ऐसा है तो अवक्तन्य भंगका भी ब्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि, अवक्तन्य भंगमें भी विभक्तिका अर्थ नहीं पाया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, विभक्तिके विना विभक्ति और अविभक्ति इन दोनोंका संयोग नहीं होता और उसके न होनेसे अवक्तव्य भंग भी नहीं बनता। इससे प्रतीत होता है कि अवक्तव्यमें विभक्तिका अर्थ पाया जाता है, और इसिल्ये विभक्तिमें अवक्तव्य भंगका मी प्रहण करना चाहिये।

शंका-विभक्ति और अविभक्तिका संयोगरूप अवक्तव्य भंग विभक्ति कैसे हो सकता है ? समाधान-नहीं, क्योंकि, अवक्तव्यका विभक्तिसे कथंचित् भेद है, सर्वथा नहीं, इस-लिये अवक्तव्यमें मी विभक्तिरूप धर्म पाया जाता है।

विशोपार्थ-विभक्ति निक्षेप नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, गणना, संस्थान और भावकी अपेक्षा आठ प्रकारसे किया है। इनमेंसे द्रव्यविभक्ति नोक्मेभेदके और क्षेत्र, काल, गणना, संस्थान और भाव इन छहोंमेंसे प्रत्येकके विभक्ति, अविभक्ति और अवक्तव्य ये तीन तीन मंग बताये हैं। तथा यह मी बताया है कि प्रकृतमें विभक्ति और अवक्तव्य इन दोका ही प्रहण किया है। यहां अविभक्तिका प्रहण क्यों नहीं हो सकता, इसका यह कारण बतलाया है कि यहां विभक्तिका प्रकरण है अतः अविभक्तिको यहां कोई अवकाश नहीं। पर अवक्तव्य विभक्तिसाक्षेप होनेसे उसका प्रहण हो जाता है। यही सवव है कि आगे सभी अनुयोगद्वारोंमें जहां विभक्ति पाई जाती है, और जहां विभक्ति साथ अविभक्ति पाई जाती है उनका प्रहण किया है। पर जहां केवल अविभक्ति ही पाई जाती है ऐसे केवलज्ञान, केवलदर्शन आदि मार्गणास्थानोंका विचार नहीं किया है। चूर्णिस्त्रकारने इस अभिप्रायका उल्लेख अक्षरोंद्वारा न करके '२' के अंकद्वारा किया है। इस पर वीर-सेनस्वामीका कहना है कि यदि चूर्णिस्त्रकार इस अभिप्रायको अक्षरों द्वारा प्रकट करते तो वह मूल प्रन्थपर चूर्णिस्त्र न होकर चूर्णिस्त्रके अर्थका स्पष्टीकरणमात्र होता, और इस प्रकार प्रन्थ विना नामका हो जाता। यही सबव है कि चूर्णिस्त्रकारने उक्त अभिप्राय अंक

- § ३१. एदासु विहत्तीसु बहुवियप्पासु एदीए विहत्तीए पञीजणं ति जाणावणहं उत्तरसुत्तमागदं।
  - # जा सा दव्यविहत्तीए कस्मविहत्ती तीए पयदं।
- § ३२. 'जा सा' इदि वयणेण दव्वविहत्ती संभालिदा । सा दुविहा, कम्मविहत्ती णोकम्मविहत्ती चेदि। तत्थ दव्वविहत्ती वि जा कम्मविहत्ती तीए कम्मविहत्तीए पयदं।
  - # तत्थ सुत्तगाहा ।
- § ३३. जड्यसहाइरिओ अप्पणो भणिदपण्णारसअत्थाहियारेसु चिणिसुत्तं भणंतो सगसंकिष्प्यअत्थाहियारे गाहासुत्तिम संदंसणष्टं 'तत्थ सुत्तगाहा उच्चदि ' ति भणदि।

द्वारा सूचित किया है। द्रव्य विभक्तिमें प्रदेश भेदसे द्रव्य भेद, क्षेत्र विभक्ति में क्षेत्रकी न्यूनाधिकतासे द्रव्यभेद, कालविभक्तिमें समयादिककी न्यूनाधिकतासे द्रव्यभेद, गणना विभक्तिमें संख्याभेद, संस्थानविभक्तिमें आकारभेद और भावविभक्तिमें औदियक आदि भावभेद लिये गये हैं। अविभक्तिमें इन सवकी समानता ली गई है और एक साथ विभक्ति और अविभक्ति दोनोंकी अपेक्षा अवक्तव्यताका ग्रहण किया है। ये सव द्रव्यविभक्ति आदि कर्मविभक्तिके नो कर्म हैं अतः इनका यहां इसी रूपसे कथन किया है। कर्मविभक्तिका आगे विस्तारसे कथन किया ही है इसलिए यहां उसके विषयमें कुछ भी नहीं लिखा है। फिर भी प्रकृतमें कर्मविभक्तिसे ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंके एक भेदरूप मोहनीयकर्मका ग्रहण करना चाहिये। मोहनीय कर्मके साथ विभक्ति शब्द के जोड़नेकी सार्थकता इसीमें है। यद्यपि इस विषयमें आगे और भी अनेक समाधान पाये जाते हैं पर हमारी समझसे उनमें यह समाधान मुख्य है।

- § ३१. अव अनेक प्रकारकी इन विभक्तियों में से प्रकृतमें अमुक विभक्तिसे प्रयोजन है, यह वतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं।
- इव्यविभक्तिके दो भेदोंमं जो कर्मविभक्ति कह आये हैं प्रकृत कपायप्राभृतमें
   उससे प्रयोजन है।
- § ३२. चूर्णिसूत्रमें आये हुए 'जा सा' इस वचनसे द्रव्यविभक्तिका निर्देश किया है। वह द्रव्यविभक्ति कर्मविभक्ति और नोकर्मविभक्तिके भेदसे दो प्रकारकी हैं। उनमेंसे जो कर्मविभक्ति नामकी द्रव्यविभक्ति है प्रकृत कपायप्राभृतमें उससे प्रयोजन हैं।
  - \* अव इस विषयमें सूत्रगाथा देते हैं।
- § ३३. अपने द्वारा स्वयं कहे गये पन्द्रह अर्थाधिकारोंमें चूर्णिस्त्रोंका कथन करते हुए यतिवृपम आचार्य अपने द्वारा माने गये अर्थाधिकारोंको गाथास्त्रमें दिखानेके छिये 'यहां स्त्रगाथा देते हैं' इस प्रकार कहते हैं।

# (४) पयडीए मोहणिज्जा विहत्तिं तह हिदीए ऋगुभागे। उकस्समगुकस्सं भीगमभीगां च हिदियं वा॥२२॥

\* पदच्छेदो। तं जहा-'पयडीए मोहणिज्ञा विहत्ति' ति एसा पयडि-विहत्ती।

§ ३४. एत्थ पदं चउन्विहं, अत्थपदं पमाणपदं मिन्झमपदं ववत्थापदं चेदि । तत्थ जेहि अक्खरेहि अत्थोवलद्धी होदि तमत्थपदं । वाक्यमर्थपदिमित्यनर्थान्तरम् । अष्टक्खरिणप्पण्णं पमाणपदं । सोलहसयचोत्तीसकोडि-तेयासीदिलक्ख-अष्टहत्तरिसय-अष्टासीदिअक्खरेहि मिन्सिमपदं । जित्तएण वक्तसमृहेण अहियारो समप्पदि तं ववत्था-पदं सुवंतिमिजंतं वा । एदेसु पदेसु कस्स पदस्स वोच्छेदो १ ववत्थापदरस अहियारस-रूवस्स । 'पयडीए मोहणिङ्जा विहित्तं' ति एत्थतण 'इदि' सदो एदस्स सरूवपयत्थ(-त्त-) यत्तं जाणावेदि तेण एसा पयडिविहत्ती पढमो अत्थाहियारो ति सिद्धो ।

\* तह द्विदी चेदि एसा द्विदिविहत्ती २।

§ ३५. हिदिविहत्ती णाम एसो विदियो अत्थाहियारो । सेसं सुगमं ।

मोहनीय प्रकृतिविभक्ति, मोहनीय स्थितिविभक्ति, मोहनीय अनुभागविभक्ति, प्रदेशविपयक उत्कृष्टानुत्कृष्ट, श्लीणाञ्लीण और स्थित्यन्तिक ये छह अर्थाधिकार हैं।

# अब इस गाथाका पदच्छेद करते हैं। वह इस प्रकार है-'पयडीए मोहणिज्जा विहत्ति' इस पदसे प्रकृतिविभक्ति ख्रचित की है।

§ ३४. पद चार प्रकार है—अर्थपद, प्रमाणपद, मध्यमपद और व्यवस्थापद। उनमेंसे जितने अक्षरोंसे अर्थका ज्ञान होता है उसे अर्थपद कहते हैं। वाक्य और अर्थ-पद ये एकार्थवाची हैं। अर्थात् अर्थपदसे आशय वाक्यका है। आठ अक्षरोंसे निष्पन्न हुआ एक प्रमाणपद होता है। सोलहसी चौतीस करोड़ तेरासी लाख सात हजार आठसी अठासी अक्षरोंका एक मध्यमपद होता है। जितने वाक्योंके समृहसे एक अधिकार समाप्त होता है उसे व्यवस्थापद कहते हैं। अथवा, सुवन्त और मिगन्त पदको व्यवस्थापद कहते हैं।

शंका-यहां इन पदोंमेंसे किस पदका प्रथकरण किया है ?

समाधान-अधिकारका सूचक जो 'पयडीए मोहणिज्जा विहत्ति' 'यह व्यवस्थापद है, उसका ही यहां पृथक्करण किया है।

'पयडीए मोहणिज्जा विहत्ति ति' इसमें आया हुआ 'इति' शब्द इस पदके स्वरूपका ज्ञान कराता है। अतः यह प्रकृतिविभक्ति नामका पहला अर्थाधिकार है यह सिद्ध होता है।

\* गाथामें आये हुए 'तह द्विदी चेदि' इस पदसे स्थितिविभक्तिका सूचन होता है। § ३५. यह स्थितिविभक्ति नामका दूसरा अर्थाधिकार है। शेष कथन सुगम है। अणुभागे ति अणुभागविहती ३।

१३६. लेण गाहाए अणुमानेति अवयवेण अणुमागो पस्विदो तेण अणुमाग-विहत्ती णाम तदियो अत्याहियारो ।

इक्समणुक्स्सं ति परेसविहत्ती ४।

ई ३७. 'उक्तसमणुक्त्मां वि एदेण पदेण पदेसिवहर्गा गाम चडत्थो अत्याहियारी पह्निदी ।

अं झीणमझीणं ति ५।

१ ३=. झीणमझीणं ति एदेण गाहावयवेण [झीणा-] झीणं णाम पंचमी अत्या-हियारी सहदो ।

\* हिदियं वा ति ३।

ई ३६. एदेण वि हिदियंतिओ णाम छहो अत्थाहियारो सृइदो । एवं जइवसहा-इरियाहिप्पाएण एदीए गाहाए छ अत्थाहियारा सृइदा । गुणहरभडारयस्त अहिप्पाएण पूण दो चेव अत्थाहियारा पर्वावेदा चि वेचव्वं ।

क्ष तत्थ पयिद्विहित्तं वण्णाइस्सामो ।

आधामें आये हुए 'अणुमाने' पदसे अनुभागविमित्तका सूचन होता है।
१ ३६. चृंकि नाधाके 'अणुमाने ' इस पद द्वारा अनुमानका कथन किया है, इस-

दिये अनुमानविमिक्त नानका तीसरा अर्थाधिकार सन्हना चाहिये।

'उक्स्तमणुक्स्तं' इस पदसे प्रदेशिवर्भाक्तका ख्वन होता है।

१ ३७. नाधामें कादे हुए 'टक्क्सन्युक्तसं' इस पर्से प्रदेशिक्षभक्ति नामके चैं। सर्वाधिकारका कथन किया है।

अ झीणाझीण नामका पांचवां अर्घाधिकार है।

६ २=. गायाके 'झीनमझीनं' इस पत्रसे झीनाझीन नामका पांचवां सर्याधिकार स्चित किया है।

स्थित्यन्तिक नामका झुठा अर्थाधिकार है।

है २१. गायामें आये हुए 'हिन्चिं वा' इस पन्ने स्थित्यन्तिक नानका हुठा अर्था-विकार स्वित किया है। इस प्रकार यनिवृष्य आचार्यके किम्प्रायानुसार इस गायाके द्वारा वह अर्थाविकार स्वित किये गये हैं। किन्तु गुप्यर महारकके अभिप्रायानुसार इस गायाके द्वारा नो ही अर्थाविकार कहे गये हैं ऐसा समझना चाहिये।

विशेषार्थ—यतिष्ट्रपम आचार्य मी कलायनाहुडके मूट अधिकार पन्द्रह ही मानते हैं। इसका विशेष खुटासा इनने प्रथम मागके पृष्ट १२७ पर किया है।

इं उन छह अधिकारोंमेंसे पहले प्रकृतिविमक्ति नामके अर्थाधिकारका वर्णन करते हैं। § ४०. गाहासुत्तिम ससुद्दिहळसु अहियारेसु पयि विहित्तं भणिस्सामो । एदेण गुणहर।इरियभणिदपण्णारसअत्थाहियारे मोत्तूण सगसंकिष्पयअत्थाहियाराणां चुण्णि-सुत्तं भणामि ति उत्तं होदि । ण च एवं भणंतो जइवसहो गुणहराइरियपिडक् लो; अत्थाहियाराणमणियमदिरसणदुवारेण गुणहराइरियमुहिविणिग्गयअत्थाहियाराण चेव परूवयत्तादो ।

§ १०. गाथासूत्रमें कहे गये छह अर्थाधिकारोंमेंसे पहले प्रकृतिविभक्ति नामक अर्था-धिकारका कथन करते हैं। इससे यितवृषभ आचार्यने यह सूचित किया है कि मैं गुणधर आचार्यके द्वारा कहे गये पन्द्रह अर्थाधिकारोंको छोड़कर स्वयं अपने द्वारा माने गये अर्था-धिकारोंके अनुसार चूर्णिसूत्र कहता हूँ। यदि कहा जाय कि अपने द्वारा माने गये अर्था-धिकारोंके अनुसार चूर्णिसूत्रोंका कथन करनेसे यितवृषभ आचार्य गुणधर आचार्यके प्रति-कूल हैं सो ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि यितवृषभ आचार्यने अर्थाधिकारोंका अनियम दिखलाते हुए गुणधर आचार्यके मुखसे निकले हुए अर्थाधिकारोंका ही प्रतिपादन किया है।

विशेषार्थ-'पगदीए मोहणिज्जा' इत्यादि गाथामें स्वयं गुणधर आचार्यने प्रकृति-विभक्ति, स्थितिविभक्ति, अनुभागविभक्ति, प्रदेशविभक्ति, झीणाझीण और स्थित्यन्तिक इन छह अधिकारोंका निर्देश किया है। इससे इतना तो माल्सम पड़ ही जाता है कि इन्हें इन छहोंका कथन इष्ट है पर उनके अभिप्रायानुसार उनका समावेश दो या तीन अधि-कारोंमें हो जाता है। यदापि यतिवृषम आचार्यने उक्त छहों अधिकारोंका स्वतन्त्ररूपसे कथन किया है, जिससे अधिकारोंकी संख्याका ही मंग हो जाता है फिर भी उनका ऐसा करना गुणधर आचार्यके कथनके प्रतिकूछ नहीं है क्योंकि स्वयं गुणधर आचार्यने जिन विषयोंका संकेत किया है उन्हींका यतिवृषभ आचार्यने स्वतन्त्र अधिकारों द्वारा विस्तारसे कथन किया है। तात्पर्य यह है कि गुणधर आचार्यने 'पगदीए मोहणिज्जा' इत्यादि गाथामें प्रकृतिविभक्ति, स्थितिविभक्ति और अनुभागविभक्ति इन तीनोंको मिलाकर एक अधिकार सूचित किया है। तथा प्रदेशविभक्ति, झीणाझीण और स्थित्यन्तिक इन तीनोंको मिलाकर दूसरा अधिकार सूचित किया है, पर यतिवृपभ आचार्यने इन प्रकृति-विभक्ति आदिका कथन पृथक् पृथक् किया है जो उनके 'तत्थ पयडिविहर्ति वण्णइस्सामी' इत्यादि चूर्णिसूत्रोंसे जाना जाता है। इस प्रकार यद्यपि यतिवृषभ आचार्यने दो अधि-कारोंको छह अधिकारोंमें बांट दिया है फिर भी उन्होंने उन्हीं विपयोंका कथन किया है जिनका समावेश उक्त दो अधिकारोंमें किया गया है। इस प्रकार यद्यपि अधिकारोंकी संख्याका भंग हो जाता है फिर भी उनका यह कथन गुणधर आचार्य द्वारा कहे गये विषयके प्रतिकृत नहीं है।

\* 'पयिडिविहत्ती दुविहा, मूलपयिडिविहत्ती च उत्तरपयिडिविहत्ती च। § ४१ एत्थ 'च' सहो किमहं कदो ! समुचयहं । जीद एवं, तो एकेणेव सग्ह विदिय 'च' सहो अवणेयच्यो फलाभावादो; ण, दच्च-पञ्जविष्टयणयिष्टियजीवाणमणुग्गहहं मूलपयिडिविहत्ती उत्तरपयिडी च, उत्तरपयिडिविभत्ती मूलपयिडी च इदि भण्णदे '
[ पुणरुत्तदोसाभावा ]दो । मूलपयेडी णाम एका चेव पञ्जविष्टयणयावलंवणाए मूलपयिडित्ताणुववत्तीदो। तदो तत्थ णित्थ विहित्तववएसो; भेदेण विणा तद्णुववत्तीदो ति !
सचमेदं जिद अष्टण्हं कम्माणमेयत्तं विविक्खयं, किं तु मोहणीयपयिडीए एयत्तमेत्थ विविक्खयं तेण मूलपयेडीए विहित्तभावो जुञ्जदे । मोहणीयं चेव विविक्खयिमिदि 
कुदो णव्वदे " [ पयेडीए मोहणि ]जा ति एदम्हादो महाहियारादो । ण च पयेडीण-

समाधान-समुच्चयरूप अर्थके प्रकट करनेके लिये 'च' शब्द दिया है।

शंका-यदि ऐसा है तो एक 'च'शब्दसे ही काम चल जाता है, अतः दूसरा 'च'शब्द अलग कर देना चाहिये, क्योंकि उसका कोई प्रयोजन नहीं है ?

समाधान-द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयमें स्थित जीवोंके उपकारके लिये चूर्णिसूत्रमें दो 'च' शब्द दिये गये हैं। जिससे यह अर्थ निकलता है कि द्रव्यार्थिक नयमें स्थित जीवोंकी अपेक्षा प्रकृतिविभक्तिके मूल प्रकृतिविभक्ति और उत्तरप्रकृतिविभक्ति ये दो भेद हैं और पर्यायार्थिक नयमें स्थित जीवोंकी अपेक्षा उत्तरप्रकृतिविभक्ति और मृलप्रकृतिविभक्ति ये दो भेद हैं अतः दो 'च' शब्द देनेमें पुनरक्त दोप नहीं है।

शंका-मूल प्रकृति एक ही है, और पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर मूल-प्रकृति बन नहीं सकती है। अतः उसके साथ विभक्ति शब्दका व्यवहार करना ठीक नहीं है, क्योंकि भेदके विना विभक्ति शब्दका व्यवहार नहीं वन सकता ?

समाधान-यदि यहां मूलप्रकृति पदसे आठों कर्मोकी एक रूपसे विवक्षा की गई होती तो यह कहना ठीक होता किन्तु यहां मूलप्रकृतिके एक भेद मोहनीयकी विवक्षा है अतः मूलप्रकृतिमें विभक्तिपना वन जाता है।

शंका-यहां मोहनीय कर्म ही विवक्षित है यह कैसे जाना ?

समाधान-'पयडीए मोहणिजा' इस महाधिकारसे जाना है कि यहां मोहनीय कर्म (१) एगेणेव 'च' सहेण समुच्चयद्वावगमादो विदिय 'च' सहो अणत्यओ ति णावणेदुं सिक्कजिदे; अप्पिदेगणयं पडुच्च परूवणाए कीरमाणाए मूलपयिडिद्विदिवहत्ती उत्तरपयिडिद्विदिवहत्ती च उत्तरपयिडिद्विदिवहत्ती मूलपयिडिद्विदिवहत्ती चेदि एग 'च' सद्दुच्चारणं मोत्तूण विदियसद्दुच्चारणाए अभावेण पुणक्त- होसाभावादो ।-जयघ० प्रे० का० प० ९१८ । (२)-दे (त्रु० · · · · ८)-दो -स०।-दो सुगमत्तादो -अ० (३)-व्वदे (त्रु० · · · · ७) ज्जा ति-स०।-व्वदे मोहणीए विवज्जा ति-अ०।

मेगो चेव सहावो ति आसंकणिजं; सम्मत्त-चिर्त्त-विणासणसहावं मोहणिजं, णाण-पच्छायणसहावं णाणावरणिजं, दंसणिवणासण-सहावं दंसणावरणिजं, सुह-दुवखुप्पा-यणसहावं वेयणीयं, भवधारणसहावमाउअं, सरीर-गइ-जाइ-वण्णादिणिप्पायणसहावं णामकम्मं, उच्च-णीचगोत्तेसुप्पायणसहावं गोदं, विश्वकरणिम वावदमंतराइयं; एवम-हण्हं पि कम्माणं पयिडिविहत्तिदंसणादो । विहित्तिसहो कथं कम्भदन्विम वृद्धदे ? ण, अहियरणिम्म उप्पाइयस्स विहित्तिसहस्स तत्थ वत्तणे विरोहाभावादो ।

#### ही विवक्षित है।

आठों प्रकृतियोंका एक ही स्वभाव है ऐसी भी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि सम्यक्त्व और चारित्रका विनाश करना मोहनीयका स्वभाव है, ज्ञानका आच्छादन करना ज्ञानावरणका स्वभाव है, दर्शनका विनाश करना दर्शनावरणका स्वभाव है, सुख और दु:खको उत्पन्न करना वेदनीयका स्वभाव है, मनुष्य आदि पर्यायमें रोक रखना आयु कर्मका स्वभाव है, शरीर, गति, जाति और वर्णादिकको उत्पन्न करना नामकर्मका स्वभाव है, ऊंच और नीच गोत्रमें उत्पन्न कराना गोत्रकर्मका स्वभाव है और विन्न करनेमें व्यापार करना अन्तरायकर्मका स्वभाव है। इस प्रकार आठों कर्मोंमें स्वभावभेद देखा जाता है।

शंका-भाववाची विभक्ति शब्द द्रव्यवाची कर्मके अर्थमें कैसे रहता है ?

समाधान-अधिकरण साधनमें न्युत्पादित विभक्ति शब्द द्रव्यकर्भमें रहता है, ऐसा मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है।

विशेषार्थ—उपर यह शंका उठाई गई है कि विभक्ति शब्द द्रव्य कर्ममें कैसे रहता है। इस शंकाका यह आशय प्रतीत होता है कि 'विभक्तनं विभक्तिः' इस प्रकार निरुक्ति करनेसे वि उपसर्ग पूर्वक मज् धातुसे मावमें 'खियां किन्' इस सूत्रसे किन् प्रत्यय करने पर विभक्ति शब्द बनता है। जिसका अर्थ विभाग करना होता है। पर प्रकृतमें द्रव्यकर्म मोहनीयके स्थानमें या उसके साथ विभक्ति शब्द आता है जो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मोहनीय द्रव्यकर्म शब्द द्रव्यवाची है अतः उसके स्थानमें या उसके साथ भाववाची विभक्ति शब्दका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस शंकाका वीरसेनस्वामीने इस प्रकार समाधान किया है कि प्रकृतमें जो विभक्ति शब्द आता है वह भावमें व्युत्पादित विभक्ति शब्द न होकर अधिकरणमें व्युत्पादित विभक्ति शब्द है। अतः द्रव्यकर्मके स्थानमें या विशेषणिवशेष्यभावरूपसे द्रव्य कर्मके साथ विभक्ति शब्द है। अतः द्रव्यकर्मके स्थानमें या विशेषणिवशेष्यभावरूपसे द्रव्य कर्मके साथ विभक्ति शब्द के प्रयोग करनेमें कोई आपित्त नहीं है। जब 'कर्मण्यधिकरणे च' इस सूत्रसे 'स्त्रियां किन्' इस सूत्रमें 'अधिकरणे' इस पदकी अनुवृत्ति कर छेते हैं तब अधिकरणमें भी विभक्ति शब्द बन जाता है। ऐसी हालक्षे विभक्ति शब्दकी निरुक्ति 'विभक्त्यतेऽस्थामिति विभक्तिः' यह होगी। जिसका

<sup>(</sup>१)-हावं (त्रु० • • • • ४) करणिम-स०, अ०।

# मूलपयिडिविहत्तीए इसाणि अट्ट अणियोगद्दाराणि । तं जहा—
 सामित्तं कालो अंतरं णाणाजीवेहि थंगविचओ कालो अंतरं भागाभागो
 अप्पाबहुगेत्ति ।

§ ४२. उचारणाइरिएहि मूलपयिडविहत्तीए सत्तारस अत्याहियारा जइवसहाइरिएण अहेव अत्थाहियारा परूविदा। कथमेदेसिं दोण्हं वक्खाणाणं ण विरोहो १
ण, पज्जविष्टय-दन्त्रष्टियणयावलंवणाए विरोहाभावादो। कथमद्रिहि सेसाहियारा संगहिया १ बुचदे। तं जहा, समुक्तित्तणा ताव पुध ण वत्तव्ता, संतेण विणा अद्रण्हमिहयाराणमित्थित्तविरोहादो। सादिय-अणादिय-धुव-अद्भुवअत्थाहियारा वि पुध ण वत्तव्ता;
कालंतरेहि चेव तदत्थावगमादो। परिमाणं पि ण वत्तव्वं; अप्पावहुगेति तत्थ तस्स
अंतव्भावादो। भावाहियारो वि ण वत्तव्वो; अणुत्तसिद्धीदो, मोहोदयविरहियाणं जीवाणं
मूलपयि संताणुववत्तीदो। खेत्त-पोसणाणि च ण वत्तव्वाणि; उवदेसेण विणा तदवअर्थ 'जिसमें विभाग किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं' यह होता है।

# मूलप्रकृतिविभक्तिके विषयमें आठ अनुयोगद्वार हैं। वे इस प्रकार हैं-एक जीवकी अपेक्षा खामित्व, काल और अन्तर तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा मंगविचय, काल, अन्तर, भागाभाग और अल्पवहुत्व।

\$ ४२. शंका-उचारणाचार्यने मूल प्रकृतिविभक्तिके विषयमें सत्रह अथीधिकार कहे हैं और यतिवृषभाचार्यने आठ ही अथीधिकार कहे हैं, इसलिये इन दोनों न्याख्यानोंमें विरोध क्यों नहीं आता ?

समाधान-नहीं, क्योंकि पर्यायार्थिकनय और द्रव्यार्थिकनयका अवसम्बन करनेपर इक्त दोनों कथनोंमें कोई विरोध नहीं आता है।

शंका-आठ अधिकारोंके द्वारा शेष नौ अधिकारोंका संग्रह कैसे हो जाता है ?

समाधान-इस शंकाका समाधान इस प्रकार है-समुत्कीर्तना नामक अधिकारको तो पृथक् नहीं कहना चाहिये, क्योंकि, सत्त्वके विना आठ अधिकारोंका अत्तित्व माननेमें विरोध आता है। सादि, अनादि, श्रुव और अध्रुव ये चार अर्थाधिकार भी पृथक् नहीं कहने चाहिये, क्योंकि, काल और अन्तर अर्थाधिकारके द्वारा ही सादि आदि अधिकारोंके विषयका ज्ञान हो जाता है। परिमाण अधिकार भी पृथक् नहीं कहना चाहिये, क्योंकि परिमाण अधिकारका अल्पवहुत्व अधिकारमें अन्तर्भाव हो जाता है। भावाधिकार भी पृथक् नहीं कहना चाहिये, क्योंकि जो जीव मोहनीय कर्मके उद्यसे रहित हैं उनके प्रायः मूल प्रकृति मोहनीयका सत्त्व नहीं पाया जाता है। क्षेत्र और स्पर्शन अधिकार भी नहीं कहने चाहिये, क्योंकि, उपदेशके विना ही क्षेत्र और स्पर्शनका ज्ञान हो जाता है। अथवा अल्पवहुत्वके साधन करनेके लिये द्रव्यका

गमादो, अप्पाबहुगसाहणद्धं दन्व-परिमाणे भण्णमाणे तदवगमादो वा । तम्हा विरोही णित्थ ति सिद्धं ।

\* एदेसु अणिओगदारेसु परूविदेसु स्लपयाडिविहत्ती समत्ता होदि। ४३- जइवसहाइरिएण एदेसिमत्थाहियाराणं ण विवरणं कदं; सुगमतादो।

§ ४४. संपित मंदबुद्धिजणाणुग्गहरमुचारणाइरियमुहविणिग्गयम्लपयिविवरणं भणिस्सामो । तं जहा, समुक्तिचणा सादियविहत्ती अणादियविहत्ती धुविवहत्ती अद्भवविहत्ती एगजीवेण सामित्तं कालो अंतरं णाणाजीवेहि भंगविचओ भागाभागं परिमाणं खेत्तं पोसणं कालो अंतरं भागो अप्पायहुगं चेदि ।

§ ४५. समुक्तिनणाणुगमेण दुविही णिदेसी ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण मोहणीयस्स अत्थि विहत्तिया अविहत्तिया च। एवं मणुस्स-मणुसपज्जत-मणुस्सिणी-[पंचिदिय] पंचिदियपज्जत-तस-तसपज्जत-पचमण०-पंचविच०-कायजोगि-ओरालिय०-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-अवगदवेद-अकसाइ-आभिणिवोहिय०-सुद०-ओहि०-मणपज्जवणाणि-संजद-जहावस्वाद०-चक्खुदंसण-अचक्खुदंसण-ओहिदंसण-सुकलेस्सा-भवसिद्धिय-सम्मादिष्टि-खइय०-सण्णि-आहारि-अणाहारएति वत्तव्वं। णेरइयादि जाव परिमाण कहने पर क्षेत्र और स्पर्शनका ज्ञान हो जाता है, इसलिये दोनों कथनोंमें कोई विरोध नहीं है, यह सिद्ध हो जाता है।

\* इन आठों अनुयोगद्वारोंका कथन कर चुकने पर मूलप्रकृतिविभक्ति नामका पहला अर्थाधिकार समाप्त हो जाता है।।

§ ४३. सुगम होनेसे यतिवृपभाचार्यने इन आठों अर्थाधिकारोंका विवरण नहीं किया है।

§ ४४. अब मन्द्वुद्धिजनोंका उपकार करनेके लिये उच्चारणाचार्यके मुखसे निकले हुए मूलप्रकृतिके विवरणको कहते हैं। वह इसप्रकार है—समुत्कीर्तना, सादिविभक्ति, अना-दिविभक्ति, अञ्चविभक्ति, एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल और अन्तर तथा नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व।

§ ४२. इनमेंसे समुत्कीतनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले जीव हैं। इसीप्रकार मनुष्य सामान्य, मनुष्यपर्याप्त, मनुष्यनी, पंचेन्द्रिय सामान्य, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अविधिज्ञानी, सनःपर्ययज्ञानी, संयत, यथाख्यातसंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अविधदर्शनी, श्रुवज्ञानी, श्रुक्तेश्वाले, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, यथाख्यातसंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अविधदर्शनी, श्रुक्तेशनी, श्रुक्तेशनी, स्रम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, संज्ञी, आहारक और अनाहारक श्रुक्तेश्वाले, भन्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, संज्ञी, आहारक और अनाहारक

अस्षिण चि सेससव्वमग्गणासु मोहणीयस्स अत्थि विहत्तिया अविहत्तिया णित्थ । एवं समुक्तिचणा समत्ता ।

१ ४६ सादिय-अणादिय-धुन-अद्धुनाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओवेण आदेसेण य । तत्य ओवेण मोहंणीयविहत्तां किं सादिया किमणादिया किं धुना किमदुना। अणादिया धुना अद्धुना च । सादियपदं णित्यः खिनदमोहणीयसमुन्भनाभानादे । एनमचन्रसु-दंसण-भन्नसिद्धियाः । णनिर भन्नसिद्धियाः अणादियाः (भनसिद्धियाः) धुनपदं णित्यः । णिचणिगोदेसु मोहणीयस्स धुनत्तमिध ति णासंकणिजः तेसि पि मोहिन-जीने कहना चाहिये । अर्थात् इन जीनोके नोहनीय कर्म पाया जाता है और नहीं भी पाया जाता है। नरकातिसे लेकर असंकी तक शेय समस्त नार्गणाओं में मोहनीय विभक्ति नाले जीन हैं, नोहनीय विभक्ति रहित जीन नहीं हैं।

विशेषार्थ-समुद्धितना राज्दका अर्थ उचारणा है। इसमें विविधित धर्मकी अपेक्षा सानान्य और विशेषद्धपसे जीवोंने विविधित धर्मका अस्तित्व और नास्तित्व या सानान्य और विशेषद्धपसे जीवोंने विविधित धर्मका अस्तित्व और नास्तित्व वतलाया जाता है। उपर मोहनीय कर्मकी अपेक्षा कथन किया है। सामान्यसे मोहनीय कर्मसे युक्त और उससे रहित जीव हैं यह निर्देश किया है, क्योंकि उपशान्तमोह गुणस्थान तक सभी जीव मोहनीय कर्मसे युक्त होते हैं और क्षिणकषाय गुणस्थानसे लेकर सभी जीव उससे रहित होते हैं। तथा जिन मार्गणास्थानोंमें ये दोनों प्रकारकी अवस्थाएं संभव हैं उनकी प्रदूरणाको ओवके समान कहा है। ऐसी मार्गणाओंके नाम उपर ही निना दिये हैं। और जिन नरकगित आदि मार्गणाओंमें क्षीणकषाय आदि गुणस्थान नहीं पाये जाते उनमें मोहनीयका अस्तित्व ही कहा है।

इस प्रकार समुर्त्कार्नना प्रत्यणा सनाप्त हुई।

६ १६. साहि, अनादि, भ्रुव और अभ्रुव अनुगमकी सपेक्षा निर्देश हो प्रकारका है-ओचनिर्देश और आंदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीय विभक्ति क्या सादि है,
क्या अनादि है, क्या श्रुव है, क्या अश्रुव है ? मोहनीय विभक्ति अनादि, श्रुव और
अश्रुव है। मोहनीय कर्ममें ओचकी अपेक्षा सादि पद नहीं है क्योंकि जिसने मोहनीय
कर्मका समूल नाश कर दिया है ऐसे श्रीणकपाय जीवके फिरसे मोहनीय कर्मकी उत्पत्ति
नहीं होती है। इसी प्रकार अचक्षदर्शनी और भन्य जीवोंके कहना चाहिये। इतनी
विशेषता है कि भन्य जीवोंके श्रुवपद नहीं है। यदि कहा जाय कि जो भन्य जीव
नित्यनिगोदिया हैं उनमें श्रुवपद देखा जाता है सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है,
क्योंकि उनके भी मोहनीयके नाश करनेकी शक्ति पाई जाती है। यदि उनके मोहनीयके
नाश करनेकी शक्ति न मानी जाय तो वे भन्य न होकर अभन्योंके समान हो जायंगे।

<sup>(</sup>१) 'बुवनद्धवणाईयं सटुष्हं नूरुपगईपं' मूरुपगतीणं संतकम्मं तिविहं—अपादिययुवसयुवं । कहं ? बुवचंतकम्मतादेवादी पत्थि तम्हा अपादियं, बुवायुवा पुट्युत्ता ॥१॥ कर्मप्र० सत्ता०, चूणि० पत्र २७ ।

णासणसित्तसंभवादो । असंभवे च ण ते भन्ताः; अभन्वसमाणतादो । मदिअण्णाणिसुदअण्णाणि-असंजद-मिन्छादिष्टी० मोहिविहत्ती किं सादिया किमणादिया किं धुवा
किमद्धवा ? सादि-अणादि-धुव-अद्धवा। अभन्व०मोहिविहत्ती किं सादिया किमणादिया
किं धुवा किमद्धवा ? अणादिया, धुवा च । अपगतवेद० मोहिविहत्ती किं सादिया
किमणादिया किं धुवा किमद्धवा ? सादिया अद्धवा च । मोहअविहत्ती सादिया धुवा
च । एवमकसाय-सम्माइष्टि-खइय०-अणाहारएत्ति वत्तन्वं। णवरि, अणाहा० अद्धवपदं पि अश्थि। सेमसन्वमग्गणाणं मोहिविहत्ती जहासंभवं अविहत्ती च सादि-अद्धवा।

मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत और मिध्यादृष्टि जीवोंके मोहनीयविभक्ति क्या साहि है, क्या अनादि है, क्या श्रुव है, क्या अश्रुव है ? उक्त मार्गणाओं में मोहविभक्ति सादि, अनादि, श्रुव और अश्रुव चारों रूप है । अभन्य जीवोंके मोहविभक्ति क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या श्रुव है, क्या अश्रुव है ? अभन्य जीवोंके मोहविभक्ति अनःदि और श्रुव है ।

अपगतवेदी जीवोंके मोहिवभक्ति क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या श्रुव है, क्या अश्रुव है शिवपातवेदी जीवोंके मोहिवभक्ति सादि और अश्रुव है। तथा अपगतवेदी जीवोंके मोह-अविभक्ति अर्थात् मोहिनीय का अभाव सादि और श्रुव है। इसी प्रकार अकषायी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिक सम्यग्दृष्टि और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अनाहारक जीवोंके मोहिनीय अविभक्तिका अश्रुव पद भी है। शेप सभी मार्गणाओं में मोहिवभक्ति तथा यथासंभव मोह-अविभक्ति सादि और अश्रुव है।

विशेषार्थ-गोमट्टसार कर्मकाण्डमें जो 'सादी अवंधवंधे' इत्यादि गाथा आई है उसमें बन्धकी अपेक्षा सादित्व आदिका विचार किया है, सत्त्वकी अपेक्षा नहीं। फिर भी वहां सादि आदिके विषयमें बन्धकी अपेक्षा जो न्यवस्था दी है वह यहां सत्त्वकी अपेक्षासे जानना। इनमेंसे सामान्यकी अपेक्षा मोहनीय कर्ममें अनादि, ध्रुव और अध्रुव ये तीन पद ही घटित होते हैं सादिपद नहीं। यही न्यवस्था अचक्षुदर्शनी जीवोंके जानना चाहिये। भन्योंके ध्रुव पदको छोड़कर मोहनीय कर्मके दो पद ही पाये जाते हैं। ये दोनों मार्गणाएं मोहनीयकी सत्त्वन्युच्छिति तक निरन्तर रहती हैं इसिछये इनमें सादिपद संभव नहीं। भन्योंके ध्रुवपद नहीं होनेका कारण स्पष्ट है। मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत और मिध्यादृष्टि ये चार मार्गणाएं अनादि और सादि दोनों प्रकारकी हैं। जिन जीवोंने कभी भी मिध्यात्व गुणस्थानको नहीं छोड़ा है और न छोड़नेकी संभावना है उनकी अपेक्षा अनादि हैं और शेष जीवोंकी अपेक्षा सादि हैं। तथा इन मार्गणाओंमें भन्य और अभन्य दोनों प्रकारके जीव पाये जाते हैं, अतः इनमें मोहनीयके सादि आदि चारों पद संभव हैं। अभन्य

<sup>(</sup>१) मोहविहत्ती-अ०।

एवं सादि-अणादि-धुत्र-अद्भवाणुगमो समचो ।

§ ४७. सामित्राणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोहणीयविहत्ती कस्स १ अण्णदरस्स संतकम्मियस्स । अविहत्ती कम्स १ अण्णदरस्स णहमोहसंतकम्मस्स । एवमप्पणो पदाणं णेद्व्यं जाव अणाहारएति । एवं सामितं समत्तं ।

जीवोंके अनादि और घुव पद ही होता है यह स्पष्ट ही है। अपगतवेदी, अकपायी, सम्यग्हिष्ट, क्षायिक सम्यग्हिष्ट, और अनाहारक आदि मार्गणाएँ ऐसी हैं जिनमें मोहनीय कर्मका सद्भाव और मोहनीय कर्मका अभाव दोनों पाये जाते हैं। तथा ये मार्गणाएं सादि हैं, अतः इनमें मोहनीयके सद्भावकी अपेक्षा सादि और अधुव ये दो पद ही होते हैं। पर इन मार्गणाओंमें स्थित जिन जीवोंके मोहनीय कर्मका अभाव हो गया है उनके पुनः मोहनीय कर्म नहीं पाया जाता। अतः इन मार्गणाओंमें मोहनीय कर्मके अभावकी अपेक्षा सादि और धुव ये दो पद होते हैं। यहां धुवपद स्थायित्वकी अपेक्षासे कहा है। इतनी विशेषता है कि समुद्धातगत सयोगिकेविव्योंके अनाहारकत्व सादि और सान्त है, अतः अनाहारक जीवोंके मोहनीयकी अविभक्तिका अधुव पद भी होता है। इनसे अतिरिक्त शेष मार्गणाओंमें नरकगति आदि कुत्र ऐसी मार्गणाएं हैं जिनमें मोहविभक्ति ही है और यथाख्यातसंयत आदि कुत्र ऐसी मार्गणाएं हैं जिनमें मोहविभक्ति ही है और यथाख्यातसंयत आदि कुत्र ऐसी मार्गणाएं हैं जिनमें मोहविभक्ति और मोह अविभक्ति दोनों हैं। इनमें पूर्वोक्त व्यवस्थाके अनुसार सादि आदि पद जान लेना चाहिये।

इस प्रकार सादि अनादि, ध्रुव और अध्रुवानुगम समाप्त हुआ।

§ ४७. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमें से ओघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीयविभक्ति किसके हैं ? जिसके मोहनीय कर्मका सत्त्व पाया जाता है ऐसे किसी भी जीवके मोहनीयविभक्ति है। मोहनीय-अविभक्ति किसके हैं ? जिसके मोहनीय कर्मके सत्त्वका नाश हो गया है ऐसे किसी भी जीवके मोहनीय-अविभक्ति हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जहां दोनों या एक जितने पद संभव हों उनका कथन कर छेना चाहिये।

निशेषार्थ-गुणस्थानोंकी अपेक्षा मोहनीय कर्म ग्यारहवें गुणस्थान तक पाया जाता है और आगे उसका असत्त्व है। अतः ओघसे मोहनीय विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले दोनों प्रकारके जीव बन जाते हैं। जब आदेशकी अपेक्षा विचार करते हैं तो वहां भी जिस मार्गणामें ग्यारहवेंसे नीचेके ही गुणस्थान संभव हैं वहां मोहविभक्ति ही होती है। और जिस मार्गणामें ग्यारहवेंसे आगेके गुणस्थान भी संभव हैं वहां मोहविभक्ति और मोह-अविभक्ति दोनों होती हैं।

इस प्रकार स्वामित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

§ ४८. कालाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य । तन्थ ओघेण मोह-णीयविहत्ती केवित्तरं कालादो होदि १ अणादिया अपज्ञवसिदा । अणादियां सपज्ञवसिदा । अविहत्ती केवित्तरं कालादो होदि १ सादिया अपज्ञवसिदा । एवमचवखुदंसणाणं । णविर अविहत्ती जहण्णुकस्सेण अंतोग्रहुतं ।

§ ४६. आदेसेण णिरयगईए णेग्इएसु मोहणीयिवहत्ती केवित्तं कालादो होदि ? जहण्णेण दूर्सं वस्म-सहस्साणि; उक्कग्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि । पढमाए विदियाए तिदियाए चउत्थीए पंचमीए छट्टीए सत्तमीए पुढवीए णेग्इएसु मोहविहत्ती केवित्तरं कालादो होदि ? जहण्णेण दस-वास-सहस्साणि एग-तिण्णि-सत्त-दस-सत्तारस-वावीस-सागरोवमाणि मादिरेयाणि । उक्कस्सेण सग-मग-द्विदि (दी)।

§ ४८. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीयविभक्तिका कितना काल है ? अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त काल है । मोह-अविभक्तिका कितना काल है ? सादि-अनन्त काल है । इसी प्रकार अच- क्षुरशंनी जीवोंके मोहविभक्ति और मोहअविभक्तिका काल कहना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके मोह अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है ।

विशेषार्थ-अभन्य जीनोंकी अपेक्षा मोहनीयका काल अनादि-अनन्त है। तथा इतर जीनोंके मोहनीयका काल अनादि-सान्त है। अचक्षुदर्शन बारहें गुणस्थान तक सभी संसारी जीनोंके निरन्तर रहता है इसलिये अचजुदर्शनी जीनोंके मोहनीयका काल अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त दोनों प्रकारका बन जाता है। मोह-अनिभक्तिका काल सादि-अनन्त इसलिये है कि उसका आदि तो है, क्योंकि जब कोई जीन बारहें गुणस्थानको प्राप्त होता है तभी उसका प्रारम्भ होता है। पर मोह-अनिभक्तिका अन्त कभी नहीं होता, क्योंकि जिसने मोहनीयका पूरी तरहसे अभाव कर दिया है उसके पुनः मोहनीय कर्मकी उत्पत्ति नहीं होती। पर अचक्षुदर्शन बारहवें गुणस्थान तक ही होता है और बारहवें गुणस्थानका काल अन्तर्मुहूर्त है। अतः अचक्षुदर्शनी जीनोंके मोह-अनिभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है।

\$ ४१. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयों में मोहनीय विभक्तिका कितना काल है? एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। तथा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी और सातवीं पृथिवीमें रहनेवाले नारिकयों में मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल सातों नरकों में कमसे दस हजार वर्ष, साधिक एक सागर, साधिक तीन सागर, साधिक सात सागर, साधिक दस सागर, साधिक सत्रह सागर और साधिक बाईस सागर है। तथा उत्कृष्ट काल अपने अपने

<sup>्</sup> १)-दिवसप-स•। (२)-स्वासस-स•।

§ ५०. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु मोहिवहत्ती केविचरं कालादी होदि, १ जहण्णेण खुदामवग्गहणं उक्तस्सेण अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियद्वा। पंचिंदियतिरिक्ख-

### नरककी उत्कृष्टं स्थितिप्रमाण है।

विशेषार्थ-नरकमें मोहनीयकर्मका एक जीवकी अपेक्षा कहां कितने काल तक सत्त्व पाया जाता है इसका विचार किया गया है। सामान्यसे नरकमें एक जीवकी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष और उत्क्रष्ट स्थिति तेतीस सागर है, अतः सामान्यसे एक जीवकी अपेक्षा मोहनीयके सत्त्वका जघन्य काल दस हजार वर्ष और उत्क्रष्ट काल तेतीस सागर होता है। पर प्रत्येक पृथिवीकी अपेक्षा विचार करने पर जहां जितनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति हैं वहां मोहनीयकर्मका सत्त्व भी एक जीवकी अपेक्षा उतने काल तक समझना चाहिये। अर्थात् इतने काल तक वह जीव विवक्षित नरकमें रहता है उसके बाद दूसरी गतिमें चला जाता है, इसल्ये वहां उस जीवकी अपेक्षा मोहनीय कर्मका सत्त्व उतने कालतक ही कहा गया है। आगे जहां भी एक जीवकी अपेक्षा काल वतलाया है वहां भी यही अभिप्राय सममना चाहिये।

१५० तिर्यचगितमें तिर्यचोंमें मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल क्षुद्रभवप्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट अनन्तकाल है जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्रलपरिवर्तनोंमें जितने समय हो उतना है।

विशेषार्थ-एक जीवके तिर्धचगितमें रहनेका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहण है और उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन है जो अनन्त कालके वरावर होता है। जव कोई एक मनुष्य जीव लब्ध्यपर्याप्तक तिर्धचमें सबसे जघन्य आयु खुद्दाभवग्रहणको लेकर उत्पन्न होता है और आयुक्ते समाप्त हो जाने, पर पुन: मनुष्यगितमें चला जाता है तब तिर्धचगितमें रहनेका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहण प्राप्त होता है। तथा जब कोई एक जीव अन्य गितसे आकर तिर्धचगितमें ही निरन्तर पिश्चमण करता रहता है तो उस जीवके तिर्धचगितमें रहनेका काल असंख्यात पुद्रलपरिवर्तनोंसे अधिक नहीं होता है, इसके बाद वह नियमसे अन्य गितमें चला जाता है, इसलिये एक जीवके तिर्धच गितमें निरन्तर रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन प्राप्त होता है। इसी विवक्षासे तिर्धचगितमें एक जीवकी अपेक्षा मोहनीयका जघन्य और उत्कृष्ट सत्त्व क्रमसे खुद्दाभवग्रहण और असंख्यात पुद्रलपरिवर्तनरूप कहा है। तिर्धचगितमें ऐसे भी अनन्तानन्त जीव हैं जिन्होंने अभी तक दूसरी पर्याय प्राप्त नहीं की है और न आगे करेंगे। यद्यपि उनकी अपेक्षा तिर्धचगितमें मोहनीयका काल अनादि-अनन्त होता है। पर वह काल यहां विवक्षित नहीं है, क्योंकि काल प्रस्तपामें सादि-सान्त कालकी अपेक्षा विचार किया है।

पंचिदियतिरिक्खपञ्जत्त-पंचिदियतिरिक्खंजोणिणीसु मोहविहत्ती केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण खुदाभवग्गहणं अंतोस्रहुत्तं अंतोस्रहुत्तं । उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि

पंचेन्द्रिय तिर्थेच, पंचेन्द्रिय तिर्थेच पर्याप्त, और पंचेन्द्रिय तिर्थेच योनिमतियोंमें मोह-नीय विमक्तिका कितना काल है ? जधन्य काल क्रमशः खुद्दाभवगहण, अन्तर्मुहूर्त और अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट काल प्रत्येकका पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है।

विश्लेषार्थ-पंचेन्द्रिय निर्थचोंमें पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों प्रकारके तिर्थचोंका प्रहण हो जाता है, अतएव उनकी अपेक्षा जघन्य काल खुद्दाभवग्रहण कहा है। पर पर्याप्त जीवोंकी जघन्य आयु अन्तर्मुहूर्तसे कम नहीं है, अतः पंचेन्द्रियतिर्यंच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्यंच योमिमतिथोंकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। तथा उक्त तीनों प्रकारके जीवोंकी पर्यायको प्राप्त होकर प्रत्येकका तिथँचगितमें रहनेका उत्कष्ट काल पूर्वकोटिपृथक्त अधिक तीन पल्य है। अर्थात् पंचेन्द्रिय तिर्थचोंमें जीव पंचानवे पूर्वकोटि अधिक तीन पल्य काल तक रहता है, पंचेन्द्रिय तिर्थंच पर्याप्तोंमें सेंतालीस पूर्वकोटि अधिक तीन पल्य काल तक रहता है और योनिमती पंचेन्द्रिय तिर्थचोंमें पन्द्रह पूर्वकोटि अधिक तीन पल्य काछ तक रहता है। यथा-कोई एक जीव तिंथैंचोंमें उत्पन्न हुआ और वहां संज्ञी स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी और नपुंसकवेदियोंमें ऋमशः आठ आठ पूर्वकोटि काल तक परिभ्रमण . करके अनन्तर इसीप्रकार असंज्ञी स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी और नपुंसकवेदियोंमें आठ आठ पूर्वकोटि काल तक परिभ्रमण करके परचात् लब्ध्यपर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्यंचमें उत्पन्न हुआ। वहां अन्तर्भुहर्त काल तक रह कर पदचात् असंज्ञी पर्याप्त होकर वहां स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसकवेदके साथ क्रमशः आठ आठ पूर्वकोटि काल तक परिश्रमण करके पुनः संज्ञी स्त्रीवेदी और नपुंसकवेदियों में आठ आठ पूर्वकोटि और पुरुषवेदियों में सात पूर्वकोटि काल तक रह कर तीन पल्यकी आयुके साथ उत्तम भोगभूमिमें रहकर देव हो जाता है। इस प्रकार पंचिन्द्रियति श्रीमें पूर्वकोटिपृथक्त अधिक तीन पल्य काल प्राप्त हो जाता है। पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्थंचोंमें काल कहते समय ऊपर वीचमें जो लब्ध्यपर्याप्त भवका ब्रह्मण कराया गया है उसे नहीं कराना चाहिये, क्योंकि, पर्याप्तकताके साथ लब्ध्यपर्याप्तकताका विरोध है। इसिछिये संज्ञी और असंज्ञी जीवोंमें तीनों वेदोंके साथ जो दो दो बार उत्पन्न कराया है ऐसा न करके एक बार ही उत्पन्न कराना चाहिये और अन्तके वेदमें आठ पूर्वकोटिके स्थानमें सात पूर्वकोटि काल तक परिभ्रमणका विधान करना चाहिये। इसप्रकार करनेसे पर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्थंचोंका काल पूर्वकोटि पृथक्त अधिक तीन पर्य होता है। योनिमती पर्याप्त तिर्यंचोंमें असंज्ञीकी अपेक्षा आठ और संज्ञीकी अपेक्षा सात पूर्वकोटियोंका ही विधान करना चाहिये, क्योंकि, इनके स्त्रीवेदके अतिरिक्त दूसरा वेद नहीं पाया जाता है। इसप्रकार योनिमती पर्याप्त तियभौमें परिभ्रमणका काल पूर्वकोटिप्रथक्त अधिक तीन परुप प्राप्त होता

पुन्वकोिं पुष्रतेण ब्महियाणि । पंचिदियतिरिक्खअपज्ञत्त । मोहिवहत्ती केवित्यं कालादो होदि १ जहण्णेण खुद्दाभवरगहणं उद्धरसेण अंतोष्ट्रहुत्तं । एवं मणुस-पंचिदियं-तस-अपज्ञताणं वत्तव्यं ।

३ ५१, मणुसगदीए मणुस-मणुमपज्जत्त-मणुसिणीसु मोहविहतीए पंचिंदिय-तिरिक्खतिग्भंगो । अविहत्ती केविचरं कालादो हो दि १ जहण्णेण अंतोस्रहुत्तं । उद्दरसेण

पुन्त-कोडी देखणा।

है। इसी अपेक्षासे उक्त तीनों प्रकारके जीवोंमें मोहनीयका उत्कष्ट काल पूर्वकोटिपृथक्त अधिक तीन पर्य कहा है। यहां पृथक्तवका अर्थ तीनसे ऊपर और नौसे नीचेकी संख्या न लेकर विपुल लेना चाहिये।

पंचेन्द्रिय तिर्थंच लब्ध्यपर्याप्तोंमें मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्यकाल खुद्दाभवमहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है। इसीप्रकार मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त, पंचे-न्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त और त्रस लब्ध्यपर्याप्त जीवोंके भी मोहनीय कर्मका जघन्य काल खुद्दाभव-प्रहण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहना चाहिये।

विशेषार्थ-उक्त गतिके जीव लब्ध्यपर्शम अवस्थाकी अपेक्षा कमसे कम खुदाभवप्रहण काल तक विविधतपर्शयमें रहकर अन्य गतिको चले जाते हैं। तथा अधिक अन्तर्मृहूर्त कालतक रहकर अन्य गतिको चले जाते हैं। क्योंकि, विविधत पर्शयमें लगातार आगमोक्त संख्यात खुदाभवोंके प्रहण वंरने पर भी उनके कालका जोड़ अन्तर्मृहूर्तसे अधिक नहीं होता है। इसी अपेक्षासे यहां मोहनीयका जघन्य काल खुदाभवप्रहण और उत्कष्ट काल अन्तर्मृहूर्त कहा है।

६ ५१. मनुष्यगितमें सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनीके मोहनीय विभक्तिका काल क्रमशः पंचेन्द्रिय सामान्य तिर्थेच, पर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्थंच और योनिमती पंचेन्द्रिय तिर्थंच इन तीनोंके अनुसार कहे गये कालके समान जघन्यसे अन्तर्महूर्त और सकृष्टसे पूर्वकोटिष्ट्रियक्त्वसे अधिक तीन पर्य समझना चाहिये। उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंके मोहनीय अविभक्तिका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तर्महूर्त और उत्कृष्टकाल देशोन पूर्वकोटि है।

विश्वपार्थ-मनुष्यगितके जीव संज्ञी ही होते हैं, इसिलये तिर्यंचों असंज्ञियोंकी अपेक्षा जो पूर्वकोटियां कही हैं वे यहां नहीं कहना चाहिये, अतः उन्हें अलग कर देनेपर सामान्य मनुष्योंमें सेतालीस पूर्वकोटि अधिक तीन पल्य, पर्याप्त मनुष्योंमें तेईस पूर्वकोटि अधिक तीन पल्य और मनुष्यानियोंमें सात पूर्वकोटि अधिक तीन पल्य उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है। तथा जयन्यकाल उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंका खुद्दाभवप्रहण व अन्तर्मृहूर्त है, क्योंकि, कोई एक जीव अन्य गतिसे आकर और उक्त तीन प्रकारके मनुष्योंमेंसे किसी एकमें उत्पन्न होकर तथा उक्त-(१, न्य तस्त य-प्रव।

६ ४२. देवगइए देवेसु मोहविहत्तीए णेरइयमंगी। णवरि मवणवासियादि जाव सन्वहिसिद्धि ति सग सग जहण्णुक्तस्स हिदी भणिदन्वा। तं जहा, भवणादि जाव सन्वहेति मोहविहत्ती केविचरं कालादो होदि १ जहण्णेण दसवस्ससहस्साणि दसवस्ससहस्साणि पालदोपमस्स अष्ठमभागो, पालदोवमं सादिरेयं, वे सत्त दस चोहस सोलस अहारस वीस वावीस तेवीस चउवीस पंचवीस छन्वीस सत्तावीस अष्ठावीस एगुण-चीस तीस एक्कतीस वत्तीस सागरोवमाणि सादिरेयाणि। उक्कम्सेण सागरोवमं सादि-

काल तक रहकर यदि अन्य गितको चला जाय तो जघन्यकाल उक्त प्रमाण ही प्राप्त होता है। इसी अपेक्षासे उक्त तीन प्रकारके मनुष्योंमें मोहनीय कर्मका जघन्यकाल खुद्दाभवप्रहण व अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल पूर्वकोटिप्रथक्त अधिक तीन पत्य कहा है। उक्त तीनों प्रकारके मनुष्नोंमें मोहनीयके असत्त्वका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त कहनेका कारण यह है कि किसी एक क्षीणकपायी मनुष्यके सयोगी होकर अन्तर्मुहूर्त काल तक रह, समुद्धातकर और योगनिरोधके साथ अयोगी होकर मोक्ष चले जानेमें जितना काल लगता है उस सबका योग भी अन्तर्मुहूर्त ही होता है। तथा मोहनीय कर्मके अभावका उत्कृष्टकाल देशोन पूर्वकोटि कहनेका कारण यह है कि किसी एक मनुष्यने गर्भसे लेकर आठ वर्षकी अवस्था होने पर संयमको प्राप्त किया और अन्तर्मुहूर्त प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानमें रहा। अनन्तर अधः करण, अपूर्व-करण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसांपरायमें एक एक अन्तर्मुहूर्त रहकर श्रीणमोह हो गया। इस प्रकार श्रीणमोह होनेतक छह अन्तर्मुहूर्त होते हैं। तो भी इनका योग एक अन्तर्मुहूर्त होता है। इस प्रकार एक पूर्वकोटिमें से आठवर्ष अन्तर्मुहूर्त कम कर देनेपर मोहनीय कर्मके अस-स्वके साथ मनुष्य पर्यायमें रहनेका उत्कृष्टकाल देशोन पूर्वकोटि प्राप्त हो जाता है।

§ ५२. देवगितिमें—देवोमें मोहनीय विभक्तिका काल नारिकयों के समान है। इतनी विशेषता है कि भवनवासियों से लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोमें मोहनीय कर्मका जघन्य और उत्कृष्टकाल क्रमसे अपनी अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिये। वह इस प्रकार है—भवनवासियों से लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोमें मोहनीय विभक्तिका कितना काल है श भवनवासियों दस हजार वर्ष, व्यंतरों इस हजार वर्ष, ज्योतिषियों पर्यके आठवें भाग प्रमाण, सौधर्म—ऐशान कर्लमें साधिक पर्य, सनत्कुमार—माहेन्द्रमें साधिक दो सागर, ब्रह्म-ब्रह्मोत्तरमें साधिक सात सागर, लान्तव—काषिष्ठमें साधिक दस सागर, शुक्र-महाशुक्रमें साधिक भौदह सागर, सनार—सहस्रारमें साधिक सोलह सागर, आनत-प्राणतमें साधिक अठारह सागर, आरण—अच्युतमें साधिक बीस सागर, नौ प्रवेयकोंमें क्रमसे साधिक बाईस, साधिक तेईस, साधिक चौबीस, साधिक पच्चीस, साधिक छव्बीस, साधिक सत्ताईस, साधिक अट्टाईस, साधिक उनतीस और साधिक तीस सागर, नव अनुदिशोंमें साधिक इक्तीस सागर और चार अनुत्रोंमें साधिक बत्तीस सागर प्रमाण जघन्य काल

रेयं पलिदोवमं सादिरेयं [पलिदोवमं सादिरेयं] वे सागरोवमाणि [सादिरेयाणि] सत्त-दस-चोद्दस-सोलस-अष्टारस-सागरोपमाणि सादिरेयाणि, वीस-वाबीस-तेवीस-चउवीस-पंचवीस-छव्वीस-सतावीय-अष्टावीस-एगुणतीस तीस-एकत्तीस-वत्तीस-तेतीस-सागरोव-माणि। णवरि, सव्वद्दे जहण्णुक्तरसभेदो णित्थ।

६५२. इंदियाणुत्रादेण एइंदिय-चादर-सुहुम-पञ्जत्तापञ्जत्त-सन्वविगलिदिय-पंचकाय-बादर-सुहुम-पञ्जत्तापञ्जत्ताणं खुद्दावंधे जो आलावो सो कायन्त्रो ।

है। और उक्तिष्ठकाल भवनित्रकमें क्रमशः साधिक एक सागर, साधिक पत्य, साधिक पत्य, साधिक पत्य, साधिक दस सागर, साधिक चौदह सागर, साधिक अठारह सागर, वीस सागर, वाईस सागर, नी भैवेयकोंमें क्रमसे तेईस, चौवीस, पच्चीस, छञ्चीस, सत्ताईस, अट्टाईस, उनतीस, तीस और इक्तीस सागर, नी अनुदिशोंमें वत्तीस सागर, और पांच अनुत्तरोंमें तेतीस सागर है। इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमें जयन्य और उक्तिष्ट स्थितिका भेद नहीं पाया जाता।

विशेषार्थ-यहां नारिकयों के कालके समान जो देवों में मोहनीय कर्मका काल कहा है वह सामान्यकी अपेक्षासे है, क्यों कि, दोनों गितयों में जघन्य आयु दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर प्रमाण होती है। विशेषकी अपेक्षा तो देवों के जिस भेदमें जहां जितनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति हो वहां मोहनीय कर्म का उतना जघन्य और उत्कृष्टकाल समझना चाहिये जिसका कि ऊपर उल्लेख किया ही गया है।

§ ५३.इन्द्रिय मार्गणाके अनुवादसे सामान्य एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय और उनके पर्याप्त अपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय और उनके वादर और सूक्ष्म तथा सभी वादर और सूक्ष्मोंके पर्याप्त और अपर्याप्त इनका खुद्दावन्धमें जो काल वताया है वही इनमें मोहनीय विभक्तिका काल समझना चाहिये।

विशेषार्थ-खुदावन्धमें सामान्य एकेन्द्रियोंका जवन्य काल खुदाभवयहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन प्रमाण बताया है। असंख्यातपुद्रलपरिवर्तनोंके समयोंकी यदि गणना की जाय तो उसका प्रमाण अनन्त होता है। बादर एकेन्द्रियोंका जवन्यकाल खुदाभवयहण प्रमाण और उत्कृष्टकाल अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण वतलाया है। यहां अंगुलके असंख्यातवें भागसे असंख्यातांसंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणियोंके कालका यहण किया है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तोंका जवन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल संख्यात हजार वर्ष वतलाया है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तोंका जवन्यकाल खुदाभवयहण प्रमाण और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त वतलाया है। सूक्ष्म एकेन्द्रियोंका जवन्यकाल खुदाभवयहणप्रमाण और उत्कृष्टकाल असंख्यात लोकप्रमाण बतलाया है। सूक्ष्म एकेन्द्रियोंका जवन्यकाल खुदाभवयहणप्रमाण और उत्कृष्टकाल असंख्यात लोकप्रमाण बतलाया है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तोंका जवन्यकाल

५४. पंचिदिय-पंचिदियपञ्ज त्त-तस-तसवज्जताणं मोहविहत्ती केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं अंतोस्हुत्तं उद्गस्सेण सागरीवमसहस्सं पुच्चकोडिपुध-

अन्तर्महूर्त और उत्कृष्ट काल भी अन्तर्महूर्त ही चतलाया है। सृक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तींका जघन्य काल खुदाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण बतलाया है। हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय तथा द्वीन्द्रिय पर्याप्त, त्रीन्द्रिय पर्याप्त और चतुरिन्द्रिय पर्याप्त इन जीवोंका जघन्य काल क्रमशः खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और अन्तर्ग्रहूर्त प्रमाण कहा है। तथा दोनोंका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष कहा है। द्वीन्द्रिय अपर्याप्त, त्रीन्द्रिय अपर्याप्त और चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण तथा एत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण कहा है। काय मार्गणाकी अपेक्षा पृथिवीकायिक, अप्कायिक और वायुका-यिक जीवोंका जघन्य काल खुद्दाभवप्रह्णप्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण कहा-है। वादर पृथिवी, वादर जल, वादर अग्नि, बादर वायु और वादर बनःपति प्रत्येक शरीर इनका जघन्य काल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण कहा है। यहां कर्मस्थितिसे सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण काल लेना चाहिये। वादर पृथिवी पर्याप्त, बादर जंछकायिक पर्याप्त, वादर अग्निकायिक पर्याप्त, वादर वायुकायिक पर्याप्त और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंका जघन्य काल अन्तर्भेहूर्त और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष कहा है। वाद्र पृथिवीकायिक पर्याप्तककी उत्कृष्ट स्थिति वाईस हजार वर्ष, वादर जलकायिक पर्याप्तककी उत्क्रप्ट स्थिति सात हजार वर्ष, वादर अग्निकायिक पर्याप्तककी उत्कृष्ट स्थिति तीन दिन, वादर वायुकायिक पर्याप्तककी उत्कृष्ट स्थिति तीन इजार वर्ष और वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्तककी उत्कृष्ट स्थिति दस हजार वर्ष प्रमाण है। वाद्र पृथिवीकायिक अपर्याप्त, वाद्र जलकायिक अपर्याप्त, वाद्र अग्नि-कायिक अपर्याप्त, वादर वायुकायिक अपर्याप्त और वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त जीवोंका जघन्य काल खुद्दाभवयहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण कहा है। सूक्ष्म पृथिवीकायिक, सृक्ष्म जलकायिक, सृक्ष्म अग्निकायिक, सृक्ष्म वायुकायिक और सृक्ष्म वनस्पतिकायिक तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल सूक्ष्म एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त और अपर्याप्तोंका काल जिस प्रकार ऊपर कह आये हैं उस प्रकार समझना चाहिये। इसप्रकार इन उपर्युक्त जीवोंका जो जघन्य और उत्कृष्ट काल है वही यहां मोहनीयका जघन्य और उत्कृष्ट काल है।

५४. पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपयाप्त तथा त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? पंचेन्द्रिय और त्रसके जघन्यकाल खुद्दाभवप्रहण प्रमाण तथा पंचेन्द्रिय पर्याप्त और त्रसपर्याप्त जीवके जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है। तथा उत्कृष्ट काल पंचेन्द्रिय जीवके पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक हजार सागर, पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवके सौ पृथक्त्व

त्तेणव्महियं, सागरोवमसदपुधत्तं, वेसागरोवमसदसहस्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणव्महि-याणि, वेसागरोवमसहस्सं । अविहत्तियाणं मणुसभंगो ।

१५५. पंचमण०-पंचवचि०विहत्ती अविहत्ती केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एर्गसमओ उक्तस्सेण अंतोग्रहुत्तं।

सागर, त्रसजीवके पूर्वकोटि पृथक्त अधिक हो हजार सागर और त्रसपर्याप्त जीवके पूरे हो हजार सागर है। तथा मोहनीय कर्मसे रहित पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्त तथा त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंका जधन्य और उत्कृष्ट काल मोहनीय कर्मसे रहित मनुष्योंके कालके समान जानना चाहिये।

विशेषार्थ-कोई एक जीव यदि पंचेन्द्रियों निरन्तर परिश्रमण करे तो वह पूर्वकोटि पृथक्त अधिक हजार सागर कालतक ही पंचेन्द्रिय रहता है, अनन्तर उसकी पंचेन्द्रिय पर्याय छूट जाती है। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय पर्याप्त, श्रस और श्रसपर्याप्त जीवका भी अपने अपने उक्त उत्कृष्ट कालतक उस उस पर्यायमें निरन्तर अधिक अधिक परिश्रमणका श्रमाण समझना चाहिये। इनका जधन्य काल स्पष्ट ही है। इन पंचेन्द्रियादिकों में मोहनीय कर्मका अभाव मनुष्यके ही होता है, अतः मनुष्यगितमें जो मोहनीयके अभावका जधन्य और उत्कृष्ट काल उपर कह आये हैं वही पंचेन्द्रियादि चारोंकी अपेक्षासे भी समझना चाहिये।

६ ५५. पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंके मोहनीय विभक्ति और अवि-भंक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है।

विशेषार्थ-कोई एक मोह विभक्ति वाला काययोगी जीव काययोगका काल पूरा हो जाने पर विवक्षित मनोयोगको प्राप्त हुआ। वहां वह एक समय तक रहा अनन्तर मर कर काययोगी हो गया। अथवा कोई एक मोहविभक्तिवाला काययोगी जीव काययोगका काल पूरा हो जाने पर विवक्षित मनोयोगको प्राप्त हुआ जो कि एक समय तक रहा। अनन्तर ज्याघात हो जानेसे दूसरे समयमें पुनः उसके काययोग हो गया। इस प्रकार विवक्षित मनोयोगके साथ मोहविभक्तिका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। इसी प्रकार वचन योगकी अपेक्षासे मोहविभक्तिके एक समय प्रमाण कालका कथन करना चाहिये। मोहअविभक्ति क्षीणमोहगुणस्थानसे होती है। और क्षीणमोह गुणस्थानमें प्रयक्तिविचार तथा एकत्विवतर्कअवीचार ये दोनों ध्यान सम्भव हैं। वीरसेन स्वामी कर्म अनुयोगद्वारमें ध्यानका कथन करते हुए लिखते हैं कि 'क्षीणकपायके कालमें सर्वत्र एकत्विवतक अवीचार ध्यान ही होता है यह वात नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर वहां परिवर्तन द्वारा योगका एक समय प्रमाण कालका कथन नहीं वन सकता है। अतः

<sup>(</sup>१ -ण खीणकसायद्वाए सन्वत्य एयत्तविदवकावीचारझाणमेव जोगपरावत्तीए एगसमयपरूवणणणह्राणुववत्तीदो । वलेण तदद्वादीए पुधत्तविदवकवीचारस्स वि संभवसिद्धीदो । घ० क० प० पृ० ८३९ उ० ।

हैं ५६. कायजोगी० विहत्ती केवचिरं कालादों होदि १ जह० एगसमओं। उक्क० अणंतकालमसंखेआ पोग्गलपरियद्या। अविहत्ती० मणजोगिमंगो। एवमोरालिय०। णवरि विहत्ती उक्करसेण वावीसवरससहरसाणि देखणाणि। ओरालियमिस्स० विहत्ती जह० खुद्दा० तिसमयाणं(-यूणं) उक्क सेण अंतोम्रहुत्तं। अविहत्ती केव० १ जहण्णुक्करसेण एगसमओ। वेउव्विय०-आहार०विहत्ती० मण०भंगो। वेउव्वियमिस्स०विहत्ती केव-चि० १ जहण्णुक्क० अंतोम्रहुत्तं। एवमाहारमिस्स०-उवसमसम्माइहि—सम्मामिच्छाइद्दी०। कम्मइय० विहत्ती जह० एगसमओ, उक्करसेण तिण्णि समया। अविहत्ती केव० १ जहण्णुक्क० तिण्णि समया।

इससे जाना जाता है कि क्षीणकषायके प्रारम्भमें पृथक्तवितर्कवीचार ध्यान भी सम्भव है तथा अद्धापरिमाणका निर्देश करते समय तीनों योगोंके कालसे एकत्व वितंक अविचार ध्यानका काल बहुत अधिक बतलाया है और एकत्विवितर्क अवीचार ध्यानके कालसे क्षीणकषायका काल बहुत अधिक बतलाया है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि क्षीणकषायका काल वहुत अधिक बतलाया है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि क्षीणकषाय गुणस्थानमें उक्त दोनों ध्यान सम्भव हैं। अतः जो सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीव विविश्चितं मनोयोग और वचनयोगके कालमें एक समय शेष रहने पर क्षीणकपायी होता है उसके विविश्चित मनोयोग और वचनयोगमें मोहअविभक्तिकां जघन्य काल एक समय बन जाता है। तथा सभी मनोयोगों और वचनयोगोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्महूर्त है, अतः इनकी अपेक्षां मोहविभक्ति और मोहअविभक्तिका उत्कृष्ट काल अन्तर्महूर्त कहा है।

§ ५६. काययोगियोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्रल परिवर्तन प्रमाण है। तथा काययोगियोंके मोहनीय अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल मनोयोगियोंके समान है। इसी प्रकार औदारिक वियोगियोंके भी समझना चाहिये। इतनी विशेपता है कि औदारिक काययोगियोंके मोहनीय विभक्तिका उत्कृष्ट काल देशोन बाईस हजार वर्ष है। औदारिक मिश्रकाययोगियोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल तीन समय कम खुद्दाभवमहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है। और मोहनीय अविभक्तिका कितना काल है ? मोहनीय अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । विक्रियिक काययोगी और आहार-कर्काययोगी जीवोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल मनोयोगियोंके समान है। विक्रियिकमिश्रकाययोगियोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारसे अन्तर्मुहूर्त काल है। इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी, उपशमसम्यग्रहिं और सम्यग्मिध्यादृष्टी जीवोंके जानना चाहिये। कार्मणकाययोगियोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है। और अविभक्तिका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारसे तीन समय है। और अविभक्तिका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारसे तीन समय है। और अविभक्तिका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारसे तीन समय है। और अविभक्तिका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारसे तीन समय है।

६ ५७. वेदाणुवादेण इत्यिवेदपुरिसवेद्विहत्ती केवाचिः ? जह० एगसमओ अंतो-

विशेषार्थ-भपक सूक्तसांपराय गुणस्थानके कालने एक समय शेप रहने पर जिसे कायबोगकी प्राप्ति होती है उसकी अपेक्षा कायबोगमें मोहिबभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है। तथा काययोगका उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्रस्र परिवर्तन प्रमाण होता है इस अपेक्षासे काययोगमें मोहविभक्तिका उत्क्षप्ट काल असंख्यात पुद्रल परिवर्तन प्रमाण कहा है,। मनोवोगमें नोह अविभक्तिका जयन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त पहले घटित करके छिल आये हैं उसी प्रकार काययोगमें मोह अविभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्नुहूर्त घटित करके जानना। इसी प्रकार औदारिक काययोगियों के सोहविभक्ति और सोह अविभक्तिका काल जानना । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके मोइ विभक्तिका उत्कृष्ट काल कुछ कम वाईन हजार वर्ष होता है क्योंकि औदारिक काययोगका उक्तप्ट काल कुछ कन वाईस हजार वर्ष है इससे अधिक नहीं। यहां कुड़ कमसे सतलब पर्यायके प्रारम्भमें होनेवाले कार्मणकाययोग और औदारिक भिश्र ग्रायदोगके काल्से हैं। इन दोनोंके सन्मिलित काल अन्तर्नेहृतको दाईस हजार वर्ष-मेंसे कम कर देने पर शेष समस्त कालमें औदारिककाययोग होता है। औदारिकिमिश्र-काययोगमें मोहिविभक्तिका जो जवन्य काल जवन्य अन्तर्भुहूर्त प्रमाण और उत्कृष्ट काल च्कुष्ट अन्तर्रेह्तेप्रमाण कहा है इसका कारण यह है कि सबसे जवन्य क्षद्रभवको प्रहण करनेवाले स्टब्स्यपर्शतकके औदारिक निश्रता जयन्य काल होता है तथा उत्कृष्ट काल संस्थात हनार क्षद्रभवोंमें परिश्रमण करके जो पर्शातकमें उत्पन्न होकर औदारिक काययोगी हो जाता है उत्तके होता है। तो भी इस कालका प्रमाण अन्तर्नुहूर्त होता है। औदारिक मिश्रकाययोगमें मोह अविभक्तिका जवना और उत्कृष्ट काल एक समय सचीगिकेवलीके कपाट समुद्धातकी अपेक्षा कहा है। वैकिथिक हाययोग और आहारककाययोगका जयन्य काल एक समय सरण और न्याघानकी अपेक्षा प्राप्त होता है तथा इनका उत्कृष्ट काल अन्तर्भेहूर्त है अतः इन योगोंमें मोहविभक्तिका जयन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्व मनोयोगके क्तमान वन जाता है। वैकिथिकिमिश्र, आहारक मिश्र, उपशमकम्पक्त और सम्परिमध्या-दृष्टिका जयन्य और अल्हर्ण काल अन्तर्नुहूर्त ही होता है अतः यहां मोहविभक्तिका जयन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भेहूरी कहा। कार्भण काययोगका जवन्य काल एक समय और उत्कृष्ट् काल तीन समय है अतः यहां मोहिनिभक्तिका जवन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दीन समय कहा। तथा प्रतर और लोकपूरण समुद्धातके समय कार्मणकादयोग ही होता है जिसका काल तीन समय है। अतः इस अपेक्षासे कार्मणकाययोगमें मोह अविभक्तिका जवन्य और उत्कृत्र काल तीन समय कहा।

६ ५७. वेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदी और पुरुपवेदी जीवके मोहनीयविभक्तिका

मुहुत्तं, उक्क० सगद्विदी । णवुंस०विहत्ती केव० ? जह० एगसमओ उक्क० अणंतकार्ल० । अवगद्वेद० विहत्ती केव० ? जह० एगसमओ, उक्क० अंतोम्रहुत्तं । अविहत्ती० ओघमंगी ।

\$ ५८. कसायाणुवादेण कोहादिचउक्किवहत्ती केव० ? जहण्णुक्क० अंतोग्रुहुत्तं । कितना काल हे ? स्त्रीवेदीके जघन्य काल एक समय और पुरुपवेदीके जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है । तथा दोनोंके उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है । नपुंसकवेदियोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गले परिवर्तन प्रमाण है। अपगतवेदियोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अपगतवेदियोंके मोहनीय अविभक्तिका कथन ओघके समान है।

विशेपार्थ—जो पहले स्त्री वेदी या नपुंसकवेदी था वह डपशम श्रेणीसे उतरते समय सवेदी हुआ और दूसरे समयमें मरकर पुरुप वेदके साथ देव हुआ, उसके उक्त दोनों वेदोंकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका काल एक समय पाया जाता है। जो पहले सवेदी था वह उपशमश्रेणी पर चढ़कर एक समयके लिये अपगतवेदी हुआ और दूसरे समयमें मरकर पुरुपवेदी हो गया उसके मोहनीय विभक्तिका काळ एक समय पाया जाता है। पुरुषवेदकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्तसे कम नहीं हो सकता। वह इस प्रकार है-जो पहले पुरुपवेदी था वह उपशमश्रेणीसे उतरते समय पुरुपवेदी होकर सबसे जघन्य अन्तर्भुहूर्त काल तक विश्राम करके जब पुनः उपशम श्रेणी पर आरोहण करके अवेदभावको प्राप्त होता है तव उसके पुरुपवेदके साथ मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल अन्तर्भुहूर्त पाया जाता है। उत्कृष्टरूपसे स्त्रीवेद और पुरुषवेदके साथ मोहनीय कर्भका काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण वतलाया है। यहां अपनी अपनी स्थितिसे स्त्री-वेदी और पुरुपवेदीकी केवल एक पर्याय प्रमाण स्थितिका प्रहण नहीं करना चाहिये किन्तु जितनी पर्यायोंमें स्त्रीवेदऔर पुरुपवेदकी अविच्छिन्न धारा चलती है तत्प्रमाण स्थिति लेना चाहिये। स्त्रीवेदका उत्कृष्ट काल पल्योपम शतपृथक्तव है और पुरुषवेदका उत्कृष्ट काल सागरोपम शतपृथक्त्व है। अतः इन दोनों वेदोंके साथ मोहनीय विभक्तिका उत्कृष्ट काल भी इतना ही समझना चाहिये। एकेन्द्रिय जीवोंकी प्रधानतासे नपुंसकवेदका उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन प्रमाण कहा है, अतः नपुंसकवेदके साथ मोहनीय कर्मका काल भी तत्प्रमाण सिद्ध होता है। अपगतवेदियोंके मोहनीय विभक्ति अन्तर्मेहूर्तसे अधिक कालतक नहीं पायी जाती है यह स्पष्ट ही है।

हु ५ द. कृषायमार्गणाके अनुवादसे क्रोधादि चारों कपायवालोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है १ जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारसे अन्तर्मुहूर्त काल है । कपाय रहित : जीवोंके अपगत वेदियोंके समान कथन करना चाहिये।

<sup>(</sup>१)-लमसंखेजा पोग्गलपरियद्वा। अ०।

अक्साई० अवगर्वेद्भंगो । णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुद्अण्णाणीसु विहचीए तिण्णि भंगा । जो सो सादि० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्तस्सेण अद्धपोग्गलपरियष्टा । विहंग० विहत्ती केव० १ जह० एगसमओ, उक्तस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देम्रणाणि । आभिणिवोहिय०-सुद्०-ओहि० विहत्ती जह० अंतोमुहुतं उक्तस्सेण छाविष्टसागरोव-माणि सादिरेवाणि । अविहत्ती० जहण्णुक्तस्सेण अंतोमुहुतं । मणपज्जव० विहत्ती० जह० अंतोमुहुतं, उक्त० पुन्वकोडी देम्रणा । अविहत्ती० जहण्णुक्तस्सेण अंतोमुहुतं ।

विशेषार्थ-क्रोधादि चारों कपायोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्सहूर्त है इसमें दो मत पाये जाते हैं। एक मतके अनुसार क्रोधादि कपाय एक समय रहकर भी मरणादिक के निमित्तसे वहली जा सकती हैं। और दूसरे मतके अनुसार क्रोधादिका जघन्य काल भी अन्त- सेहूर्तसे कम नहीं होता है। यहां दूसरी मान्यताका ही यहण किया है। तदंनुसार क्रोधादि चारोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्सुहूर्त कहा है।

ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे मलज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिके कालकी अपेश्रा तीन विकल्य होते हैं—अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त । उनमेंसे जो सादि-सान्त विकल्प है उसका जयन्य काल अन्तर्मेहर्त और उत्कृष्ट काल अर्द्ध पुरूल परिवर्तन होता है। विभंगज्ञानियोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ! जयन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल देशोन तेतीस सागर है । आभिनियोधिकज्ञानी श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंके मोहनीय विभक्तिका जयन्य काल अन्तर्मेहर्त और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक लियासठ सागर है। तथा मोहनीय अवभक्तिका जयन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मेहर्त है। मनः पर्ययज्ञानियोंके मोहनीय विभक्तिका जयन्य काल अन्तर्मेहर्त और उत्कृष्ट काल अन्तर्मेहर्त है। सनः पर्ययज्ञानियोंके मोहनीय विभक्तिका जयन्य और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकोटि है। तथा मोहनीय अविभक्तिका जयन्य और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकोटि है। तथा मोहनीय अविभक्तिका जयन्य और उत्कृष्ट काल उन्तर्मेहर्त है।

विशेषायं -मत्यज्ञान और श्रुताज्ञान अभव्य जीवोंके अनादि-अनन्त भव्य जीवोंके अनादि-सान्त और जिन्हें एक बार सम्यव्हीन हो कर पुनः मिध्यात्वकी प्राप्ति हुई है उनके सादि-सान्त काल तक पाया जाता है। उनमेंसे यहां सादि-सान्त मत्यज्ञान और श्रुताज्ञानकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका काल बताया है। जो सम्यक्त्वी जीव मिध्यात्वको प्राप्त होकर अन्तर्मुहूर्त कालके मीत्र पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त कर लेता है उसके उक्त दोनों अज्ञानोंके साथ मोहनीय विभक्ति अन्तर्मुहूर्त काल तक पाई जाती है। तथा जो सम्यक्त्वी मिध्यात्वको प्राप्त होकर कुछ कम अध्युद्धल परिवर्तन काल तक मिध्यात्वके साथ परिश्रमण करके सम्यक्त्वको प्राप्त होता है उसके मोहनीय विभक्ति उक्त दोनों अज्ञानोंके साथ कुछ कम अध्युद्धल परिवर्तन काल तक पाई जाती है। जो उपश्म सम्यक्त्वको साथ कुछ कम अध्युद्धल परिवर्तन काल तक पाई जाती है। जो उपश्म सम्यक्त्वके कालमें एक समय श्रेष रहने पर सासादनव्हिष्ट देव या नारकी जीव उपश्म सम्यक्त्वके कालमें एक समय श्रेष रहने पर सासादन-

६ ५६. संजमाणुवादेण संजद० विहत्ती० अविहत्ती० जह० अंतोग्रहुत्तं उक्तरसेण पुन्वकोडी देखणा। सामाइयछेदो० विहत्ती केव० १ जह० एगसमओ उक्त० पुन्वकोडी देखणा। परिहारवि० विहत्ती केव० १ जह० अंतोग्रहुत्तं, उक्त० पुन्वकोडी देखणा। एवं संजदासंजद०। सहुमसांपराइय० विहत्ती केव० १ जह० एगसमओ, उक्त० अंतोग्रहुत्तं।

स्म्यदृष्टि होकर द्वितीय समयमें मरकर जब तिर्थंच या मनुष्य हो जाता है, तब उसके विभंगज्ञानके साय सासादन गुणस्थानमें मोहनीय विभक्ति एक समय तक देखी जाती है। विभंगज्ञान अपर्याप्त अवस्थामें नहीं होता है इसिछिये अपर्याप्त अवस्थाके कालको कम कर देने पर सातवें नरकमें विभंगज्ञानके साथ मोहनीय विभक्ति देशोन तेतीस सागर काल तक प्राप्त होती है। मतिज्ञानादि तीनों ज्ञानोंके साथ मोहनीय विभक्ति अन्तर्मुहूर्त काल तक रहती है यह तो स्पष्ट है पर उत्कृष्ट रूपसे साधिक छियासठ सागरो-पम काल तक कैसे पाई जाती है इसका स्पष्टीकरण करते हैं-किसी एक देव या नारकी जीवने उपशम सम्यक्तवसे वेदक रूम्यक्तव प्राप्त किया और वह उसके साथ वहां अन्त-र्मुहुर्त रहा । अनन्तर अन्तर्मुहूर्त कम एक पूर्वकोटिकी आयु वाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । पुन: ऋमसे वीस सागर आयुवाले देवोंमें, पूर्व कोटि प्रमाण आयुवाले मनुष्योंमें, वाईस सागर आयुवाले देवोंमें और पूर्वकोटिप्रमाण आयुवाले मनुष्योंमें उलन्न हुआ । पुनः यहां. क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्तिका प्रारंभ करके चौवीस सागर आयुवाले देवोंमें उत्पन्न होकर और वहांसे आकर पूर्वकोटि प्रमाण आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न होकर अख़रूप आयुके शेष रहने पर क्षपकश्रेणीका आरोहण करके क्षीणकपायी हो गया। उसके मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानके साथ साधिक छ्यासठ सागर काल तक मोहनीय विभक्ति पाई जाती है। यहां साधिकसे चार पूर्वकोटि कालका यहण किया है। इन तीनों ज्ञानोंके साथ मोहनीय विभक्तिका अभाव अन्तर्महूर्त काल तक होता है यह स्पष्ट ही है। कोई एक मनःपर्ययज्ञानी मनःपर्ययज्ञानकी प्राप्तिके अनन्तर अन्तर्मुहूर्त कालमें क्षीणकपायी हो जाय तो उसके मन:पर्ययज्ञानके साथ अन्तर्मुहूर्तकाल तक मोहनीय विभक्ति पाई जाती है। प्रवेकोटिकी आयुवाले जिस मनुष्यने आठ वर्षकी वयमें ही संयमके साथ मनःपर्ययज्ञान प्राप्त कर लिया है उसके देशोन पूर्वकोटि काल तक मनःपर्ययज्ञानके साथ मोहनीय विभक्ति .पाई जाती है ।

ई ५ हे. संयममार्गणाके अनुवादसे संयतों के मोहनीय विभक्ति और मोहनीय अविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोनपूर्वकोटि है। सामायिक और छेदोपस्थापना संयमको प्राप्त संयतों के मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकोटि है। परिहारविशुद्धि संयतों के मोहनीय विभक्तिका कितना, काल है ? जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकोटि है। इसीप्रकार

अविहत्तीए मणुसभगो । असंजद० मदिअण्णाणिसंगो ।

६०. दंसणाणुवादेण चक्खुदंसण० विहत्तीए तसपञ्जनभंगो। अविहत्तीए
 आभिणि० भंगो। ओहिदंसण० ओहिणाणिभंगो।

संयतासंयतोंका भी कथन करना चाहिये। सूक्ष्म सांपरायिक संयतोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भृहूर्त है। यथाख्यात- शुद्धिसंयतोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भृहूर्त है। यथाख्यात संयतोंके मोहनीय अविभक्तिके वालका कथन मनुष्योंके समान जानना चाहिये। असंयतोंके मत्यज्ञानियोंके समान जानना चाहिये।

विशेषार्थ — संयम परिहारविशुद्धिसंयम और संयमासंयमका जवन्य काल अन्तर्महर्त और उत्कृष्ट काल और देशोनपूर्वकोटि है इससे कम नहीं, इसलिये इनमें मोहनीयका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोनपूर्वकोटि कहा है। इतनी विशेषता है कि परिहारविशुद्धिके कालमें देशोनका अर्थ अडतीस वर्प और देशसंयमके कालमें देशो-नका अर्थ अन्तर्महूर्त पृथक्त्व करना चाहिये। सामायिक, छेदोपस्थापना और सूक्ष्मसांप-रायका जघन्य काल एक समय मरणकी अपेक्षा कहा है। उसमें पहलेके दो संयमोंका एक समय काल उपशमश्रेणीसे उतरनेवाले जीवके दसवेंसे नौवेंमें आकर और एक समय ठहरकर मरनेवालेके होगा। और सूक्ष्म सांपरायका एक समय काल उपशमश्रेणी पर आरो-हुण करनेवालेके दसवेंमें एक समय ठहरकर मरनेवालेके तथा उपशमश्रेणीसे उत्तरनेवालेके ग्यारहवेंसे दसवेंसे आकर और एक समय ठहरकर मरनेवालेके होगा। सामायिक और छेरोपस्थापनाका उत्कृष्ट काल देशोनपूर्वकोटि स्पष्ट ही है। सृक्ष्म साम्पराय संयमका उत्कृष्ट काल अन्तर्महर्त दसवें गुणस्थानके कालकी अपेक्षासे कहा है। यथाख्यातसंयमका एक समय काल ग्यारहवें गुणस्थानमें एक समय रहकर मरनेवाले जीवके होता है। उत्कृष्ट काल अन्तर्महर्त उपशान्तमोह गुणस्थानके कालकी अपेक्षा कहा है। इसप्रकार जहां जितना जघन्य और उत्कृष्ट काल हो वहां मोहनीयकर्मका उतना काल समझना चाहिये। जिन संयतोंने मोहनीयकर्मका नाश कर दिया है, उनके मोहका अभाव जघन्यरूपसे अन्तर्मृहूर्त काल तक होता है, क्योंकि आयु कर्मके अन्तर्मुहूर्त शेप रहनेपर जो क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं वे मोहके विना संसारमें अन्तर्मुहूर्त काल तक ही रहते हैं। तथा पूर्वकोटिकी आयुवाले जिन संयतोंने आठ वर्षकी अवस्थामें केवल ज्ञान प्राप्त किया है उनके देशोन पूर्वकोटि कालतक मोहनीयका अभाव पाया जाता है।

§ ६०. दर्शनमार्गणाके अनुवादसे चक्षदर्शनी जीवोंके मोहनीयविभक्तिका काल त्रसपर्याप्त जीवोंके समान होता है। तथा अविभक्तिका काल आभिनिवोधिक ज्ञानीके समान है। अवधि-दर्शनीके मोहनीय विभक्ति और मोहनीय अविभक्तिका काल अविध्ञानीके समान होता है। ६ ६१. लेस्साणुवादेण किण्ह-णील-काउ० विहत्ती० जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण तेत्तीस सत्तारस सत्त सागरोवमाणि सादिरेयाणि। तेउ-पम्माणं विहत्ती केविचरं काला-दो होदि १ जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्करसेण वे अष्टारस सागरोवमाणि सादिरेयाणि। सुक्क० विहत्ती० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० तेत्तीस सागरोवमाणि सादिरेयाणि। अविहत्ती० मणुसभंगो।

विशेपार्थ-त्रसपर्याप्तकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मेहूर्त और उत्कृष्ट काल दो हजार सागर कह आये हैं। उसीप्रकार चक्षुदर्शनी जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल जानना चाहिये। यह काल क्षयोपशमकी प्रधानतासे कहा है। उपयोगकी प्रधानतासे नहीं, क्योंकि उपयोगकी अपेक्षा चक्षुदर्शनका जघन्य और उत्कृष्ट दोनों काल अन्तर्मेहूर्त प्रमाण ही होते हैं। चारहवें गुणस्थानका जो जघन्य और उत्कृष्ट काल है वह चक्षुदर्शनीके मोहनीयके अभावका जघन्य और उत्कृष्ट काल समझना चाहिये। अविधज्ञानीके मोहनीयकर्म और उसके अभावका काल ऊपर ही कह आये हैं उसीप्रकार अविधदर्शनीके जानना चाहिये।

इ ६१. लेक्यामार्गणाके अनुवादसे कृष्ण, नील और कापोत लेक्यावाले जीवोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जवन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कृष्णलेक्यावाले जीवोंके साधिक तेतीस सागर, नीललेक्यावाले जीवोंके साधिक सन्नह सागर और कापोतलेक्यावाले जीवोंके साधिक सात सागर है। तेज और पद्मलेक्यावाले जीवोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जवन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल तेजलेक्यावाले जीवोंके साधिक लेक्यावाले जीवोंके साधिक अठारह सागर है। शुक्र-लेक्यावाले जीवोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जवन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। शुक्र-लेक्यावाले जीवोंके मोहनीय अविभक्तिका काल साधिक तेतीस सागर है। शुक्र-लेक्यावाले जीवोंके मोहनीय अविभक्तिका काल मनुष्योंके समान है।

विशेषार्थ-एक लेश्याका जघन्य काल अन्तर्महुत है, तथा उत्कृष्ट काल सातवें नरककी अपेक्षा कृष्ण लेश्याका साधिक तेतीस सागर, पांचवें नरककी अपेक्षा नीलका साधिक समझ सागर, तीसरे नरककी अपेक्षा कापोतका साधिक सात सागर, सौधर्म-ऐशानस्वर्गकी अपेक्षा पीतका साधिक हो सागर, सतार-सहस्रार स्वर्गकी अपेक्षा पद्मका साधिक अठारह सागर और शुक्त लेश्याका सर्वार्थसिद्धिकी अपेक्षा साधिक तेतीस सागर है। यहां साधिकसे निवक्षित पर्यायके पूर्ववर्ती पर्यायका अन्तिम अन्तर्महुर्त और उत्तरवर्ती पर्यायका प्रथम अन्तर्महुर्त लिया है, क्योंकि उस समय भी वही लेश्या रहती है। इस प्रकार जिस लेश्याका जघन्य और उत्कृष्ट काल समझना चाहिये। मोहका अभाव केवल शुक्ल लेश्यामें मनुष्योंके ही होता है अतः उसका कथन मनुष्योंमें मोहके अमावके कथनके समान करना चाहिये।

६२. भवियाणुवादेण भवसिद्धि० विहत्ति० अणादिओ सपज्ञवसिदो । अविहत्तीए मणुसभंगो । अभवसिद्धि० विहत्ती अणादिअपज्ञवसिदा । सम्मत्ताणुवादेण सम्मादि० विहत्ती० आमिणि० भंगो । अविहत्ती० ओघभंगो । खइय० विहत्ती० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि । अविहत्ती० ओघभंगो । वेदगसम्मादि० विहत्ती० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० छावाष्टिसागरोवमाणि । सासण० विहत्ती० जह० एगसमओ, उक्क० छ आवित्याओ । मिच्छादिष्टी० मदिअण्णाणिभंगो ।

§६२. भ्रव्यमार्गणांके अनुवादसे भव्य जीवोंके मोहनीय विभक्ति अनादि-सान्त है। और इनके मोहनीय अविभक्तिका काल मनुष्योंके समान है। तथा अभव्य जीवोंके मोहनीय विभक्ति अनादि अनन्त है। सम्यक्त्व मार्गणांके अनुवादसे सामान्य सम्यग्दिष्ट जीवोंके मोहनीय विभक्तिका काल आभिनिवोधिकज्ञानियोंके समान है। तथा उनके मोहनीय अविभक्तिका काल ओघके समान है। श्लायिकसम्यग्दिष्टयोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। तथा श्लायिकसम्यग्दिष्टयोंके मोहनीय अविभक्तिका काल ओघके समान है। वेदकसम्यग्दिष्टयोंके मोहनीय विभक्तिका जावन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल छन्यासठ सागर है शासादन सम्यग्दिष्टयोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आवली है। मिण्या-दृष्टियोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आवली है। मिण्या-दृष्टियोंके मोहनीय विभक्तिका काल मत्यज्ञानियोंके समान है।

विशेषार्थ-मतिज्ञानियोंके मोहनीयका काल ऊपर दिखला ही आये हैं। सम्यग्दृष्टि सामान्यके मोहनीयके अभावका काल ओघप्ररूपणाके समान जानना चाहिये। कोई जीव क्षायिकसम्यक्त्वको प्राप्त करनेके अनन्तर अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर ही क्षीणमोह हो जाता है। और कोई क्षायिकसम्यग्दृष्टि आठ वर्ष अन्तर्मुहूर्त कम दो पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागर कालके वाद क्षीणमोह होता है। अतः इस विवक्षासे क्षायिक सम्यग्दृष्टिके मोहनीय कर्मका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। सामान्य प्ररूपणामें मोहनीयके अभावका जो काल कहा है वही क्षायिक सम्यग्दृष्टिके मोहनीयके अभावका काल समझना चाहिये। वेदकसम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है। जो पहले कई वार सम्यग्दृष्टिसे मिथ्यादृष्टि और मिथ्यादृष्टिसे सम्यग्दृष्टि हो चुका है ऐसा कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव वेदकसम्यक्तवको प्राप्त करके और वहां जघन्य अन्तर्मुहूर्त कालतक रहकर पुन: मिध्यात्वको जव प्राप्त हो जाता है तव उसके वेदकसम्यक्तवका अन्तर्मुहूर्त काल देखा जाता है। तथा उसका उत्कृष्ट काल छ्रथासठ सागर है। कोई एक उपशम सम्यग्-दृष्टि मनुष्य वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होकर मनुष्यपर्याय संवन्धी शेष भुष्यमान आयुसे रहित वीस सागरोपम आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे पुनः मनुष्य होकर मनुष्यायुसे न्यून वाईस सागरकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे पुनः मनुष्य होकर मुज्यमान मनुज्यायुसे तथा देवपर्यायके अनन्तर प्राप्त होनेवाली मनुज्यायुमेंसे क्षायिक

§ ६३. सिण्णयाणुवादेण सिण्णि० विहत्ती० जह० खुद्दाभवग्गहणं, उक्क० सागरी-वमसदपुधतं । अविहत्ती० जहण्णुक्तस्सेण अंतोम्रहुतं । असिण्ण० एइंदियमंगो । आहार० विहत्ती० जह० खुद्दाभवग्गहणं तिसमयूणं, उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेजिदिभागो । अविहत्ती० मणुसमंगो । अणाहारि०विहत्ती० कम्मइय० मंगो । अविहत्ती० ओघमंगो । सम्यग्दर्शनके प्राप्त होने तकके कालसे न्यून चौवीस सागरकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न होकर वहांसे च्युत होकर पुनः मनुष्य हुआ । मनुष्य पर्यायमें जब वेदकका काल अन्तर्मुहूर्त शेष रहा तव दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारंभ करके कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि हुआ । इस प्रकार कृतकृत्यवेदकके चरम समय तक वेदक सम्यग्दर्शनके छ्यासठ सागर पूरे हो जाते हैं । अतः इस विवक्षासे वेदकसम्यग्दृष्टिके मोहनीय कर्मका जघन्य और उत्कृष्ट काल कहा है । सासादनका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आवली प्रमाण है । इस विवक्षासे सासादन सम्यग्दृष्टिके मोहनीयका जघन्य और उत्कृष्ट काल कहा है । मत्यज्ञान और मिध्यात्वका समान काल देखकर मिध्यादृष्टिगोंके मोहनीय कर्मका जघन्य और उत्कृष्ट काल महा है । शेप कथन सुगम है ।

§ ६३. संज्ञीमार्गणाके अनुवादसे संज्ञी जीवोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल खुदा-भवग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल सौ प्रथक्त्व सागर है। संज्ञी जीवोंके मोहनीय अवि-भक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूत है। असंज्ञी जीवोंके मोहनीय विभक्तिका काल एकेन्द्रिय जीवोंके समान है।

विशेषार्थ-कोई एक असंज्ञी जीव संज्ञी अपर्याप्तों ने उत्पन्न होकर पुनः असंज्ञी हो जावे तो उसके संज्ञी होनेका जघन्य काल खुदाभवप्रहणप्रमाण पाया जाता है। तथा कोई एक असंज्ञीजीव संज्ञियों ने उत्पन्न होकर और वहां सौ पृथक्त्व सागर काल तक परिश्रमण करके असंज्ञी हो जावे तो उसके संज्ञी होनेका उत्कृष्ट काल सौ पृथक्त्व सागर पाया जाता है। इस विवक्षासे संज्ञी जीवके मोहनीय कर्मका जघन्य और उत्कृष्ट काल कहा है। श्लीणमोहका जो जघन्य और उत्कृष्ट काल है वही संज्ञी जीवोंके मोहनीयके अभावका जघन्य और उत्कृष्ट काल जानना चाहिये। असंज्ञियोंने एकेन्द्रियोंका काल मुख्य है, इसलिये असंज्ञियोंने मोहनीय कर्मका काल एकेन्द्रियोंने मोहनीय कर्मके कालके समान वताया है।

आहार मार्गणाके अनुवादसे आहारक जीवोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल तीन समय कम खुदाभवप्रहणप्रमाण है। और उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। आहारी जीवके मोहनीय अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल मनुष्योंके समान है। अनाहारियोंके मोहनीय विभक्तिका काल कार्मणकाययोगियोंके समान है। तथा मोहनीय अविभक्तिका काल ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि मोहनीय अविभक्तिका जघन्य काल तीन समय है।

णवरि, जह० तिण्णि समया।

# एवं काली समती।

§ ६४. अंतराणुगमेण दुाविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य । ओघेण विहत्तीणं णितथ अंतरं । एवं जाव अणाहारएति अप्पप्पणो पदाणं चितिऊण वत्तव्वं ।

#### एवमंतरं समत्तं।

§ ६५. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण विहत्ती अविहत्ती० णियमा अत्थि । एवं मणुस्स-मणुसपज्जत्त-मणुसिणी-पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्त-तस-तसपज्जत्त-तिण्णिमण०-तिण्णियचि०-कायजोगि-ओरा-

विशेषार्थ-एक पर्यायमें आहारकका सबसे जधन्य काल तीन समय कम खुद्दाभवप्रहणप्रमाण है। तथा उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है जो कि असंख्यातासंख्यात उत्सिर्पणी और अवसिर्पणी प्रमाण होता है। इस विवक्षासे आहारक जीवके
मोहनीय कर्मका जधन्य और उत्कृष्ट काल कहा है। मनुष्योंमें मोहनीय कर्मके अभावका
जधन्य और उत्कृष्ट काल ऊपर कह आये हैं वही आहारकोंके मोहनीयके अभावका जधन्य
और उत्कृष्ट काल जानना चाहिये। विशेष बात यह है कि यहां चौदहवें गुणस्थानका
काल घटाकर कथन करना चाहिये; क्योंकि चौदहवें गुणस्थानमें जीव अनाहारक होता
है। उपर कार्मणकाययोगमें मोहनीयकर्मका उत्कृष्ट काल तीन समय कह आये हैं वही
अनाहारकोंके मोहनीय कर्मका जधन्य काल जानना चाहिये। अनाहारकके मोहनीयके
अभावका जो जधन्य काल तीन समय वतलाया है वह प्रतर और लोकपूरण समुद्धातकी
अपेक्षासे कहा है। तथा अनाहारकके मोहनीय अविभक्तिका उत्कृष्ट काल सादि-अनन्त
होगा क्योंकि सिद्ध होनेपर भी जीव अनाहारक ही रहता है।

## इसप्रकार कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

६४. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। इसीप्रकार गति मार्गणासे लेकर अनाहारक मार्गणातक अपने अपने पदोंका चिन्तवन करके व्याख्यान करना चाहिये।

विशेषार्थ-मोहनीयका क्षय होकर पुनः उसकी प्राप्ति नहीं होती अतः ओघ और आदेशसे मोहविभक्तिका अन्तर काल नहीं होता यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

#### इस प्रकार अन्तर समाप्त हुआ।

§ ६५. नाना जीवोंकी अपेक्षा मंगविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है—ओघ-निर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा विचार करने पर मोहनीय विभक्ति और मोहनीय-अविभक्ति नियमसे है। इसीप्रकार सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यनी पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, सामान्य, सत्य और अनुभय ये तीन मनोयोगी लिय॰-संजद॰-सुक्ले॰-भवसिद्धिय॰-संम्मादि॰-[खइयसम्माइष्टि-] आहारि॰-अणा-हारएत्ति वत्तव्वं।

§ ६६. मणुसअपजि सिया विहित्तओ सिया विहित्तया। एवं वेउव्वियमिस्स०आहार०-आहारिमिस्स०-सुहुम०-उवसम०-सासण०-सम्मामिच्छादिष्टि ति वत्तव्वं। बेमण०- वेवचि० सिया सव्वे जीवा विहित्तिया, सिया विहित्तिया च अविहित्तिओ च,
सिया विहित्तिया च अविहित्तिया च, एवं तिण्णि भंगा। एवमोरालियमिस्स०-[कम्मइय०]-आमिणि०-सुद०-ओहि०-मणपज्जव०-चक्खु०- अचक्खु०- ओहिदंसण०- सिण्णऔर ये ही तीन वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, संयत, शुक्छ लेश्यावाले, भव्य,
सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, आहारक और अनाहारकके कहना चाहिये। अर्थात् उक्त
मार्गणा वाले जीव नियमसे मोहनीय कमसे युक्त भी होते हैं और मोहनीय कमसे रहित
भी होते हैं।

विशेपार्थ-ग्यारहवें गुणस्थान तक सभी जीव मोहनीय कर्मसे युक्त होते हैं और क्षीण-कपायसे लेकर सभी जीव मोहनीय कर्मसे रहित होते हैं। उपर्युक्त मार्गणाओं में ग्यारहवेंसे नीचेके और ऊपरके गुणस्थान संभव है अतः उनमें सामान्य प्ररूपणाके अनुसार मोहनीय कर्मसे युक्त और मोहनीय कर्मसे रहित जीव वन जाते हैं।

§ ६६. लव्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंमें कदाचित् एक जीव मोहनीय विभक्तिवाला है और कदाचित् अनेक जीव मोहनीयविभक्तिवाले हैं। इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारक-काययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, उपशमसम्यग्द्यष्टि, सासादन-सम्यग्द्रिंट, और सम्यग्मिध्याद्दिंट जीवोके कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ—ऊपर जितनी मार्गणाएं कही हैं वे सब सान्तर हैं। अर्थात् उक्त मार्गणा-वाले जीव कभी होते श्रीर कभी नहीं होते। जब इन मार्गणाओं में जीव होते हैं तो कभी एक जीव होता है और कभी अनेक जीव होते हैं। इसी अपेक्षासे उक्त मार्गणाओं में मोहनीय कमसे युक्त एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा दो भंग कहे हैं।

असत्य और उभय इन दो मनोयोगी और इन्हीं दो वचन योगी जीवोंमें कदाचित् सभी जीव मोहनीय विभक्तिवाले हैं। कदाचित् बहुत जीव मोहनीय विभक्तिवाले और एक जीव मोहनीय अविभक्तिवाला है। कदाचित् बहुत जीव मोहनीय विभक्तिवाले और बहुत जीव मोहनीय अविभक्तिवाले हैं। इस प्रकार तीन मंग होते हैं। इसीप्रकार औदारिक-मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनः पर्ययज्ञानी, चक्षु-दर्शनी, अच्छुदर्शनी, अवधिदर्शनी और संज्ञी जीवोंके कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-औदारिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोगको छोड़कर ऊपर जितनी (१)-दि (त्रु॰ १०) आ-स॰, दिट्ठि० सासण॰ आ-अ०, आ०। (२)-स्स (त्रु॰ १०) आ-स॰। न्स० वेजिवयमिस्स० आ-अ०, आ०।

त्ति वत्तव्वं । अवगद्वेद० सिया सव्वे जीवा अविहत्तिया, सिया अविहत्तिया च विहत्तिओ च, सिया अविहत्तिया च विहत्तिया च एवं तिण्णि भंगा । एवमकसायि-जहाक्खाद० । सेससव्वमग्गणासु विहत्तिया णियमा अत्थि ।

# णाणाजीवेहि भंगविचओ समत्तो ।

मार्गणाएँ गिना आये हैं वे वारहवें गुणस्थान तक होती हैं। तथा वारहवां गुणस्थान सान्तर है। कभी इस गुणस्थानमें एक भी जीव नहीं होता तथा कभी अनेक जीव होते हैं और कभी एक जीव होता है। जब इस गुणस्थानवाला एक भी जीव नहीं होता तव उक्त मार्गणाओंमें कदाचित् सभी जीव मोहनीयविभक्तिवाले हैं यह पहला भंग वन जाता है। जब बारहवें गुणस्थानमें एक जीव होता है तब उक्त मार्गणाओं में कदाचित् अनेक जीव मोहनीय विभक्तिवाले हैं और एक जीव मोहनीय अविभक्तिवाला है यह दूसरा भंग बन जाता है। तथा जब वारहवें गुणस्थानमें अनेक जीव होते हैं तब उक्त मार्गणाओं में कदाचित् अनेक जीव मोहनीय विभक्तिवाले हैं और अनेक जीव मोहनीय अविभक्तिवाले है यह तीसरा भंग वन जाता है। पर औदारिक मिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग में मोहनीय अविभक्तिका कथन करते समय सयोगिकेवली गुणस्थानकी अपेक्षा कथन करना चाहिये। यद्यपि सयोगकेवली गुणस्थानमें सर्वदा वहुत जीव रहते है। पर औदारिक-मिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग सयोगिकेविलयोंके समुद्धात अवस्थामें ही होता है। और सयोगिकेवली जीव सर्वदा समुद्धात नहीं करते । तथा सयोगकेवली जीव जब समु-द्धात करते हैं तो कदाचित् एक जीव समुद्धातं करता है और कदाचित् अनेक जीव समुद्धात करते हैं। अतः इस अपेक्षासे औदारिकमिश्रकाययोगी और कर्मणकाययोगी जीवोंके भी उक्त प्रकारसे तीन भंग हो जाते हैं।

अपगतवेदी जीवोंमें कदाचित् समी जीव मोहनीय अविभक्तिवाले हैं। कदाचित् अनेक जीव मोहनीय अविभक्तिवाले हैं और एक जीव मोहनीय विभक्तिवाला है। कदा-चित् अनेक जीव मोहनीय अविभक्तिवाले और अनेक जीव मोहनीय विभक्तिवाले हैं, इस प्रकार तीन भंग होते हैं। इसी प्रकार कषायरहित जीवोंके और यथाख्यातसंयतोंके भी कथन करना चाहिये। शेष सभी मार्गणाओंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव नियमसे होते हैं।

विशेषार्थ-अपगतवेदी जीव नौवें गुणस्थानके संवेद भागसे आगे होते हैं। उनमें क्षपकश्रेणीके दसवें गुणस्थान तकके जीव और उपशमश्रेणीके जीव मोहनीय विभक्तिवाले हैं। अतः जब मोहनीय कर्मसे युक्त अवेदी जीव नहीं पाया जाता है तब मुख्यतः सयोग केवलियोंकी अपेक्षा सभी अवगतवेदी जीव मोहनीय कर्मसे रहित होते हैं, यह पहला भंग वन जाता है। जब नौवेंके अवेद भागसे लेकर दसवें गुणस्थान तक कोई एक ही जीव मोहनीय कर्मसे युक्त पाया जाता है तब 'कदाचित् अनेक अपगतगतवेदी जीव

हु ६७. भागाभागाणुगमेण दुविहो णिइसो ओघेण आदेसेण ये। [तत्थ] ओघेण विहत्ति० सन्वजीवाणं केविडओ भागो। अणंता भागा। अविहत्ति० सन्वजीवाणं केविडओ भागो। एवं कायजोगि-ओरालिय०-ओरालिय-मिस्स०-कम्मइय०-अचक्खुदं०-भवसिद्धि०-आहार-अणाहारएत्ति वत्तन्वं।

६ ६८. मणुसगदीए मणुस्सेसु विहत्ति० सन्वजीवा० केविडओ भागो ? असं-खेजा भागा। अविहत्तिया सन्वजीवाणं केव०भागो ? असंखेजिदिभागो। एवं पंचि-दिय-पंचिदियपज्जत-तस-तसपज्जत-पंचमण०-पंचवचि०-आभिण०-सुद०-ओहि०-

मोहनीय कमसे रहित होते हैं और एक जीव मोहनीय कमसे युक्त होता है यह दूसरा मंग बन जाता है। तथा जब नीवेंके अवेद भागसे छेकर ग्यारहवें गुणस्थानतक बहुतसे जीव मोहनीय कमसे युक्त पाये जाते है तव वहुतसे अपगतवेदी जीव मोहनीय कमसे रहित होते हैं और बहुतसे जीव मोहनीय कमसे सहित भी होते है यह तीसरा भंग बन जाता है। इसी प्रकार कवायरहित जीवोंके और यथाख्यात संयतोंके उक्त तीन मंग होते हैं। पर यहां 'एक जीव मोहनीय कमसे युक्त होता है या बहुतसे जीव मोहनीय कमसे युक्त होता है या बहुतसे जीव मोहनीय कमसे युक्त होते हैं' ये विकल्प उपशान्तमोह गुणस्थानकी अपेक्षा ही कहना चाहिये। इस प्रकार उत्पर जिन मार्गणा विशेषोंमें मोहनीय कमसे युक्त होने और न होनेका कथन कर आये हैं उन मार्गणास्थानोंको छोड़कर शेप जितने भी मार्गणाओंके अवान्तर भेद हैं जनमें जीव मोहनीय कमसे युक्त ही होते हैं।

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय नामका अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

§ ६७. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने
भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं। मोहनीय अविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग हैं ?
अनन्तवें भाग प्रमाण हैं। इसीप्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्भणकाययोगी, अचक्षुदर्शनी, भव्य, आहारक और अनाहारक जीवोंके भी कथन
करना चाहिये।

विशेषार्थ-ऊपर जितनी भी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनका प्रमाण अनन्त होते हुए भी उनमेंसे बहुभाग प्रमाण जीव मोहनीय कर्मसे युक्त हैं और अनन्तवें भागप्रमाण जीव मोह नीय कर्मसे रहित हैं, अतएव उक्त मार्गणाओंकी प्ररूपणा ओचके समान कही गई हैं।

§ ६८. मनुष्यगितमें मनुष्योंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव समस्त मनुष्योंके कितने भाग-प्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । मोहनीय अविभक्तिवाले जीव सब मनुष्योंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त

<sup>(</sup>१)-य (मु॰ •••६) ओ-स॰। म तत्य जीवाणगो-ज॰, मा॰।

चक्खुदंसण-ओहिदंसण-सुक्कले०-सण्णि ति वत्तव्यं । मणुपज्जत्त-मणुसिणीसु विहत्ति० सव्यजीयाणं केविडओ भागो १ संखेज्जा भागा । अविहत्ति० केविडओ भागो १ संखेज्जादभागो । एवं मणपज्जव०-संजदाणं वत्तव्यं । जहाकखादेसु विहत्तिया सव्यज्जीयाणं केविडओ भागो १ संखेज्जिदिभागो । अविहित्तिया संखेज्जा भागा ।

६६. अवगद्वेद० विहत्ति० सन्वजी० केव० १ अणंतिमभागो । अविहत्ति० त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अविध-ज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अविधदर्शनी, शुक्तलेश्यक और संज्ञी जीवोंके भी कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-मनुष्यगितमें मनुष्य जीव असंख्यात हैं। उनमेंसे वहुभाग मोहनीय कर्मसे युक्त हैं और असंख्यात का भागप्रमाण क्षीणमोही जीव मोहनीय कर्मसे रहित है। मनुष्यों के अतिरिक्त ऊपर और जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें भी इसीप्रकार व्यवस्था जानना चाहिये। क्यों कि, उनमेंसे प्रत्येक मार्गणाका प्रमाण असंख्यात होते हुए भी असंख्यात वहुभागप्रमाण जीव मोहनीय कर्मसे युक्त हैं और असंख्यात एक भागप्रमाण क्षीणमोही जीव मोहनीय कर्मसे रहित हैं।

मनुष्यपर्याप्त और योनिमती मनुष्योंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव मनुष्य पर्याप्त और योनिमती मनुष्योंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात वहुभागप्रमाण हैं । मोहनीय अवि-भक्तिवाले जीव कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार मनःपर्यय-ज्ञानी और संयतोंका भी कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ-पर्याप्तमनुष्य,योनिमतीमनुष्य,मनःपर्ययज्ञानी और संयत इन चारों राशियोंका प्रमाण संख्यात होते हुए भी इनमें मोहनीय कर्मसे युक्त जीव वहुत होते हैं और मोहनीय कर्मसे रहित जीव अल्प होते हैं। इसीलिये इन चारों स्थानोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव संख्यात वहुभागप्रमाण और मोहनीय अविभक्तिवाले जीव संख्यात वहुभागप्रमाण और मोहनीय अविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण कहे हैं।

यथाख्यात संयतोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सब यथाख्यातसंयत जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात वहुभागप्रमाण हैं ।

विशेषार्थ-यथाल्यात संयम ग्यारहवें गुणस्थानसे चौदहवें गुणस्थान तक होता है। उसमें मोहनीय कर्मसे युक्त जीव ग्यारहवें गुणस्थानवाले ही होते हैं, शेष मोहनीयसे रहित है जो कि ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती जीवोंसे संख्यातगुणे हैं। इसीलिये जपर यह कहा है कि संख्यातवें भागप्रमाण मोहनीय विभक्तिवाले और संख्यात वहुभागप्रमाण मोहनीय अविभक्तिवाले यथाख्यातसंयत जीव होते हैं।

§ ६१. अपगतवेदियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सर्व अपगतवेदी जीवोंके कितने मागप्रमाण है ? अनन्त एक भागप्रमाण है। मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने भागप्रमाण सन्वजी० केव० १ अणंता भागा। एवं अकसाय-सम्मादिष्टि-खड्य० वत्तन्वं। सेसाणं मग्गणाणं णत्थि भागाभागो एगपदत्तादो।

#### एवं भागाभागी समती।

९७०. परिमाणाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोह-पयडीए विहत्तिया अविहत्तिया च केविडया ? अणंता । एवमणाहारीणं वत्तव्वं ।

ई १ अनन्त बहुभागप्रमाण हैं। इसीप्रकार अकपायिक, सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्य-गृष्टियोंके कथन करना चाहिये। ये ऊपर जितनी भी मार्गणाएँ कह आये हैं उनसे अतिरिक्त शेष मार्गणाओं मागाभाग नहीं होता है, क्योंकि, उनमें एक स्थान पाया जाता है।

विशेषार्थ-अपगतवेदियों में नौवें गुणस्थानके अवेदभागसे छेकर सभी गुणस्थानवर्ती और गुणस्थानातीत जीवोंका ग्रहण कर छिया है। अतः उनमें मोहनीय विभक्तिवाछे अनन्तवें भागप्रमाण और मोहनीय अविभक्तिवाछे अनन्त बहुभागप्रमाण जीव कहे हैं। यही व्यवस्था अकपायिक, सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंके सम्वन्धमें भी जानना चाहिये। विशेष वात यह है कि कपायरिहन जीव ग्यारहवें गुणस्थानसे और सम्यग्दृष्टि तथा क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव चौथे गुणस्थानसे होते हैं। अतः इनका भागाभाग कहते समय उस उस गुणस्थानसे छेकर भागाभाग करना चाहिये। प्रारंभसे छेकर यहां जिन मार्गणास्थानोंका भागाभाग कहा गया है उन्हें छोड़कर शेष सभी मार्गणास्थानोंमें एक स्थान ही पाया जाता है, अतः वहां भागाभाग नहीं वन सकता है।

इसप्रकार भागाभाग अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

§ ७०. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार है, ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमें ओघकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीव और मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। इसीप्रकार अनाहारक जीवोंके भी कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ—बारहवें गुणस्थानके पहले जितने भी संसारी जीव हैं वे सब मोहनीय कमसे युक्त हैं। और वारहवें गुणस्थानसे लेकर सभी जीव मोहनीय कमसे रहित हैं। इन दोनों राशियोंका प्रमाण अनन्त है, अतः ऊपर मोहनीय विभक्तिवाले जीव और मोहनीय अविभक्तिवाले जीव अनन्त कहे गये हैं। अनाहारकोंमें विग्रहगतिको प्राप्त हुए जीव मोहनीय कमसे युक्त होते हैं और प्रतर तथा लोकपूरण समुद्धातगत सयोग केवली, अयोग-केवली तथा सिद्ध जीव मोहनीयसे रहित होते हैं। ये दोनों ही अनाहारक राशियां अनन्त हैं, इसलिये उपर मोहनीय कमसे युक्त और मोहनीय कमसे रहित अनाहारक जीवोंका कथन ओधप्ररूपणाके समान कहा है।

§ ७१. आदेशसे नरकगतिमें नारिकयोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं शिवसं-

सत्तसु पुढ्वीसु । सन्वपंचिंदियतिरिक्ख-मणुरस अपन्जत्त-देव० भवणादि जाव अवराइदंताणं सन्विवगिलिदिय-पंचिंदियअपन्जत्त-तसअपन्जत्त-पुढ्वि०-आउ०-[ तेउ० ]
वाउ०-वादरपुढ्वि०-पन्जत्तापन्जत्त-वादरआउ०-पन्जत्तअपन्जत्त-वादरतेउ०-पन्जत्तअपन्जत्त-वादरवाउका०-पन्जत्तअपन्जत्त-सुहुम पुढ्वी०-पन्जत्तअपन्जत्त-सुहुमआउ०पन्जत्तअपन्जत्त-सुहुमतेउ०-पज्जत्तअपज्जत्त-सुहुमवाउ०- पन्जत्तअपन्जत्त-वादरवणप्पदिपत्तेय०-पज्जत्तअपज्जत्त-वादरणिगोदपदिद्विद०- पज्जत्तअपज्जत्त-वेउन्विय०-वेउन्वियमिस्स०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-संजदासंजद-तेउ०-पम्म०-वेदग०-उवसम०-सासण०सम्मामिन्छादिष्टीणं वत्तव्वं।

§ ७२. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु विहत्ति० केवाडि० ? अणंता। एवं सञ्चएइंदिय०वणएफदि०-वादर० पज्जत्त अपज्जर-सुहुम० पज्जत्त अपज्जत्त-णिगोद० वादर० पज्जत्त
स्वात हैं। इसीप्रकार सातों पृथिवियोमें कथन करना चाहिये। तथा सभी पंचिन्द्रिय
तिर्यच, मनुष्य उद्य्यपर्याप्त, सामान्यदेव, भवनवासियोसे ठेकर अपराजित स्वर्ग तकके देव,
सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय उद्य्यपर्याप्त, त्रस उद्य्यपर्याप्त, पृथिवीकायिक, अप्कायिक,
तेजस्कायिक, वायुकायिक, वादर पृथिवीकायिक, वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त,
वादर अप्कायिक, वादर अप्कायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, वादर तैजस्कायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, वादर वायुकायिक, वादर वायुकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त,
सूक्ष्म पृथिवीकायिक, सूक्ष्म पृथिवीकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म अप्कायिक, सूक्ष्म अप्कायिक पर्याप्त और अपर्याप्त
सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म पृथिवीकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक
शरीर तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, वादर निगोद्पतिष्ठित प्रत्येक शरीर तथा इनके
पर्याप्त और अपर्याप्त, वैकिथिककाययोगी, वैकिकमिश्रकाययोगी, स्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभंगज्ञानी, संयतासंयत, तेजोलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, वेदकसम्यग्दिष्ठ, उपशमसम्यग्दिष्ठ,
सासादनसम्यग्दिष्ठ और सम्यग्मिथ्यादिष्ठ जीवोके कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-सामान्यसे नारकी असंख्यात होते हैं और प्रत्येक नरकके नारकी भी असंख्यात ही होते हैं। तथा वे सब मोहनीय कमसे युक्त ही होते हैं। इसीलिये उपर मोहनीय कमसे युक्त सामान्य और विशेष नारिकयोंका प्रमाण असंख्यात कहा है। अनन्तर जो मार्गणास्थान गिनाये हैं उनमें भी प्रत्येकका प्रमाण असंख्यात है और वे सब मोहनीय कमसे युक्त होते हैं, अतः उनका कथन नारिकयोंके समान कहा है।

\$ ७२. तिर्यचगितमें तिर्यंचोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। इसीप्रकार सभी एकेन्द्रिय जीव, वनस्पितकायिक, वादर वनस्पितकायिक तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पितकायिक तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, सामान्यनिगोद

अपन्जत्त-सुहुम०पन्जत अपन्जत्त-णबुंसयवेद-चत्तारि कसाय-मदि-सुद अण्णाणि-असं-जद०-तिण्णिलेस्सा-अभवसिद्धिय-मिच्छाइष्टि-असण्णित्ति वत्तव्वं ।

§ ७३. मणुसगईए मणुस्सेसु विहत्ति ० केवडि ० ? असंखेज्जा । अविहत्ति ० संखेज्जा । एवं पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्त-तस-तसपज्जत्त-पंचमण०-पंचवचि०-आभिणि०-सुद-ओहि०-चक्खुदंसण-ओहिदंसण-सुक्कुले० सण्णि त्ति वत्तव्वं । मणुसपज्ज०-मणुसिणीसु विहत्ति० अविहत्ति० केवडि० ? संखेज्जा । एवं मणपज्जव०-संजदा० वत्तव्वं ।

§ ७४. सन्त्रष्टदेवेसु विहत्ति० केत्रिष्ठि० ? संखेज्जा । एवमाहार०-आहारिमस्स०-सामाइय-छेदोत्रष्टावण-परिहारिवसुद्धि-सुहुमसांपराइयसंजदाणं वत्तन्त्रं।

वादरिनगोद तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म निगोद तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, नपुंसकवेदी, क्रोध, मान, माया और लोभ कापायवाले, मलज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले, अभन्य, मिण्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये।

विशेपार्थ-तिर्थंचोंका प्रमाण अनन्त होते हुए भी वे सबके सब मोहनीय कर्मसे युक्त होते हैं। इसीप्रकार ऊपर और जितने मार्गणास्थान गिनाये हैं वे सब अनन्तराशि प्रमाण हैं और मोहनीय कर्मसे युक्त हैं। अतः उनका कथन तिर्थंचोंके समान कहा है।

हु ७३. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीव संख्यान हैं। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अविधिज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अविधिद्शनी, शुक्कदेश्यावाले और संज्ञी जीवोंको कथन करना चाहिये।

विशेपार्थ-सामान्य मनुष्योंका प्रमाण असंख्यात है उनमें असंख्यातें जीव मोहनीय कर्मसे युक्त हैं और संख्यात क्षीणमोहनीय जीव मोहनीय कर्मसे रहित हैं। ऊपर जो और मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमेंसे प्रत्येकमें भी इसीप्रकार जानना चाहिये।

पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यिणियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी और संयतोंके कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यणी, मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंका प्रमाण संख्यात है । इसमें संख्यात वहुभाग प्रमाण जीव मोहनीय कमेसे युक्त हैं और संख्यात एक भाग-प्रमाण जीव मोहनीय कमेसे रहित हैं ।

§ ७४. सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। इसीप्रकार आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्वारविशुद्धिसंयत, और सूक्ष्मसांपराय संयतोंके कथन करना चाहिये।

६ ७५. कायजो० विहत्ति० केत्तिया ? अणंता । अविहत्ति० संखेज्जा । एव-मोरालिय०-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-अचक्खु०-भवसिद्धि०-आहारएति वत्तव्वं ।

९ ७६. अवगद्वेद० विहत्ति० केत्ति० ? संखेज्जा । अविहत्तिया केत्तिया ? अणंता। एवमकसा० वत्तव्वं। सम्मादिष्टी० विहत्ति० केत्ति० ? असंखेज्जा। अविहत्ति०

विशेषार्थ-जिस प्रकार सर्वार्थसिद्धिके देव संख्यात होते हुए भी वे सव मोहनीय कर्मसे युक्त होते हैं। उसीप्रकार उत्पर कहे नचे शेष मार्गणास्थानोंमें भी जानना चाहिये।

९७५. काययोगियोंमं मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हें ? अनन्त हैं। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीव संख्यात हैं। इसीप्रकार औदारिककाययोगी, औदारिकिमश्र-काययोगी, कार्मणकाययोगी, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिये।

विशेषार्थ-काययोगियोंका प्रमाण अनन्त है। तथा उनमें मोहनीयकर्मसे युक्त और मोहनीय कर्मसे रहित दोनों प्रकारके जीव पाये जाते हैं। जो वारहवें और तेरहवें गुण-स्थानवर्ती जीव हैं वे मोहनीय कर्नसे रहित हैं, अतः उनका प्रमाण संख्यात है और शेप ग्यारह गुणत्यानवर्ती जीव मोहनीय कर्मसे युक्त हैं, अतः उनका प्रमाण अनन्त है। औदा-रिककाययोगियोंका कथन भी इसीप्रकार समझना चाहिये। कार्मणकाययोगियोंमें पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थानमें वियहगतिको प्राप्त मोहनीय कर्मसे युक्त जीव छेना चाहिये। प्रत्येक समयमें अनन्त जीव विग्रहगतिको प्राप्त होते हैं, इस नियमके अनुसार उनका प्रमाण अनन्त होता है। कार्मणकाययोगियोंमें प्रतर और लोकपूरण समुद्धानको प्राप्त सचोगकेवली मोहनीच कर्मसे रहित होते हैं। वे संख्यात ही हैं। औदारिकमिश्रकाययो-गियोंमें नवीन शरीर धारण करनेके प्रथम समयसे छेकर अन्तर्भृहूर्त काल पर्यन्त संचित हुए पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थानके तिर्यंच और मनुष्योंका ब्रहण करना चाहिये। वे अनन्त हैं और मोहनीय कर्मसे युक्त होते हैं। तथा कपाटसमुद्गातको प्राप्त औदारिक निश्रकाययोगी मोहनीय कर्मसे रहित जानना चाहिये। इनका प्रमाण संख्यात ही है। अच अद्यक्ति वोमें प्रारंभसे लेकर ग्यारह गुणस्थान तकके जीव मोहनीय कर्मसे युक्त और वारहवें गुणस्यानके जीव मोहनीय कर्मसे रहित जानना चाहिये। भव्य और आहारकोंमें भी ग्यारह गुणस्थानके जीव सोहनीय कर्मसे युक्त और शेष मोहनीय कर्मसे रहित जानना चाहिये। इतना विशेष है कि मोहनीय कर्मसे रहित आहारकोंमें वारहवें और तेरहवें गुणस्यानके ही जीव होते हैं चौदहवेंके नहीं।

§ ७६. अपगतवेदी जीवोंमें नोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। इसीप्रकार कषायरहित जीवोंके कथन करना चाहिये। सम्यग्दृष्टियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंके भी इसीप्रकार

## केत्तिया <sup>१</sup> अणंता । एवं खड्यसमाइद्वीणं वत्तव्वं । एवं परिमाणं समत्तं ।

६ ७७. खेत्ताणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोह-विहात्ति केविड खेते १ सन्वलोगे । मोहअविहत्ति केव वित्ते १ लोगस्स असंखेन्ज-दिमागे, असंखेन्जेसु वा मागेसु, सन्वलोगे वा। एवं कायजोगि-भवसिद्धिय-अणाहारिति। कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ—मोहनीय कर्मसे युक्त अपगतवेदी जीव नौंवें गुणस्थानके अवेदभागसे ग्यारहवें गुणस्थान तक और मोहनीय कर्मसे युक्त कपायरहित जीव उपशान्तमोह गुणस्थानमें ही पाये जाते हैं। अतएव इन दोनोंका प्रमाण संख्यात कहा है। तथा शेष सभी ऊपरके गुणस्थानवर्ती और सिद्ध जीव अपगतवेदी और अकपायी होते हुए मोहनीय कर्मसे रहित होते हैं अतः इन दोनोंका प्रमाण अनन्त कहा है। संसारस्थ सम्यग्दृष्टियों और क्षायिक-सम्यग्दृष्टियोंका प्रमाण असंख्यात है, किन्तु उसमें सिद्धोंका प्रमाण मिलाकर अनन्त कहा है। इन दोनोंमें मोहनीय कर्मसे युक्त जीवोंका प्रहण करते समय चौथे गुणस्थानसे लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तकके जीव ही लेना चाहिये। अतः सम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें मोहनीय कर्मसे युक्त जीव असंख्यात होते हैं। तथा मोहनीय कर्मसे रहित जीव अनन्त होते हैं।

इसप्रकार परिमाणानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

§ ७७. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका होता है—ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्वलोकमें रहते हैं। मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें, लोकके असंख्यात वहुभाग प्रमाण क्षेत्रमें और सर्व लोकमें रहते हैं। इसी प्रकार काययोगी, भन्य और अनाहारी जीवोंके कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-वर्तमान निवासस्थानको क्षेत्र कहते हैं। वह जीवोंकी खस्थान, समुद्धात और उपपादरूप अवस्थाओंके भेदसे तीन प्रकारका होता है। खस्थानके खस्थानखस्थान और विहारवत्खस्थान इस प्रकार दो भेद हैं। समुद्धात भी वेदना, कषाय, वैक्रियिक, मारणान्तिक, तैजस, आहारक और केवलिके भेदसे सात प्रकारका है। यहां जीवोंकी उत्तरभेदरूप इन दस अवस्थाओंमें प्रत्येक पदकी अपेक्षा क्षेत्रका विचार न करके सामान्य-रीतिसे विचार किया गया है। अतः जिस स्थानमें जिस पदकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षेत्रकी संभावना है उसका ही सामान्य प्ररूपणामें प्रहण कर लिया गया है। मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंके क्षेत्रका कथन करते समय मिथ्यादृष्टि जीवोंकी प्रधानता है, क्योंकि, मिथ्यादृष्टि जीवोंका वर्तमान निवास स्थान सर्वलोक है। सासादन सम्यन्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर उपशान्त मोह तकके

६ ७८. आदेसेण णिरयगईए णेरइएसु मोहिविहत्ति० केव० खेते १ लोगस्स असंखे-ज्जिदिमागे। एवं सन्वणेरइय-सन्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुस अपज्जत्त-सन्वदेव-सन्विधा-लिंदिय-पंचिंदियअपज्जत्त—तसअपज्जत्त -बादरपुढिवि०पज्जत्त-वादरआउ०पज्जत्त-वादर-तेउ०पज्जत्त-बादरवणप्फिदि०पत्तेय०पज्जत्त-वादरिणगोदपिदिहिदपञ्ज०-वेउिवय०-वेउ-विवयमिस्स०-आहार०-आहारिमस्स०-इत्थि०-पुरिस०-विहंग०-सामाइय-छेदो०-पिरहा०-सुहुम०-संजदासंजद-तेउ०-पम्म०-वेदग०-उवसम०-सासण०-सम्मामिच्छेति वत्तव्वं।

मोहनीय विमक्ति वाले जीवोंकी प्रधानता नहीं है, क्योंकि उनका वर्तमान निवास स्थान लोकका असंख्यातवां भाग है। मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंके च्रेत्रका प्ररूपण करते समय जपर तीन प्रकारका च्रेत्र कहा है। उनमें लोकका असंख्यातवां भागप्रमाण क्षेत्र क्षीणमोह, समुद्धातरिहत केवली या दंड और कपाट समुद्धातको प्राप्त केवली, अयोगकेवली और सिद्ध जीवोंके क्षेत्रकी अपेचा कहा है, क्योंकि, इनका वर्तमान निवास लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण च्रेत्रमें है। लोकका असंख्यात वहुभाग प्रमाण क्षेत्र प्रतरसमुद्धातकी अपेक्षासे कहा है, क्योंकि, प्रतरसमुद्धातको प्राप्त केवलीने, जगन्नेणीप्रमाण जगप्रतरों मेंसे ६३३१२ १६०६ है वर्ष योजन प्रमाण जगप्रतरोंको घटा देने पर जो लोकका बहुभाग प्रमाण क्षेत्र रहता है उसे वर्तमान कालमें स्पर्श किया है। तथा सर्वलोक क्षेत्र लोकपूरण समुद्धातको प्राप्त केवलीके वर्तमान निवासकी अपेक्षासे कहा है। तथा जिन स्थानोंकी प्रधानतासे ओघक्षेत्रका कथन किया है वे स्थान काययोगी, भन्य और अनाहारी जीवोंके भी पाये जाते हैं, अतः इनका क्षेत्र ओघक्षेत्रके समान कहा है।

३७८. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं । इसीप्रकार सभी प्रथमादि सातों नरकोंके नारकी, सभी पंचेन्द्रिय तिर्थंच, लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य, सभी देव, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, वादर अप्कायिक-पर्याप्त, वादर तैजस्कायिकपर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त, वादरनिगोद-प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर पर्याप्त, वैक्रियिक काययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारक काययोगी, आहारकमिश्रकाकयोगी, स्त्रविदी, पुरुषवेदी, विभंगज्ञानी, सामायिकसंयत, छेदोप-स्थापनासंयत, परिहारविद्युद्धिसंयत, सूक्ष्मसांपरायसंयत, संयतासंयत, तेजोलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशम सम्यग्दृष्टि, सासादन सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-जपर कहे गये मार्गणास्थानोंमें संभव पदोंके दिखलानेके लिये नीचे कोष्ठक

६ ७६. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु मोहविहत्ति केविड खेते ? सन्वलीए। एवं

|                        | 1         | 1,000,00 |            | ~~~~~   | ~~~      |     | <u> </u> | ^^^^     | ^^^~    |
|------------------------|-----------|----------|------------|---------|----------|-----|----------|----------|---------|
| मार्गणास्थान           | स्ब, स्ब. | वि.स्व.  | वेद०       | कषा.    | वैक्रि.  | तै० | आ.       | मा.      | उप.     |
| सभी नारकी, पंचेन्द्रिय | 1         | Ī        | <u> </u>   |         | 1 1      |     | İ        | <u> </u> | <u></u> |
| ति; पं० पर्याप्त ति०,  | 1         |          | <u> </u>   |         |          |     |          |          |         |
| पं० योनिमती ति०,       | <u>'</u>  |          |            |         |          |     |          |          |         |
| सभी देव, उपशम          | "         | "        | "          | "       | "        | ×   | ×        | 37       | "       |
| स०, सासादन,            |           |          |            |         | <b>i</b> |     |          |          |         |
| स्त्रीवेदी,            |           |          |            | 1       |          |     |          |          | ,       |
| पुरुपवेदी, वेदकसम्य-   | ·         |          | <u>'</u>   | <u></u> | İ        |     |          |          |         |
| ग्हिष्ट, पीत लेश्या-   | "         | 77       | 77         | "       | ,,       | "   | ,,       | "        | "       |
| वाले, पद्माने०         |           |          |            |         |          | ,   |          |          | į       |
| वैक्रियिककाययोग,       | ,,        | , ,,     | ,,         | ,,      | ,,       | ×   | ×        | ,,       | ×       |
| विभंगज्ञा०             | 1         |          |            |         |          | ^   | ^        |          | ^       |
| विकलत्रय सा० और        | )<br>; 77 | ٠,,      | ,,         | ١,, ٔ   | l x l    | ×   | ×        | ,,       | ,,      |
| पर्याप्त               |           |          |            |         | ( ^ )    |     | ^        |          |         |
| विकलत्र ल ल , पंचे ०   |           |          |            |         | Ī        |     |          |          |         |
| ति० ल०, मनु० ल०,       |           |          |            |         |          |     |          |          |         |
| पंचे० छ०, वा० पृ०      |           |          |            |         |          |     |          |          |         |
| प०, बा० ज० प०,         | "         | ×        | "          | "       | ×        | ×   | ×        | 77       | "       |
| प्र० वन० प०, सप्र०     |           |          |            |         |          |     |          |          |         |
| प्र० व० प०, त्रस       | [<br>     |          |            |         | 1        | ļ   |          |          | Í       |
| ਲ॰,                    |           |          |            | ]       |          |     |          |          |         |
| सामायिक, छेदो०         | ,,        | ,,       | "          | "       | "        | "   | 77       | "        | ×       |
| संयतासंयत, परिहा०      | 77        | 79       | <b>5</b> 7 | ,,      | "        | ×   | ×        | "        | ×       |
| सम्यग्मिथ्यादृष्टि     | ,,        | ,,       | "          | ,,      | 77       | ×   | $\times$ | ×        | ×       |
| आहारककाययोग            | "         | "        | ×          | ×       | ×        | ×   | >>       | ,,       | ×       |
| आह्।रकमिश्र            | ,,        | ×        | ×          | ×       | ×        | ×   | ×        | ×        | ×       |
| सूक्ष्मसांपराय         | ,,        | ×        | ×          | ×       | ×        | ×   | ×        | ,,       | ×       |

इसप्रकार उक्त मार्गणाओं में कोष्ठकके अनुसार जो पद बताये हैं, उन सब पदोंकी अपेक्षा वर्तमान क्षेत्र सामान्य लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता है अधिक नहीं । \$ 98. तिर्यंचगतिमें तिंथेंचों मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्व-

सन्वएइंदिय-पुढवि०-वादरपुढवि०- वादरपुढवि०अपज्जत्त-आउ०- वादरआउ०- वादर-आउ० अपज्ज०-तेउ०-वादर तेउ०-वादरतेउ० अपज्ज०-वाउ०-वादरवाउ०-वादरवाउ०-अपज्ज०-सुहुमपुढवि०-सुहुमपुढवि०पज्ज०-सुहुमपुढवि०अपज्ज०-सुहुमआउ०-सुहुमआउ०-पज्ज०-सुहुमआउ०अपज्ज०-सुहुमतेउ०-सुहुम तेउ०पज्ज०-सुहुमतेउ०अपज्ज०-सुहुम-वाउ०-सुहुमवाउ०पज्ज०-सुहुमवाउ०अपज्ज०-वणप्पदि०-वादरवणप्पदि०-वादरवण-प्पदि० पज्जतापज्जत-सुहुमवणप्पदि०-सुहुमवणप्पदि० पज्जत्तापज्जत्त-णिगोद०-वादर णिगोद०-वादरणिगोदपज्जत्तापज्जत्त-सुहुमणिगोद-सुहुमणिगोदपज्जत्तापज्जत्त-णउंस०-चत्तारिकसाय०-मदिसुदअण्णाणि-असंजद०- तिलेस्सा०-अभवसिद्धि०- मिच्छादि०-असिण्णि ति वत्तव्वं।

लोकमें रहते हैं। इसीप्रकार सभी एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, वादर पृथिवीकायिक, वादर पृथिवीकायिक, वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त, अप्कायिक, वादर अप्कायिक, वादर अप्कायिक अपर्याप्त, तेजस्कायिक, वादर वायुकायिक, वादर वायुकायिक, वादर वायुकायिक अपर्याप्त, स्ट्रम पृथिवीकायिक अपर्याप्त, स्ट्रम पृथिवीकायिक अपर्याप्त, स्ट्रम पृथिवीकायिक अपर्याप्त, स्ट्रम अप्कायिक अपर्याप्त, स्ट्रम अप्कायिक अपर्याप्त, स्ट्रम वेजकायिक पर्याप्त, स्ट्रम वेजकायिक अपर्याप्त, स्ट्रम वोजकायिक पर्याप्त, स्ट्रम वायुकायिक पर्याप्त, स्ट्रम वायुकायिक अपर्याप्त, स्ट्रम वायुकायिक पर्याप्त, स्ट्रम वायुकायिक पर्याप्त, स्ट्रम वायुकायिक अपर्याप्त, स्ट्रम वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त, स्ट्रम वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, स्ट्रम वनस्पतिकायिक स्ट्रम वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, स्ट्रम वनस्पतिकायिक, स्ट्रम वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, स्ट्रम वनस्पतिकायिक, स्ट्रम वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, स्ट्रम वनस्पतिकायिक, स्ट्रम वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, स्ट्रम वनस्पतिकायिक, स्ट्रम वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, स्ट्रम वनस्पतिकायिक, स्ट्रम वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, स्ट्रम वनस्पतिकायिक, स्ट्रम वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, स्ट्रम वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, स्ट्रम वनस्पतिकायिक, स्ट्रम वनस्पतिकायिक, स्ट्रम वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, स्ट्रम वनस्पतिकायिक, स्ट्रम वनस्यतिकायिक, स्ट्रम वनस्पतिकायिक, स्ट्रम वनस्पतिका

विशेषार्थ-इन उपर्युक्त मार्गणास्थानोंमें कहां कितने पद हैं इसका ज्ञान करानेके लिये पहले नीचे कोष्ठक दिया जाता है-

| मार्गणा                                                                                                                    | ख.ख. | वि.ख. | वे. | क.  | वैकि. | तै. | आहा, | मा. | ਭ. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|-------|-----|------|-----|----|
| ऋोध,मान,माया व लोभ                                                                                                         | "    | 97    | 77  | >>  | ,,    | 77  | 33   | 79  | >> |
| सामान्य तिर्थंच,नपुंसक,<br>मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी,<br>असंयत, कृष्णादि तीन<br>लेरयावाले, अभव्य,<br>मिथ्यादृष्टि व असंज्ञी | >7   | ,,,   | ,,, | ,,, | 79    | ×   | ×    | 75  | 77 |

| एकेन्द्रिय, तेजकायिक<br>व वायुकायिक                                                                                                                               | 77    | × | 37 | "  | 7, | × | × | 99  | "  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----|----|----|---|---|-----|----|
| वादर एकेन्द्रिय, वादर<br>तेजकायिक, बादर वायु-<br>कायिक, बादर एकेन्द्रिय<br>पर्याप्त और बादर तेज<br>कायिक पर्याप्त                                                 | ,<br> | × | "  | 77 | "  | × | × | "   | >; |
| एकेन्द्रिय सूक्ष्म, सूक्ष्म<br>वायु, सूक्ष्म तेज व इनके<br>पर्याप्त और अपर्याप्त,<br>पृथिवी, जल, वनस्पति<br>और निगोद तथा इनके<br>सुक्ष्म और पर्याप्त<br>अपर्याप्त | 7,    | × | ,, | "  | ×  | × | × | 73  | ,, |
| वादर एकेन्द्रिय, बादर<br>तेज, वादर वायु ये<br>तीनों अपर्याप्त, बादर<br>पृथिवी, बादर जल,<br>वादर वनस्पति, बादर<br>निगोद और इनके<br>पर्याप्त अपर्याप्त              | "     | × | "  | "  | ×  | × | × | ,,, | ,, |

कोष्ठक नम्बर एक के चारों कषायवाले विहारवास्वस्थान, वैक्रियिक, तेजस और आहारक समुद्धातको छोड़कर शेप पांच पहोंसे सर्व लोकमें रहते हैं, क्योंकि इन पांच पहोंमें रहनेवालोंका प्रमाण अनन्त है और वे सर्व लोकमें पाये जाते हैं। नम्बर दोके सामान्य तिर्थच आदि जीव विहारवास्वस्थान और वैक्रियिकसमुद्धातको छोड़कर शेप पांच पहोंसे सर्व लोकमें रहते हैं। इसका कारण पहलेके समान जानना चाहिये। नम्बर तीनके जीव वैक्रियिक समुद्धातको छोड़कर शेप पांच पहोंसे सर्व लोकमें रहते हैं। इनमेंसे तेजकायिक और वायुकायिक जीवोंका प्रमाण असंख्यात लोक है इसिलये एकेन्द्रियोंके समान इनके भी सर्व लोकमें पाये जानेमें कोई आपत्ति नहीं है। नम्बर चारके वादर एकेन्द्रिय आदि जीव केवल मारणान्तिक समुद्धात और उपपाद पहकी अपेक्षा सर्व लोकमें पाये जाते हैं। क्योंकि, ये जीवराशियां वादर होनेसे सब जगह रह तो नहीं सकती हैं फिर भी ये जब सूक्ष्म जीवोंमें जाकर उत्पन्न होनेके पहले मारणान्तिक समुद्धात करते हैं तब इनका वर्तमान क्षेत्र सर्व लोक पाया जाता है। तथा लोकके किसी भी भागसे सूक्ष्म जीव आकर जब इन वादरोंमें उत्यन जाता है। तथा लोकके किसी भी भागसे सूक्ष्म जीव आकर जब इन वादरोंमें उत्यन

ह द०. मणुसगईए मणुसेसु मणुसपज्ज०-मणुसिर्णि० मोह०विहत्ति०केव०खेत्ते०? लोग० असंखे० भागे । अविहत्ती० ओघभंगो । एवं पंचिंदिय-पंचिंदियपज्ज०-तस-तसपज्ज०-अवगदवेद०-अकसा०-संजद-जहाक्खाद०-सुक्क०-सम्मादि०-खइयसम्मादिष्ठि

होते हैं तब भी इनका सर्व लोक क्षेत्र पाया जाता है। इस प्रकार इनका मारणान्तिक समुद्धात और उपपाद पद की अपेक्षा सर्व लोकमें वर्तमान निवास वन जाता है। नम्बर पांचके एकेन्द्रिय सूक्ष्म आदि जीव अपने पांचों पदोंसे सर्वलोकमें रहते हैं। इस कोष्ठकके अनुसार सभी जीवोंका जिन पदोंकी अपेक्षा सर्व लोक क्षेत्र नहीं पाया जाता है, वह प्रकृतमें उपयोगी नहीं है इसलिये नहीं लिखा है। विशेष जिज्ञासुओंको उसे चेत्रानुयोग द्वारसे जान लेना चाहिये।

कु=०.मनुष्यगितिमें मनुष्योमें मोहनीयविभक्तिवाले मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनी कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं । मोहनीय अविभक्तिवाले उक्त जीवोंका कथन ओघके समान है। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, अपगतवेदी, अकषायी, संयत, यथाख्यातसंयत, शुक्ल लेश्यावाले, सम्यग्द्दि और क्षायिक-सन्यग्द्दि जीवोंके कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-इन उपर्युक्त मार्गणाओं सथित जीवों में किनके कितने पद होते हैं, इसका ज्ञान करानेके लिये नीचे कोष्ठक दिया जाता है-

|                                                                                                                        | स्व. | वि. स्व, | वे.        | क.  | वै. | ते. | आ. | के. | मा.        | ਚ. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-----|-----|-----|----|-----|------------|----|
| मनुष्य पर्याप्त, पंचेन्द्रिय,<br>पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस,<br>त्रस पर्याप्त,शुक्कलेश्या,<br>सम्यग्दृष्टि, क्षायिक स. | ,7   | 77       | <b>3</b> 7 | ,,, | 77  | יכ  | "  | >>  | "          | 79 |
| संयत                                                                                                                   | ,3   | ,,       | ,,         | 77  | "   | 77  | "  | 33  | <b>5</b> 7 | ×  |
| मनुष्यनी                                                                                                               | "    | "        | 77         | "   | 77  | ×   | ×  | >7  | "          | "  |
| अकपायी, अपगतवेदी,<br>यथाख्यात संयत                                                                                     | 27   | 7,       | ×          | ×   | ×   | ×   | ×  | ?7  | "          | ×  |

मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले ये सभी जीव केवलि समुद्धातके प्रतर और लोक पूरणरूप अवस्थाओं को छोड़कर शेष संभव सभी पदोंके द्वारा लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं। तथा उक्त सभी जीव प्रतरसमुद्धातकी अपेक्षा लोकके असंख्यात वहुभागों में और लोकपूरण समुद्धातकी अपेक्षा सर्वलोकमें रहते हैं।

मोहनीय विभक्तिवाले वादर वायुकायिक पर्याप्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके

ति वत्तव्वं । वादरवाउ० पज्ज० विहत्ति० केव० १ लोग० संखेज्जिदिभागे । वट्टमाणकाले मारणंतिय-उववादपदेहि वि णित्थ सव्वलोगो, लोगस्स संखेज्जिदिभागे चेव
मारणंतियं मेल्लमाण उप्पज्जमाणजीवाणं चेव पहाणभावुवलंभादो । पंचमण०-पंचविच०मोह० विहत्ति० अविहत्ति० केव० खेत्ते १ लोगस्स असंखे० भागे । एवमाभिणि०सुद०-ओहि०-मणप०-चवखु०-ओहि०-सिण्णित्त वत्तव्वं । ओरालिय० विहत्ति० केव०
खेत्ते० १ सव्वलोगे । अविहत्ति० मणजोगिभंगो । एवमोरालियिमस्स० अचवखु० आहारएति वत्तव्वं । कम्मइय० विहत्ति० केव० खेत्ते १ सव्वलो० । अविहत्ति० केव० खेते १ असंखेज्जेस वा भागेषु सव्वलोगे वा । एवं खेतं समत्तं ।

संख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं। इनका मारणान्तिक समुद्धात और उपपाद पदोंकी अपेक्षा भी वर्तमानकालमें सर्व लोकक्षेत्र नहीं है, क्योंकि इनमें लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रमें ही मारणान्तिक समुद्धात और उपपादवाले जीवोंकी ही प्रधानता देखी जाती है।

विशेषार्थ-वाद्र वायुकायिक पर्याप्त जीव वर्तमान कालमें स्वस्थानस्वस्थान, वेदना, कपाय, मारणान्तिक और उपपादकी अपेक्षा लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें ही रहते हैं, क्योंकि पांच राजु लम्बे और एक राजु प्रतरक्ष्य क्षेत्रमें ही इनका आवास पाया जाता है, जो कि लोकके संख्यातवें भागप्रमाण ही होता है। यद्यपि वायुकायिक जीव उक्त क्षेत्रके वाहर भी मारणान्तिक समुद्धात करते हैं और उक्त क्षेत्रसे वाहरके अन्य जीव भी इनमें उत्पन्न होते हैं पर उनका प्रमाण स्वर्ल्प है। अतः इतने मात्रसे इनका क्षेत्र लोकका संख्यात वहुभाग या सर्वलोक नहीं वन सकता है। तथा वैक्रियिक समुद्धातकी अपेक्षा बादर वायुकायिक पर्याप्त जीव लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं।

पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने च्लेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । इसीप्रकार मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अवधिद्रिनी और संज्ञीजीवोंके कहना चाहिये। औदारिककाययोगियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्वलोकमें रहते हैं । अविभक्तिवालोंमें मनोयोगियोंके समान भंग है । इसीप्रकार औदारिक मिश्रकाययोगी, अचक्षुदर्शनी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये। कार्मणकाययोगियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने चेत्रमें रहते हैं ? सर्वलोकमें रहते हैं । मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यात वहुभाग और सर्वलोक क्षेत्रमें रहते हैं ।

विशेषार्थ-पहले जपर कहे गये मार्गणास्थानोंमें संभव पदोंके दिखलानेके लिये कोष्टक दिया जाता है-

§ ८१. फोसणाणुगमेण दुविहो णिदेसी ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण मोह० विहत्तिएहि केव० खेत्तं फोसिदं १ सव्वलोगो। अविहत्तिएहि केव० खेत्तं फोसिदं १ लोगस्स असं० भागो, असंखेज्जा भागा सव्वलोगो वा। एवं कायजोगि-भवसिद्धिय-अणाहारि त्ति वत्तव्वं।

| <b>भागेणा</b>                                                         | स्व. | वि. | वे. | क. | बै. | तै. | आ. | मा. | के. | उप. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| पांचों मनोयोगी पांचों<br>वचनयोगी और<br>मनःपर्ययज्ञानी                 | 33   | 77  | 77  | 37 | "   | ,,  | 77 | "   | ×   | ×   |
| मति श्रुत, अवधिज्ञानी,<br>अवधिद्शेनी, चक्षुद्र०,<br>अचक्षुद्र० संज्ञी |      | 77  | ,,, | "  | >>  | 7,  | ,, | 77  | ×   | 73  |
| औदारिक काययोगी,                                                       | 39   | 77  | >>  | 22 | 77  | ,,  | ×  | "   | "   | ×   |
| औदारिकमिश्रका०                                                        | "    | ×   | "   | 75 | ×   | ×   | ×  | ,,  | >>  | "   |
| आहारकका०                                                              | "    | "   | ,,  | 77 | ,,  | "   | 77 | "   | "   | 27  |
| कार्मणकाययोगी                                                         | "    | ×   | "   | "  | ×   | ×   | ×  | ×   | 27  | 27  |

इन मनोयोगी आदि मार्गणाओं में क्षेत्रका कथन ऊपर किया ही है अतः जहां स्वस्थान आदि जिस पदकी अपेक्षा विभक्तिवाले या संभव अविभक्तिवाले जीवों के जितना क्षेत्र संभव हो उसे घटित कर लेना चाहिये। कथनमें और कोई विशेषता न होनेसे यहां नहीं लिखा है। यहां कार्मणकाययोगमें पांच पद वतलाये हैं। पर तत्त्वतः यहां केवल समुद्धात और उपपाद ये दो पद ही संभव हैं। शेष तीन पद अपेक्षा विशेषसे कहे गये हैं।

इस प्रकार क्षेत्रप्ररूपणा समाप्त हुई।

§ ८ १. स्पर्शनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है – ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? सर्वलोक स्पर्श किया है । मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग, असंख्यात वहुभाग और सर्वलोक स्पर्श किया है । इसीप्रकार काययोगी, भव्य और अनाहारकोंके स्पर्शनका कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-स्पर्शनमें त्रिकालविषयक क्षेत्रका ग्रहण किया है। पर भविष्यकालीन क्षेत्र और अतीतकालीन क्षेत्रमें कोई अन्तर नहीं है दोनों समान हैं, अतएव इन दोनों में से एक अतीतकालीन क्षेत्रके कह देनेसे दूसरेका ग्रहण अपने आप हो जाता है, अतः उसे

§ = २. आदेसेण णिरयगईए णेरड्येस विहत्ति० केव० खेत्तं फीसिदं ? लोग० असं० भागी, छ चोइस भागा वा देखणा। पढमाए पढवीए खेत्रभंगी। बिदियादि जाव सत्त-मित्ति विहात्ति० केव० खेत्तं फोसिदं ? लोग० असं० भागो एक वे तिण्णि चतारि पंच प्राय: पृथक् नहीं कहा है। किन्तु अतीतमें ही गर्भित कर छिया है। इसीप्रकार जहां एक ही स्थानमें दो स्पर्शन क्षेत्र कहे गये हैं उनमेंसे पहला प्राय: वर्तमानकालकी अपेक्षा और दूसरा अतीतकालकी अपेक्षा कहा गया है। यद्यपि ओघकी अपेक्षा मोहनीय कर्मोंसे युक्त जीवोंके केवलिसमुद्धातको छोड़कर शेष सभी पद पाये जाते हैं, पर यहां मिध्यात्व गुणस्थानकी प्रधानतासे स्पर्शन कहा गया है, क्योंकि, मोहनीय कर्मसे युक्त मिध्यादृष्टि जीव सर्वलोकमें पाये जाते हैं, इसलिये इन जीवोंने अपनेमें संभव पदोंसे वर्तमान और अतीत दोनों कालोंकी अपेक्षा सर्वलोक स्पर्श किया है। मोहनीय कर्मसे रहित जीवोंके स्वस्थानस्वस्थान, विद्यारवत्स्वस्थान और केविल समुद्धात ये तीन पद पाये जाते हैं। इनमेंसे स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थानको प्राप्त हुए तथा दण्ड और कपाट समुद्धात गत मोह-नीय कर्मसे रहित जीवोंने वर्तमान और अतीत दोनों कालोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। प्रतर समुद्धात गत उक्त जीवोंने दोनों कालोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यात वहुभागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा लोकपूरण समुद्धातगत उक्त जीवोंने दोनों कालोंकी अपेक्षा सर्वलोकका स्पर्श किया है। सामान्य काययोगी और भन्य जीवोंके स्पर्शनके कथनमें उक्त फथनसे कोई विशेषता नहीं है। अनाहारकोंके कथनमें थोड़ी विशेषता है। जो इसप्रकार है-मोहनीय कर्मसे युक्त अनाहारक जीव विग्रहगितमें ही पाये जाते हैं, अतएव इनके स्वस्थान, वेदना, कपाय और उपपाद ये चार पद होते हैं। इन चारों ही पदोंसे उक्त जीवोंने दोनों कालोंकी अपेक्षा सर्वलोक स्पर्श किया है। मोह-नीय कर्मसे रहित अनाहारक जीव प्रतर और छोकपूरण समुद्धात गत सयोगी और अयोगी जिन होते हैं। इनमेंसे अयोगी जिन दोनों कालोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रको स्पर्श करते हैं। प्रतर और लोकपूरणकी अपेक्षा स्पर्शन ऊपर ही कहा जा चुका है।

\$ दर. आदेशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयों में मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और देशोन छ वटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है । पहली पृथिवीमें स्पर्शन क्षेत्रके समान कहना चाहिये । दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक मोहनीय कर्मसे युक्त जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र और दूसरी पृथिवीकी अपेक्षा देशोन एक वटे चौदह राजु, तीसरी पृथिवीकी अपेक्षा देशोन दो वटे चौदह राजु, चौथी पृथिवीकी अपेक्षा देशोन तीन वटे चौदह राजु, पांचवीं पृथिवीकी अपेक्षा देशोन चार वटे चौदह राजु, छठी पृथिवीकी अपेक्षा देशोन णंच वटे चौदह राजु और सातवीं पृथिवीकी अपेक्षा देशोन

## छ चोइस भागां वा देखेणा।

छह वटे चौदह राज़ु प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है।

विशेषार्थ-सामान्य नारिकयोंका वर्तमानकालीन स्परीन कहते समय पहले नरकके नारिकयोंका प्रमाण प्रधान है, क्योंकि, यहां छह नरकोंके नारिकयोंसे असंख्यातगुणे नारिकी पाये जाते हैं। यद्यपि सातवें नरकके नारिकयोंकी अवगाहना पहले नरकके नारिकयोंकी अवगाहनासे वहुत वड़ी है फिर भी उसकी यहां विवक्षा नहीं की गई है, क्योंकि, क्षेत्र लाते समय सातवें नरकके नारिकयोंकी संख्याको उनकी अवगाहनासे गुणित करने पर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी अपेक्षा पहले नरकके नारिकयोंकी संख्याको उनकी अवगाहनासे गुणित करने पर अधिक क्षेत्र होता है। नारिकयोंके खर्शानखर्थान, विहारवत्खस्थान, वेदनासमुद्धात, कषायसमुद्धात और वैक्रियिकसमुद्धातकी अपेक्षा स्पर्शनका कथन करने पर इन स्थानोंको प्राप्त नारिकयोंकी जितनी राशियां हों उन्हें प्रमाण घनांगुलके संख्यातवें भाग-मात्र अवगाहनासे गुणित कर देने पर विवक्षित पदकी अपेक्षा अपने अपने क्षेत्रका प्रमाण आ जाता है, जिसे लोकसे भाजित करने पर लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण स्पर्शन होता है। इतना विशेष हैं कि वेदना और कषायसमुद्धातकी अपेक्षा क्षेत्र छाते समय मूल अवगाह-नाको नौगुणी और वैक्रियिकसमुद्धातकी अपेक्षा क्षेत्र छाते समय मूळ अवगाहनाको संख्या-तगुणी कर छेना चाहिये। तथा इन स्थानोको प्राप्त जीवोंकी संख्या भी मूल राशिके संख्यातवें भाग प्रमाण होती है। अर्थात् जहां जितनी राशि हो उसके संख्यातवें भाग प्रमाण जीव विहार, वेदनासमुद्धात, कषायसमुद्धात और वैक्रियिकसमुद्धात करते हैं अधिक नहीं। मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा क्षेत्र लाते समय भी पहले नरकके नारिकयोंकी संख्याकी अपेक्षा ही उसे लाना चाहिये, क्योंकि, यहां मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले जीव शेष छहों नरकोंमें मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले जीवोंकी अपेक्षा अधिक हैं। पर उनके वियहकी अपेक्षा क्षेत्रकी लम्बाई राजुके असंख्यातवें भाग मात्र ही पाई जाती है। मार-णान्तिक समुद्धात करनेवाले जीवोंकी राशि ऋजुगति और विग्रहगतिकी अपेक्षा दो प्रकारकी होती है। उनमेंसे यहां वित्रहकी अपेक्षा मारणान्तिक समुद्धात करनेवाछी राशि ही विव-क्षित है, क्योंकि, इसके क्षेत्रकी लम्वाई ऋजुगतिकी अपेक्षा मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले जीवके क्षेत्रकी लम्वाईकी अपेक्षा वहुत अधिक पाई जाती है। एक समयमें जितने जीव वित्रहगतिसे अन्य पर्यायमें जाते हैं उनके असंख्यातवें वहुभागप्रमाण जीव मारणान्तिक समुद्धात करते हैं। इसिछये इस राशिको आवलीके असंख्यातवें मागप्रमाण उपक्रमण-कालसे गुणित कर देने पर मारणान्तिक समुद्धात करने वाली जीवराशिका प्रमाण आ जाता है। पुनः इसे राजुके असंख्यातवें भागप्रमाण लम्बे और अपनी अवगाहनासे नौगुणे प्रतररूप क्षेत्रसे गुणित कर देने पर मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा स्पर्शनका प्रमाण आ

§ ८३. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु खेत्तभंगो । एवं णवगेवेज्जादि जाव सव्वट्ठ०-सन्त्र एइंदि०-पुढिनि०-बादरपुढिनि०-बादरपु०अप०-आउ०-बादरआउ०-बादरआउ-अपन्ज०-तेउ०-वाद०तेउ०-वादरतेउ०अप०-वाउ०-वादरवाउ०- बादरवाउ० अप०-सुहुमपुढवि०-सुहु०पुढविपज्ज०-सु० पु०अपज्ज०-सुहुमाउ०-सुहुम आउपज्ज०-सु० आउ अपन्ज०—सु० तेउ०—सु० तेउ० पन्ज०—सुहु० तेउ० अपन्ज—सुहुमवाउ०—सु० जाता है। जो लोकसे भाजित करने पर लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है। जप-पादकी अपेक्षा स्पर्शन लाते समय दूसरी पृथिवीकी अपेक्षासे लाना चाहिये। एक समयमें उपपादको प्राप्त होनेवाले जीवोंके प्रमाणको एक राजु लम्बे और तिर्यंचोंकी अवगाहनासे नौगुणे प्रतर रूप क्षेत्रसे गुणित कर देने पर उपपादकी अपेक्षा स्पर्शन आ जाता है, जो लोकसे भाजित करने पर उसके असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है। यह जो ऊपर भिन्न-भिन्न नरकोंकी प्रधानतासे स्पर्शन कहा गया है इसमें शेप नारिकयोंके स्पर्शनके मिला देने पर भी वह लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण ही होता है। इसी प्रकार अतीत कालकी अपेक्षा स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कपाय, और वैकियिक पदींको प्राप्त सामान्य नारिकयोंका स्पर्शन क्षेत्र छोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। पर मारणा-न्तिकसमुद्धात और उपपादको प्राप्त हुए सामान्य नारिकयोंका स्पर्शन देशोन छुह वटे चौदह राजु प्रमाण है, क्योंकि, मारणान्तिक समुद्धात और उपपादकी अपेक्षा अतीतकालमें देशोन तीन हजार योजन कम आनुपूर्वीके योग्य मध्यलोकसे लेकर सातवें नरक तकके सभी क्षेत्रका स्पर्शन किया है। विशेषरूपसे विचार करने पर पहले नरकके स्पर्शन और क्षेत्रमें कोई अन्तर नहीं है। अर्थात् पहले नरकका स्पर्शन क्षेत्रके समान लोकका असंख्यातवां भागप्रमाण जानना चाहिये । द्वितीयादि नरकोंमें मारणान्तिक समुद्रात और उपपादकी अपेक्षा अतीतकालीन स्पर्शनका कथन करते समय मध्यलोकसे उस उस नरक भूमि तक जितने राजु हों, देशोन उतना स्पर्शन कहना चाहिये। शेष पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन ओघके समान है।

६ द तिर्यंचगितमें तिर्यंचोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान जानना चाहिये। नो प्रैवेयकसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंका स्पर्शन भी इसीप्रकार अर्थात् क्षेत्रके समान जानना चाहिये। तथा सर्व एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, वादर पृथिवीकायिक, वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त, अप्कायिक, वादर अप्रकायिक, वादर अप्रकायिक अपर्याप्त, अप्रकायिक अपर्याप्त, वायुकायिक, वादर वायुकायिक, वादर अप्रकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथिवीकायिक, सूक्ष्म पृथिवीकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म पृथिवीकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अप्कायिक, सूक्ष्म अप्रकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अप्रकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अप्रकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अप्रकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अप्रकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अप्तिकायिक अपर्याप्त, स्वयंत्र अप्तिकायिक अपर्याप्त, स्वयंत्र अप्तिकायिक अपर्याप्त, स्वयंत्र अप्तिकायिक अपर्याप्त, स्वयंत्र अप्तिकायिक अपर्याप्त, स्वयंत्र अप्तिकायिक अपर्याप्त, स्वयंत्र अप्तिकायिक अपर्याप्त, स्वयंत्र अप्तिकायिक अपर्याप्त, स्वयंत्र अप्तिकायिक अप्तिकायिक अप्तिकायिक अपर्याप्त, स्वयंत्र अप्तिकायिक अपर्याप्त, स्वयंत्र अप्तिकायिक अपर्याप्त अप्तिकायिक अप्तिक

वाउ०पन्ज०-सु० वाउ० अपन्ज०-वण०-वादरवण०-वाद० वणप्पदि पन्ज०-वाद० वण० अपन्ज०-सुहु० वण० सुहु० वण० पन्जत्तापन्ज-णिगोद०-वादरणिगो०-वादर-णिगोद पन्जत्तापन्जत्त—सुहुमणिगो०-सु० णि० पन्ज० अपन्ज०-ओरालिय०-ओरानियामिस्स०-वेउन्वियमिस्स०-आहार०-आहारमिस्स०-कम्मइ्य०-णवंसय०- चत्तारि-कसाय-मिदअण्णाण सुदअण्णाण-मणपन्जव०-सामाइ्य-छेदोवष्टावण-परिहारविसुद्धि-सुहुमसांपराइ्य-असंजद०-अचक्खु०-तिण्णिलेस्सा०-अभवसिद्धि०-मिन्छादिष्टि-असण्णि० आहारि ति वत्तव्वं।

सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त, वनस्पतिकायिक, वाद्र वनस्पतिकायिक पर्याप्त, वाद्र वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त, वाद्र निगोद, वाद्र निगोद पर्याप्त, वाद्र निगोद अपर्याप्त, वाद्र निगोद अपर्याप्त, औद्यारिककाययोगी, औद्यारिकमिश्रकाययोगी, वैकिन्यिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारों कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मनः पर्ययज्ञानी, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारिवश्चिद्धसंयत, सूक्ष्म सांपरायसंयत, असंयत, अचश्चदर्शनी, कृष्ण, नील और कापोत लेख्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और आहारक जीवोंके स्पर्शनका कथन क्षेत्रके समान करना चाहिये।

विशेषार्थ—इन उपर्युक्त मार्गणास्थानों संपर्शन सामान्यसे अपने अपने क्षेत्रके समान जानना चाहिये। तिर्यचों से क्षेत्र सर्वछोक है स्पर्शन भी इतना ही है। नी प्रैवेयकों से छेकर सर्वार्थ सिद्धितकके देवों का क्षेत्र छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है स्पर्शन भी इतना ही है। सर्व एकेन्द्रियों का क्षेत्र सर्वछोक है, स्पर्शन भी इतना ही है। ऊपर कहे गये प्रथिवीकायिक जीवों से छेकर स्क्ष्म निगोद छन्धपर्याप्त जीवों तकका क्षेत्र सर्वछोक है, स्पर्शन भी इतना है। औदारिक काययोगी और औदारिक मिश्रकाययोगी जीवों का क्षेत्र सर्वछोक है स्पर्शन भी इतना ही है। वैक्रियिक मिश्रकाययोगी और आहारक मिश्रकाययोगी जीवों का क्षेत्र छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, स्पर्शन भी इतना ही है। कार्मणकाययोगी, चारों कषायवाले, मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानियों का क्षेत्र सर्वछोक है, स्पर्शन भी इतना ही है। कार्मणकाययोगी, चारों कषायवाले, मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानियों का क्षेत्र सर्वछोक है, स्पर्शन भी इतना ही है। असंयत, से छेकर आहारी पर्यन्त जीवों का भागप्रमाण है, स्पर्शन भी इतना ही है। असंयत, से छेकर आहारी पर्यन्त जीवों का क्षेत्र सर्वछोक है स्पर्शन भी इतना ही है। इन उपर्युक्त सभी मार्गणास्थानों ने विशेष पदों की अपेक्षा स्पर्शनमें क्षेत्रसे जहां जो विशेषता हो वह स्पर्शन अनुयोगद्वारसे जान छेना चाहिये।

§ ८४. सच्वपंचिंदियतिरिक्ख० विहत्ति० केव० खेतं पोसिदं १ लोगस्स असंखे-ज्जदिभागो, सच्वलोगो वा । एवं मणुसअपज्जत्त-सच्चिवगिलिंदिय-पंचिंदियअपज्जत्त-तसअपज्जत्त—बादरपुढवि०पज्ज०-बादरआउ०पज्जत्त-बादरतेउ०पज्ज०—बादरवणफिदि पत्तेय०पज्ज०—बादरणिगोदपिडिदियज्जत्ताणं वत्तव्वं । बादरवाउ०पज्जत्त० विहत्ति० लोगस्स संखेज्जदि भागो, सच्व-लोगो वा । मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीणं विहत्ति० पंचिंदियतिरिक्खभंगो । अविहत्ति० ओघभंगो ।

६ ८४. सर्व पंचेन्द्रिय तिर्थचोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है । इसी किया है । लोकका असंख्यातवां भागप्रमाण क्षेत्र और सर्वलोक स्पर्श किया है । इसी प्रकार मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर अप्रकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पति-कायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त और बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंके स्पर्शनका कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ-पंचेन्द्रियतिर्थंच, पर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्थंच, योनिमती पंचेन्द्रिय तिर्थंच और लब्ध्यपर्याप्त पंचेन्द्रियतिर्थंचोंने वर्तमानमें अपने अपने संभव पर्दोंके द्वारा लोकके असंख्या-तवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। इन्हीं चारों प्रकारके तिर्थंचोंने अतीत कालमें मारणांतिक समुद्धात और उपपाद पदकी अपेक्षा सर्वलोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है, क्योंकि, इन दोनों पदोंकी अपेक्षा इनका त्रसनालीके बाहर भी सर्वत्र सद्भाव देखा जाता है। तथा अतीत कालमें शेष पदोंके द्वारा उक्त चारों प्रकारके तिर्थंचोंने लोकका असंख्यातवां माग-प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है जिसका 'सन्वलोगो वा' में आये हुए 'वा' पदसे समुचय कर लेना चाहिये। लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंसे लेकर बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर तकके जीवोंके स्पर्शनमें इन उपर्युक्त तिर्थंचोंके स्पर्शनसे कोई विशेषता नहीं है, इसलिये तिर्थचोंके स्पर्शनके समान उपर कहे गये शेष मार्गणास्थानोंमें भी स्पर्शन समझना चाहिये।

वादर वायुकायिक पर्याप्तकोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने वर्तमानमें लोकका संख्या-तवां भाग प्रमाण क्षेत्र और सर्वलोक स्पर्श किया है।

विशेषार्थ-बाद्र वायुकायिक पर्याप्त जीवोंका वर्तमान क्षेत्र का विचार क्षेत्रप्रह्मपणामें किया है अतः वहांसे जानना। तथा अतीत कालमें उक्त जीवोंने मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद पदकी अपेक्षा सर्वलोक स्पर्श किया है, क्योंकि, अतीतकालकी अपेक्षा इनका सर्वलोकमें गमन और लोकके किसी भी भागसे आकर अन्य जीवोंका इनमें उत्पन्न होना संभव है। तथा अतीत कालमें शेप पदोंके द्वारा इन जीवोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका ही स्पर्श किया है जिसका 'सन्वलोगो वा' में आये हुए 'वा' पदसे समुच्चय कर लेना चाहिये। सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यिणियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन

१ ८५. देवगईए देवेस विहाति ॰ केव ॰ खेत्तं पोसिदं। लोगस्स असंखेज्जिदिभागी, अह णव चोहसभागा वा देसणा। एवं सोहम्मीसाण देवाणं वत्तव्वं। भवणवासिय-वाणवेतर-जोहिसयाणं केव ॰ खेत्तं पोसिदं १ लोगस्स असंखेज्जिदिभागो अद्धुह अह पंचिन्द्रिय तिर्यचोंके स्पर्शनके समान है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंका स्पर्शन कोघके समान है।

विशेषार्थ-पंचेन्द्रिय तिर्थंचोंका स्पर्शन लोकके असंख्यात वें भाग प्रमाण और सर्वलोक कह आये हैं वही मोहनीय कर्मसे युक्त उक्त तीन प्रकारके मनुष्योंका समझना चाहिये। तथा मोहनीय कर्मसे रहित उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंका स्पर्शन लोकके असंख्यात वें भाग प्रमाण, लोकके असंख्यात वहुभाग प्रमाण और सर्वलोक जानना चाहिये।

१८५. देवगतिमें देवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग, देशोन आठ वटे चौदह राजु और देशोन नौ वटे चौदह राजु क्षेत्र स्पर्श किया है। सौधर्म और ऐशान स्वर्गके देवोंका स्पर्शन इसी प्रकार कहना चाहिये।

विशेषार्थ-देवोंने वर्तमान कालमें स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कपाय, वैक्रियक, मारणान्तिक और उपपाद पदकी अपेक्षा छोकके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण चेत्रका स्पर्श किया है। स्वस्थानस्वस्थानपद्की अपेक्षा अतीतकालमें मी लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा अतीतकालमें विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कपाय और वैक्रियिक पर्रोकी अपेक्षा देशोन आठ वटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है, क्योंकि, नीचे तीसरी पृथिवी तक और ऊपर अच्युत कल्प तक देवोंका विहार देखा जाता है। यहां देशोनसे तीसरी पृथिवीके अन्तिम एक हजार योजन मोट क्षेत्रका और देवोंके द्वारा अंगम्य प्रदेशका ग्रहण किया है। मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा देशोन नौ वटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । क्योंकि, मारणान्तिक समुद्धातमें देवोंका मध्य लोकसे नीचे दो राजु और अपर सात राजु इस प्रकार नौ राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श देखा जाता है। उपपाद पदकी अपेक्षा देशोन छह वटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। यद्यपि मध्य छोकसे नीचे अन्बहुलभाग तक और ऊपर अच्युत कल्पसे आगे सातवीं राजुमें भी देवोंका उपपाद देखा जाता है, फिर भी वह सव मिलाकर देशोन छह वटे चौदह राजुसे अधिक क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि, सर्वत्र देवोंका उत्पाद आनुपूर्वीगत प्रदेशोंके अनुसार ही होता है। सौधर्म और ऐशान कल्पके देवोंका स्पर्शन उपपादको छोड़कर बाकी संव सामान्य देवोंके स्पर्शनके समान ही है।

मोहनीय विभक्तिवाले भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी देवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग, कुछ कम साढ़े तीन वटे चौदह राजु, कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम नौ वटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। णव चोइसभागा वा देखणा। सणवकुमारादि जाव सहस्सारा ति विहाति० केव० खेत्तं पोसिदं १ लोगस्स असंखेज्जदिभागो, अह चोइसभागा वा देखणा। आणद-पाणद-आरण-अच्चुद० विहत्ति० केव० खेत्तं पोसिदं १ लोगस्स असंखेज्जदिभागो, छ चोइस भागा वा देखणा।

विशेषार्थ—उक्त तीनों प्रकारके देवोंने वर्तमान कालमें संभव सभी पदोंकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। अतीत कालमें खस्थानखस्थान और उपपाद पदकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। विहारव-स्खस्थान, वेदना, क्षाय और वैक्रियिक पदोंकी अपेक्षा अपने आप देशोन साढ़े तीन वटे चौदह राजु और पर प्रयोगसे देशोन आठ वटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया हैं। भवनत्रिक देव स्वयं विहार करते हुए ऊपर सौधर्म-ऐशानकल्प तक और नीचे तीसरे नरक तक जाते हैं। तथा यदि कोई ऊपरका देव लेजाये तो ऊपर अच्युत कल्पतक जासकते हैं। इसप्रकार स्वप्रयोगसे देशोन साढे तीन वटे चौदह राजु और परप्रयोगसे देशोन आठ वटे चौदह राजु क्षेत्र हो जाता है। समुद्धातकी अपेक्षा देशोन नौ वटे चौदह राजुप्रमाण चेत्र स्पर्श किया है। यहां नौ राजुसे ऊपर सात राजु और नीचे दो राजु क्षेत्र लेना चाहिये।

सानत्कुमार स्वर्गसे लेकर सहस्रार स्वर्ग तकके मोहनीय विभक्तिवाले देवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग और देशोन आठ वटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है।

विशेषार्थ—सानत्कुमारसे लेकर सहसार स्वर्ग तकके देवोंने वर्तमान कालमें लोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। अतीतकालमें स्वस्थानस्वस्थानकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक और मारणान्तिक पदोंकी अपेक्षा देशोन आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है, क्योंकि, इनका नीचे तीसरे नरक तक और उपर अच्युत कल्प तक आना जाना देखा जाता है। उपपाद पदकी अपेक्षा सानत्कुमार-माहेन्द्र कल्पवासी देवोंने देशोन तीन वटे चौदह राजु, ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर कल्पवासी देवोंने देशोन साढ़े तीन वटे चौदह राजु, लान्तव कापिष्ठ-कल्पवासी देवोंने देशोन चार वटे चौदह राजु, ग्रुक्र-महाग्रुक्र कल्पवासी देवोंने देशोन साढ़े चार वटे चौदह राजु और शतार-सहस्रार कल्पवासी देवोंने देशोन पांच बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है।

आनत-प्राणत और आरण-अच्युत कल्पवासी मोहनीय विभक्तिवाले देवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग और देशोन छ वटे चौदह राजु प्रमाण चेत्र स्पर्श किया है। § ८६. पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्त-तस-तसपज्जत्त-विहत्ति० केव० खेत्तं पोसिदं १ लोगस्स असंखेज्जदिभागो अह चोद्दस भागा वा देखणा, सन्वलोगो वा । अविहत्ति० केव०१ ओघभंगो । एवं पंचमण०-पंचविंव०-चक्खुदंसण०-सण्णिति वत्तन्वं । णविर, अविहत्ति० खेत्तभंगो ।

विशेषार्थ—उक्त कल्पवासी देवोंने वर्तमान कालमें संभव सभी पदोंकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण चेत्र स्पर्श किया है। तथा अतीत कालमें स्वस्थानस्वस्थानकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भागप्रमाण चेत्र स्पर्श किया है। विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्तियक और मारणान्तिक पदोंकी अपेक्षा देशोन छह वटे चौदह राजुप्रमाण चेत्र स्पर्श किया है, क्योंकि इन आनतादि देवोंका चित्रा पृथिवीके उपरके तलसे नीचे गमन नहीं पाया जाता है। उपपादकी अपेक्षा आनत-प्राणत कल्पवासी देवोंने कुछ कम साढ़े पांच वटे चौदह राजु और आरण-अच्युतकल्पवासी देवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है, क्योंकि, मध्यलोकसे आनत-प्राणत कल्प साढ़े पांच राजु और आरण-अच्युत कल्प छह राजु है।

§ = ६. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग, त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्वलोक क्षेत्र स्पर्श किया है । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले कक जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? ओघके समान स्पर्श है । इसी प्रकार पांचों मनो-योगी, पांचों वचनयोगी, चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इन पांचों मनोयोगी आदि जीवोंके मोहनीय अविभक्तिकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ-पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्तकों में मोह विभक्तिवालेजीवोंने वर्तमानमें संभव सभी पदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया
है। तथा अतीत कालमें स्वस्थानस्वस्थान, तैजस समुद्धात और आहारकसमुद्धातकी अपेक्षा
लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है। विहारवत्तवस्थान, वेदना समुद्धात, कपायसमुद्धात
और वैक्रियिकसमुद्धातकी अपेक्षा त्रस नालीके चौदह भागोंमें से कुळ्ठकम आठ भाग प्रमाण
क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा मारणान्तिक समुद्धात और उपपादकी अपेक्षा सर्वलोक क्षेत्रका
स्पर्श किया है, क्योंकि, सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिकसमुद्धात करते हुए उक्त जीव सर्वलोकमें पाये जाते हैं। तथा सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेवाले जीव पहले समयमें
समस्त लोकमें पाये जाते हैं। मोह अविभक्तिवाले उक्त जीवोंका वर्तमानकालीन और अतीतकालीन स्पर्श ओघके समान है। अतः ओघशरूपणामें जो खुलासा किया है वह यहां समझ
लेना चाहिये। विशेष वात यह है कि ओघशरूपणामें मोह अविभक्तिवाले जीवोंमें सिद्धोंका

§ ८७. इत्थि०-पुरिस०-विहात्ति० केव० खेत्तं पोसिदं १ लोगस्स असंखेज्जदिभागो, अद्व चोहसभागा वा देस्णा, सन्वलोगो वा । एवं विहंगणाणीणं वत्तन्वं । अवगद० विहत्ति० खेत्तभंगो। अविहत्ति० ओघभंगो। एवमकसाइ०-संजद०-जहाक्खाद० वत्तन्वं।

भी ग्रहण किया है। पर यहां उनका ग्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि, वे समस्त कमोंसे रिहत होते हैं, अतः उनमें पंचेन्द्रिय आदि व्यवहार नहीं होता। मोहनीय विभक्तिवाले चित्रुदर्शनी और संज्ञी जीवोंका सभी पदोंकी अपेक्षा वर्तमानकालीन और अतीतकालीन स्पर्श पंचेन्द्रियादिके समान है। किन्तु पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंके उपपाद पद नहीं होता, अतः इनका शेष पदोंकी अपेक्षा दोनों प्रकारका स्पर्श पंचेन्द्रियादिके समान ही है। पर पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, संज्ञी और चक्षुदर्शनी जीवोंमें मोहनीय अविभक्तिन वाले जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान लोकका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, केवलिसमुद्धातमें मनोयोग और वचनयोग नहीं होता। तथा केवली संज्ञी और असंज्ञी दोनों प्रकारके व्यप्देशसे रिहत हैं। तथा चक्षुदर्शन बारहवें गुणस्थान तक ही होता है। अतः इनके लोकका असंख्यात बहुभाग और समस्त लोक स्पर्श नहीं बन सकता।

§ =७. स्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोक के असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसी प्रकार विभंग ज्ञानियोंके जान लेना चाहिये। अपगतवेदियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है, तथा मोहनीय अविभक्तिवाले अपगतवेदी जीवोंका स्पर्श ओघके समान है। इसी प्रकार अकषायी, संयत और यथाख्यात संयत जीवोंमें मोहनीयविभक्ति और मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन कहना चाहिये।

विशेषार्थ-मोहनीय विभक्तिवाले स्नीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंने वर्तमानकालमें संभव सभी पदोंकी अपेक्षा और अतीतकालमें स्वस्थानस्वस्थान, तैजससमुद्धात और आहा-रक्तसमुद्धातकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। इतनी विशेषता है कि स्नीवेदी जीवोंके तैजस और आहारकसमुद्धात नहीं होता है। तथा विहारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कषायसमुद्धात और वैक्रियिकसमुद्धातकी अपेक्षा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है और मारणान्तिक समुद्धात तथा उपपादकी अपेक्षा सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है। विभंग ज्ञानियोंके स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक और मारणान्तिक समुद्धात ये छह पद होते हैं। स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंके इन छह पदोंकी अपेक्षा जिस प्रकार वर्तनमान और अतीत कालीन स्पर्श कहा है उसी प्रकार विभंग ज्ञानियोंके जानना चाहिये।

इट्ट. आमिणिवोहिय०-सुद०-ओहि० विहत्ति० केव० खेत्तं० पोसिदं १ लोगस्स असंखेजजिदमागो अह चोहस मागा वा देखणा। अविहत्ति० खेत्तमंगो। एवमोहिदंसणीणं वत्तव्वं। संजदासंजद० विहत्ति० केव० खेत्तं पोसिदं १ लोगस्स असंखेजजिदमागो, छ चोहस मागा वा देखणा। तेउलेस्सा० सोहम्ममंगो। पम्मलेस्सा० सहस्सारमंगो। अपगतवेदियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव ग्यारहवें गुणस्थान तक होते हैं जिनका वर्तमान और अतीतकालीन स्पर्श संभव पदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें माग प्रमाण ही है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका दोनों प्रकारका स्पर्श ओघके समान है, अतः ओघप्रत्पणाके समय जो खुलासा कर आये हैं उसी प्रकार यहां भी कर लेना चाहिये। उससे इसमें कोई विशेषता नही। अकपायी आदि जीवोंका मोहनीयविभक्ति और मोहनीय अविभक्तिकी अपेक्षा वर्तमान और अतीतकालीन स्पर्श अपगतवेदियोंके समान है। पदोंकी अपेक्षा जो विशेषता हो उसे यथायोग्य जान लेना चाहिये।

हैं दट. मित्जानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानियों में मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागों में से कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले उक्त जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इसी प्रकार अवधिदर्शनी जीवोंके स्पर्शन कहना चाहिये।

विशेषार्थ-इनके केविल समुद्धातको छोड़कर शेष नौ पद होते हैं। उनमेंसे मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंके मारणान्तिक और ज्यपाद पदकी अपेक्षा अतीतकालीन स्पर्श 
त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण है। शेष सभी पदोंकी अपेक्षा 
वर्तमान और अतीतकालीन स्पर्शन तथा मारणान्तिक और जपपाद पदकी अपेक्षा वर्तमान 
कालीन स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण ही है। मोहनीय विभक्ति और मोहनीय 
अविभक्तिकी अपेक्षा इसमें कोई विशेषता नहीं है। पर मोहनीय अविभक्तिवाले जक्त 
जीवोंके एक स्वस्थानस्वस्थान पद ही होता है, शेष नहीं।

संयतासंयतमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है।

विशेषार्थ-अतीतकालमें मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा संयतासंयतोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। क्योंकि, संयतासंयत तिर्यंच और मनुष्य जीव अच्युत कल्प तक मारणान्तिक समुद्घात करते हुए पाये जाते हैं। शेप सभी प्रकारका स्पर्श लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।

पीतलेश्यामें सौधर्मके समान पद्मलेश्यामें सहस्रारके समान और शुक्रलेश्यामें संयता-संयतोंके समान स्पर्शन है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंके शुक्रलेश्यामें ओवके सुकलेस्सा० विहत्ति० संजदासंजदभंगो । अविहत्ति० ओघभंगो । सम्मादिष्टि-खइय० विहत्ति० आभिणिचोहियभंगो । अविहत्ति० ओघभंगो । वेदय० विहत्ति० आभिणिचोहियभंगो । एवस्रवसम०-सम्मामि० वत्तव्वं । सासण० विहत्ति० केव० खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेजदिभागो, अह बारह चोइसभागा वा देस्रणा । एवं पोसणं समत्तं

६ ८६. कालाणुगमेण दुविहो णिहेसो, ओघेण आदेसेण य। तत्य ओघेण मोह-विहित्तिया अविहित्तिया च केविचरं कालादो होंति १ सव्बद्धा । एवं मणुस्स-मणुस्स-पज्जत-मणुसिणी-पंचिंदिय-पंचिं० पज्जत्त-तस-तसपज्ज०-तिणिण मण०-तिणिण विच० कायजोगि०-ओरालिय०-संजद-सुकले०-भविसिद्धि०-सम्मादिष्टि—खइय०-आहारि अणाहारए त्ति वत्तव्वं । मणुस्सअपज्ज० विहित्ति० केव० कालादो होंति १ जह० खुद्दाभवग्गहणं । उक्तस्सेण पिलदोवमस्स असंखेजजदि भागो । दोमण०-दोवचि०-समान स्पर्शन है । मोहनीय विभक्तिवाले सम्यग्दृष्टि जीवोंके मित- झानियोंके समान स्पर्शन है । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले सम्यग्दृष्टि जीवोंके मित-सम्यग्दृष्टि जीवोंके अधिक समान स्पर्शन है । तथा इसी प्रकार उपशमसम्यग्दृष्टि और समय-ग्मिध्यादृष्टि जीवोंके स्पर्शन जानना चाहिये । मोहनीय विभक्तिवाले सासादन सम्यग्दृष्टि जीवोंके स्पर्शन जानना चाहिये । मोहनीय विभक्तिवाले सासादन सम्यग्दृष्टि योवोंके क्षत्रका स्पर्श किया है । लेकिके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और त्रसनालीके चौद्द भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और कुछ कम बारह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

इस प्रकार स्पर्शनानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

§ द्रह. कालानुगमकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेचा मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है श सर्वकाल है । इसीप्रकार सामान्य मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त, मनुष्यणी, पंचेन्दिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, सामान्य, सत्य और अनुभय ये तीन मनोयोगी और ये ही तीन वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, संयत, शुक्कलेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, आहारक और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-यहां मोहनीयविभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा काल बतलाया है। सामान्यसे तो उक्त दोनों प्रकारके जीव सर्वदा हैं ही। पर ऊपर जितनी मार्गणाएं बतलाई हैं उनमें भी दोनों प्रकारके नाना जीव सर्वदा पाये जाते हैं, इसीलिये इनकी प्रक्रपणाको ओघके समान कहा है।

लड्यपर्याप्तक मनुष्योंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ! जघन्यकाल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्टकाल पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसका यह

विहत्ति० सन्बद्धा । अविहत्ति० जहण्णेण एगसमओ, उक्करसेण अंतोमुहुत्तं । ओरालिय-मिस्स० विहत्ति० सन्बद्धा । अविहत्ति० जहण्णेण एगसमओ, उक्क० संखेज्जा
समया । एवं कम्मइय० । णवरि, अविहत्ति० जह० तिण्णि समया । वेउन्वियमि०
विहत्ति० केव० १ जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० पलिदोवमस्स असंखेजजिदमागो ।
आहार० विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । एवं सुहुमसांपराइय० ।
आहारमि० जहण्णुक्क० अंतोमु० ।

तात्पर्य है कि लच्धपर्याप्तकमनुष्य कमसे कम खुद्दाभवग्रहण प्रमाण कालतक और अधिकसे अधिक पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक निरन्तर अवश्य पाये जाते हैं इसके बाद उनका अन्तर हो जाता है। अतः इसी अपेक्षासे लच्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका उक्त काल कहा है।

असत्य और उभय मनोयोगी तथा असत्य और उभय वचनयोगी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सर्वदा होते हैं। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। औदारिकिमिश्रकाययोगियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सर्वदा होते हैं। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। इसी प्रकार कार्मणकाययोगी जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगियोंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाल तीन समय है। वैकियिकिमिश्रकाययोगियोंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है? जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। आहारक काययोगी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। इसीप्रकार सुक्ष्मसांपरायिक संयत जीवोंके जानना चाहिये। आहारक-मिश्रकाययोगियोंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है।

त्रिशेषार्थ—नाना जीवोंकी अपेक्षा असत्य और उभय ये दोनों मनोयोग और ये ही दोनों वचनयोग सर्वदा पाये जाते हैं। अतः इनकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीव सर्वदा होते हैं यह कहा है। तथा वारहवें गुणस्थानकी अपेक्षा उक्त योगोंमें मोहनीय अविभक्तिवाले भी जीव पाये जाते हैं। अतः जिन जीवोंके उक्त दोनों मनोयोगों और वचनयोगोंके कालमें एक समय शेष रहने पर वारहवां गुणस्थान प्राप्त हुआ है उनके उक्त योगोंकी अपेक्षा जघन्यकाल एक समय वन जाता है। तथा उक्त योगोंका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त होनेसे उसकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त शाप्त होता है। यहां यह शंका होती है कि बारहवें गुणस्थानमें योगपरावर्तन नहीं होता, अतः यहां उक्त दोनों मनोयोग और वचन योगोंका जघन्यकाल एक समय नहीं कहना चाहिये। उसका यह समाधान है कि यहां एक योगसे योगान्तर नहीं होता, यह ठीक है

§६०. अवगद० विहंचि० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोम्र०। अविहत्ति० सन्बद्धा। एवमकसाय०-जहाक्खाद० वत्तव्वं । आभिणि०-सुद०-ओहि०-मणपज्जव०-चक्खु०-अचक्खु०-ओहिदंसण०-सण्णि० विहत्ति० सन्त्रद्धा । अविहत्ति० जहण्णुक्क० अंतोम्र० । उवसम०-सम्मामि० वेउव्वियमिस्सभंगो । सासण० विहात्ति० जह० एगसमओ फिर भी मनोयोग और वचनयोगकी अपेक्षा अपने अवान्तर भेदोंमें परावर्तन होनेमें कोई वाधा नहीं है। इसका यह तात्पर्य है कि मनोयोगसे वचनयोग या काययोग नहीं होता। इसी प्रकार अन्य योगोंकी अपेक्षा भी जान छेना चाहिये। पर मनोयोग यां वचनयोगका एक अवान्तर भेद होकर उसके स्थानमें दूसरा अवान्तर भेद आ सकता है। नाना जीवोंकी अपेक्षा औदारिकमिश्र काययोग और कार्मणकाययोग सर्वदा पाये जाते हैं तथा इनमें मोह नीय विभक्तिवाले जीव भी सर्वदा पाये जाते हैं, इसलिये इनकी अपेक्षा मोहनीय विभक्ति वाले जीवोंका काल सर्वदा कहा है। पर मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंके औदारिकमिश्र काययोग और कार्मणकाययोग सर्वदा नहीं होते । जब केवली केवलिससुद्धात करते हैं तब उनके कपाट समुद्घातके समय औदारिकमिश्रकाययोग और लोकपूरणसमुद्घातके समय कार्मणकाययोग होता है। अव यदि नाना जीव एक साथ केविलसमुद्घात करते हैं तो इन दोनों योगोंकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाल क्रमसे एक समय और तीन समय पाया जाता है और यदि लगातार नाना जीव केवलिसमुद्घात करते हैं तो इन दोनों योगोंकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका उत्कृष्टकाल संख्यात समय पाया जाता है, क्योंकि अधिकसे अधिक संख्यात समय तक ही नाना जीव लगातार केविलसमुद्धात करते हैं। वैक्रियिक मिश्रकाययोगी आदिका काल भी इसी प्रकार समझ लेना चाहिये।

§ ६०. अप्रातवेदियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्भुहूर्त है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले अप्रगतवेदी जीव सर्वदा होते हैं। इसी प्रकार अकषायी और यथाख्यातसंयत जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-उपशमश्रेणिकी अपेक्षा अपगतवेदियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट-काल अन्तर्मुहूर्त है। तथा वारहवें गुणस्थानसे लेकर आगेके सभी मोहनीय अविभक्तिवाले जीव अपगतवेदी होते हैं, इस अपेक्षासे इनका सर्वकाल कहा है।

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधि-दर्शनी और संज्ञी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सर्वदा होते हैं। तथा उक्त मार्गणा-ओंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। उपशमस-म्यग्दृष्टि और सम्यग्मिण्यादृष्टि मोहनीय विभक्तिवालोंका काल वैक्रियिकिमिश्रकाययोगियोंके समान है। सासादनसम्यग्दृष्टि मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जधन्य काल एक समय और उक्क० पिंहिन असंखे० भागो । णिरय० तिरिक्खगइ-आदिसेसाणं मग्गणाणं मोह-विहत्तियाणं कालो सन्बद्धा ।

## एवं कालो समत्तो ।

६१. अंतराणुगमेण दुविहो णिद्देसो, ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण विहत्ति० अविहत्ति० णित्थ अंतरं, णिरंतरं। एव मणुसतिय-पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्त-तस-तसपज्ज०—तिण्णिमण०—तिण्णिवचि०—कायजोगि०—ओरालिय०—संजद—सुक्क०—भव-सिद्धिय०—सम्मादि०-खइय०-आहारि—अणाहारए ति वत्तव्वं।

विशेषार्थ-मितज्ञान आदि मार्गणाओं में मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले दोनों प्रकारके जीव होते हैं। उनमें से मोहनीय विभक्तिवाले जीव तो सर्वदा पाये जाते हैं पर मोहनीय अविभक्तिवाले जीव अधिक से अधिक अन्तर्मुहूर्त काल तक पाये जाते हैं, क्योंकि नाना जीवोंकी अपेक्षा भी वारहवें गुणस्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त ही है। उपशमसम्यग्हृष्टि और सम्यग्मिश्यादृष्टियोंका नानाजीवोंकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्टकाल वैक्रियकमिश्रकाययोगियोंके कालके समान है। नानाजीवोंकी अपेक्षा सासादन सम्यग्दृष्टियोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल पत्योपमके असंख्यातवें माग प्रमाण है। अतः सासादनकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका उक्त काल कहा है। ऊपर जिन मार्गणाओंका कथन कर आये उनसे अतिरिक्त नरकगित आदि प्रायः सभी मार्गणाओंमें मोहनीय विभक्तिवाले ही जीव होते हैं। तथा वे मार्गणाएं सर्वदा होती हैं अतः उनमें रहनेवाले मोहनीयविभक्तिवाले जीवका काल भी सर्वदा कहा है।

इस प्रकार कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

§ ६१. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। इंनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका अन्तर-काल नहीं है, क्योंकि वे सर्वदा पाये जाते हैं। इसीप्रकार सामान्य, पर्याप्त और मनुष्यिणी ये तीन प्रकारके मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, सामान्य, सत्य और अनुभय ये तीन मनोयोगी और ये ही तीन वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, संयत, शुक्रलेश्यावाले, मन्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, आहारक और अनाहारक जीवोंके कथन करना चाहिये। अर्थात् इन मार्गणाओंमें मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं इसिलये अन्तरकाल नहीं है।

§ ६२. आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारिकयोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका अन्तर-

सन्वतिरि०-सन्वदेव०-सन्व-एइंदिय०-सन्वविगिलिदिय - पंचिदियअपन्जत्त-तस-अपन्ज०-पंचकाय०-वेउन्विय०-तिण्णिवेद०-चत्तारिकसाय०-तिण्णिअण्णाणि-सामाइय० छेदोव०-परिहार०-संजदासंजद-असंजद-पंचलेरसा०-अभवसिद्धि०-वेदगसम्माइष्टि मिन्छाइि असण्णित्ति वत्तन्वं । मणुसअपन्ज० अंतरं जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो-वमस्स असंखेन्जिदिभागो । एवं सासण०-सम्मामिन्छाइटीणं वत्तन्वं । दोमण०-दोवचि० विहत्ति० णित्थ अंतरं, णिरंतरं । अविहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० छम्मासा । एवमाभिणि०-सुद०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-सण्णीणं वत्तन्वं ।

§ ६३. ओरालियमिस्स० विहचि० णितथ अंतरं, णिरंतरं । अविहचि० जह० काल नहीं है। इसी प्रकार सभी नारकी, सभी तिर्थंच, सभी देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकले- निद्रय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, वैक्रियककाययोगी, तीनों वेदवाले, कोधादि चारों कषायवाले, तीन अज्ञानी, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परि- हारविश्चिद्धसंयत, संयतासंयत, असंयत, कृष्णादि पांच लेश्यावाले, अभव्य, वेदकसम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये। तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओंमें जीव निरन्तर पाये जाते हैं और वे मोह्युक्त ही हैं, अतः इनमें मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं है।

लियाप्रिक मनुष्योंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्योपमके असंख्यातवें भाग है। इसी प्रकार सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका कहना चाहिये। अर्थात् इन तीनों मार्गणाओंका नानाजीवों-की अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः इन मार्गणाओंकी अपेक्षा मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका भी उक्त अन्त-रकाल कहा है।

असल और उभय इन दो मनोयोगी और इन्हीं दो वचनयोगियोंमें मोहनीयविभक्ति-वाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं है, क्योंकि वे निरन्तर पाये जाते हैं। तथा मोहनीय अवि-भक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है। इसी प्रकार मितज्ञानी, श्रुतज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ—अपर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं वे वारहवें गुणस्थान तक पाई जाती हैं। और वारहवां गुणस्थान सान्तर है। उसका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है. अतः इन मार्गणाओं में भी मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना कहा है। तथा इन मार्गणाओं में मोहनीय विभिक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट है।

§ १३. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं

एगसमओ, उक्कः वासपुधत्तं। एवं कम्मइयः ओहिणाण-मणपज्जवः -ओहिदंसणः वत्ताव्वं। वेउव्वियमिस्सः विहत्तिः जहः एगसमओ उक्कः वारस मुहुत्ताणि। आहारः -आहारमिस्सः विहत्तिः जहः एगसमओ उक्कः वासपुधत्तं। अवगदः विहत्तिः जहः एगसमओ उक्कः छम्मासा। अविहत्तिः णित्य अंतरं।

है, वे निरन्तर पाये जाते हैं। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तव है। इसी प्रकार कार्मणकाययोगी, अवधिज्ञानी, मनःपर्यय-ज्ञानी और अवधिदर्शनी जीवोंके कहना चाहिये।

विश्लेषार्थ—उपर्युक्तमार्गणाओं में मोहनीय विभक्तिवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं, क्यों कि औदारिकिमश्रकाययोग और कार्मणकाययोगका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानकी अपेक्षा, अविध्ञान और अविध्वर्शनका असंयतादि चार गुणस्थानों भी अपेक्षा तथा मनःपर्ययज्ञानका प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानों की अपेक्षा अन्तर नहीं है। अतः उक्त मार्गणाओं में मोहनीय विभक्तिवाले जीव सर्वदा हैं। तथा औदारिकिमश्र और कार्मणकाययोगमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीवों का जे जवन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तव चतलाया है उसका कारण यह है कि मोहनीय विभक्तिसे रहित तेरहवें गुणस्थानवाले जीवों के कपाट-समुद्धातके समय औदारिकिमश्रकाययोग और प्रतर तथा लोकपूरण समुद्धातके समय कार्मणकाययोग होता है। और इनका जवन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तव कहा है, अतः इन दोनों योगोंकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका भी उक्त अन्तर प्राप्त होता है। तथा अविध्वान, अविध्वर्शन और मनःपर्ययज्ञानके साथ चारों क्षपकोंका जवन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथकत्व है। इन चारों क्षपकोंमें क्षीणकपाय गुणस्थान भी सम्मिलित है, अतः अविध्वान आदि उक्त तीन मार्गणाओंकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका भी उक्त अन्तर प्राप्त होता है।

वैक्रियिकिमिश्रंकाययोगी मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त है। आहारककाययोगी और आहारकिमिश्रकाययोगी मोहनीय-विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तव है। इसका यह तात्पर्य है कि इन मार्गणाओंका जो जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल है वही यहां इन इन मार्गणाओंकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल होता है।

अपगतवेदियोंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ—चार चपक गुणस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना बताया है, अतः इस अपेक्षासे अपगतवेदियोंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका उक्त अन्तरकाल प्राप्त हो जाता है। अपगतवेदियोंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका अन्तर- ६४. अकसाय० विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० वासपुधनं । अविहत्ति० णित्थ अंतरं । एवं जहाक्खाद० वन्तव्वं । सुहुमसांप० विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्कर छम्मासा । उवसम० विह० जह० एगसमओ, उक्करसेण चउवीस अहोरनाणि । एवमंतरं समन्तं

§ ६५. भावाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण विहत्ति० काल नहीं कहनेका कारण यह है कि सयोगकेवली और सिद्ध जीव सर्वदा पाये जाते हैं जो कि अपगतवेदी होते हुए मोहनीयविभक्तिसे रहित हैं।

§ ६४. अकषायियों में मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार यथाल्यातसंयतों के जानना चाहिये। सूक्ष्मसांपरायिकसंयतों में मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। उपशमसम्यग्दृष्टि मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौवीस दिन रात है।

विशेपार्थ-अकषायीजीवोंके ग्यारहवें गुणस्थानमें ही मोहनीयकी सत्ता पाई जाती है और उसका जघन्य अन्तर एक समय तथा उत्कृष्ट अन्तर वर्पपृथक्त्व है अतः अकषायी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तव कहा है। तथा अकषायियोंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंके अन्तरकालके नहीं कहनेका कारण यह है कि सयोगकेवली और सिद्ध जीव सर्वदा पाये जाते हैं। मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले यथाख्यातसंयतोंका अन्तर काल भी इसी प्रकार कहना चाहिये। विशेष बात यह है कि मोहनीय अविभक्तिवाले यथाख्यात-संयतोंके अन्तर कालका अभाव सयोग केवलियोंकी अपेक्षासे कहना चाहिये। सूक्ष्म सांपरा-यिक संयतोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना स्पष्ट ही है। उपशमसम्यग्दृष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल चौवीस दिन रात है। अतः मोहनीय विभक्तिकी अपेक्षा उपशम सम्यग्ट-ष्टियोंका अन्तरकाल भी इतना ही कहा है। यद्यपि जीवट्टाणके अन्तरानुयोगद्वारमें असंयत उपशमसम्यग्दृष्टियोंका और खुद्दावंधमें सामान्य उपशम सम्यग्दृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल सात दिन रात वताया है और यहां उपशम सम्यग्दृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल चौवीस दिनरात है, इसलिये जीवठ्ठाण और खुदाबन्धके उक्त कथनसे इस कथनमें विरोध आता हुआ प्रतीत होता है पर इसे विरोध न मानकर मान्यताभेद मानना चाहिये, इसिंखये कोई दोष नहीं है।

्इसप्रकार अन्तरानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

६५. १ भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश।

को भावो ? ओदइओ उवसामीओ खइओ खओवसिमओ वा। अविहत्ति० को भावो ? खइओ भावो। एवं जाव अणाहारए ति।

§ ६६. अप्पाबहुगाणुगमेण दुविही णिहेसी, ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सन्बत्थोवा अविहत्तिया, विहत्तिया अणंतगुणा । एवं कायजोगि-ओरालिय०-ओरा-लियमिस्स०-कम्मइय०-अचक्खु०-भवसि०-आहारि०-अणाहारए ति वत्तव्वं।मणुसगईए मणुस्सेसु सन्बत्थोवा अविह०विहत्ति० असंखेन्जगुणा। एवं पंचिदिय-पंचिदियपन्जत्त तस-तसपन्जत्त-पंचमण०-पंचवचि० आभिणि०-सुद०-ओहिणाण-चक्खुदंसण-ओहिदं० उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंके कौनसा भाव है १ औदायिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव है।मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंके कौनसा भाव है १ क्षायिक माव है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्रके तीन तीन भेद हैं—औपशमिक, श्रायिक और श्रायोपशमिक । तथा मिध्यात्व मिध्यात्व कर्मके उदयसे होता है । अतः इनमेंसे जहां जो भेद संभव हो उसकी अपेक्षा वहां वह भाव समझ लेना चाहिये। अन्यत्र सासादनसम्यग्दृष्टिके पारिणामिक और सम्यग्मिध्यादृष्टिके श्रायोपशमिक भाव बताया है पर यहां उस विवक्षाभेदकी अपेक्षा नहीं की है ऐसा प्रतीत होता है। अतः सासादनमें अनन्ताज्ञबन्धी आदिके उदयकी अपेक्षा और सम्यग्मिध्यादृष्टिमें मिश्र आदि प्रकृतिके उदयकी अपेक्षा औदयिक भाव जानना चाहिये। इसी प्रकार जिस मार्गणास्थानमें उपर्कृत भोवोंमेंसे जो भाव संभव हो उसका कथन कर लेना चाहिये।

इसप्रकार भावानुगम समाप्त हुआ।

§ ६६. अल्पबहुत्वातुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। मोहनीय विभक्तिवाले जीव इनसे अनन्तगुणे हैं। इसी प्रकार काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अचक्षुदर्शनी, भन्य, आहारक और अनाहारक जीवोंके कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-यद्यपि मोहनीयकी अविभक्तिवाले अनाहारक जीवोंमें अयोगकेवली और सिद्धोंका भी प्रहण हो जाता है तो भी मोहनीय विभक्तिवाले अनाहारक जीव इनसे अनन्तगुणे हैं। शेष कथन सुगम है।

मनुष्यगितमें मनुष्योंमें मोहनीय अविभक्तिंवाले जीव सबसे थोड़े हैं। मोहनीय विभक्तिवाले जीव इनसे असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, मितज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षु-दर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले और संज्ञी जीवोंके कथन करना चाहिये। सुक्ति । सिक्ति । स्वान्वं। मणुसपज्जन-मणुसिणीसु सन्वत्थोवा अविहन्ति । विहन्ति । संखेज्जगुणा । एवं मणपज्जव०-संजदाणं वत्तव्वं। अवगदवे० सन्वत्थोवा विहन्ति । अविहन्ति । अवगदवे० सन्वत्थोवा विहन्ति । अविहन्ति । अविहन्ति । अविहन्ति । अविहन्ति । अविहन्ति । सिसासु मन्मणासु णित्थ अप्याबहुगं एगपदन्तादो ।

## एवं मूलपयडिविहत्ती समत्ता।

विशेषार्थ-ये जितनी मार्गणायं ऊपर कही है उनमें प्रत्येकका प्रमाण असंख्यात है पर इनमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीव संख्यात ही होते हैं अतः इन मार्गणाओं में मोहनीय अविभक्तिवालों से मोहनीय विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे कहे हैं।

मनुष्य पर्याप्त और योनिमती मनुष्योंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। मोहनीय विभक्तिवाले जीव इनसे संख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंके कहना चाहिये। अपगतवेदी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। मोहनीय अविभक्तिवाले जीव इनसे अनन्तगुणे हैं। इसी प्रकार अकषायी, सम्यग्दृष्टि और श्लायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये।

विश्चेषार्थ-अपगतवेदी आदि जीवोंमें मोहनीय अविभक्तिवाछे जीवोंसे बारहवें . गुणस्थानसे छेकर सिद्धों तक सबका ग्रहण किया है। इसिछए उक्त मार्गणाओंमें मोहनीय-विभक्तिवाछे जीवोंसे मोहनीय अविभक्तिवाछे जीव अनन्तगुणे प्राप्त होते हैं।

यथाख्यातसंयतोंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। मोहनीय अविभक्ति-षाले जीव इनसे संख्यातगुणे हैं। इन उपर्युक्त मार्गणाओंको छोड़कर शेष मार्गणाओंमें अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि वहां पर दोनेंगेंसे एक पद ही पाया जाता है।

इस प्रकार मूलप्रकृतिविभक्ति समाप्त हुई।



\* तदो उत्तरपयिडविहत्ती दुविहा, एगेगउत्तरपयिडविहत्ती चेव
 पयिडहाण उत्तरपयिडविहत्ती चेव ।

§ ६७. अद्वावीस मोहपयडीणं जत्थ पुध पुध परूवणा कीरिंद सा एगेगउत्तरपयिड-विहत्ती णाम । जत्थ अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीसादिपयिडसंतद्वाणाणं परूवणा कीरिंद सा पयिडद्वाण-उत्तरपयिडविहत्ती णाम । एवसुत्तरपयिडविहत्ती दुविहा चेव होदि अण्णिस्से असंभवादो ।

\* तत्थ एगेग-उत्तरपयडिविहत्तीए इमाणि अणियोगद्दाराणि । तं जहा एगजीवेण सामित्तं कालो अंतरं, णाणाजीवेहि मंगविचयाणु-गमो परिमाणाणुगमो खेत्ताणुगमो पोसणाणुगमो कालाणुगमो अंतरा-णुगमो सण्णियासो, अप्पाबहुए ति ।

§ ६८. एवमेत्य एकारस अणियोगद्दाराणि भवंति। संपिंह समुक्तित्तणा सन्वविहत्ती णोसन्विवहत्ती उक्तस्सविहत्ती अणुक्तस्सविहत्ती जहण्णविहत्ती अजहण्णविहत्ती सादिय-विहत्ती अणादियविहत्ती धुवविहत्ती अद्भवविहत्ती, एगजीवेण सामित्तं कालो अंतरं सिण्णयासो, णाणाजीवेहि भंगविचओ भागाभागाणुगमो परिमाणं खेतं फोसणं कालो अंतरं भावो अप्पावहुगं चेदि एवं चउवीस अणिओगद्दाराणि एगेगउत्तरपयडिविहत्तीए

\* उत्तरप्रकृतिविभक्ति दो प्रकारकी है, एकैक उत्तरप्रकृतिविभक्ति और प्रकृति-स्थान उत्तरप्रकृतिविभक्ति ।

§ १७. जिसमें मोहनीय कर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंका अलग अलग कथन किया जाता है उसे एकेंक उत्तरप्रकृतिविभक्ति कहते हैं। तथा जिसमें मोहनीय कर्मके अट्टाईसप्रकृतिक, सत्ताईस प्रकृतिक और छुव्वीस प्रकृतिक आदि सत्त्वस्थानोंका कथन किया जाता है उसे प्रकृतिस्थान उत्तरप्रकृतिविभक्ति कहते हैं। इसप्रकार उत्तरप्रकृतिविभक्ति दो प्रकारकी ही होती है, क्योंकि इनके अतिरिक्त और किसी तीसरी विभक्तिका पाया जाना संभव नहीं है।

\* उन दोनों मेदोंमेंसे एकैक उत्तरप्रकृतिविभक्तिके ये ग्यारह अनुयोगद्वार हैं। वे इसप्रकार हैं-एक जीवकी अपेचा खार्मित्व, काल, और अन्तर, तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा मंगविचयानुगम, परिमाणानुगम, चेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुगम, अन्तरानुगम, सन्निकर्ष और अल्पबहुत्व।

१८८. इसप्रकार एकैकप्रकृतिविभक्तिके ये ग्यारह अनुयोगद्वार होते हैं।

शंका—उचारणाचार्यने एकैकप्रकृतिविभक्तिके समुत्कीर्तना, सर्वविभक्ति, नोसर्वविभक्ति उत्कृष्टविभक्ति, अनुत्कृष्टविभक्ति, जघन्यविभक्ति, अजघन्यविभक्ति, सादिविभक्ति, अनादि-विभक्ति, ध्रुवविभक्ति, अध्रुवविभक्ति तथा एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, और सन्निकर्ष तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभागानुगम, परिमाण, क्षेत्र, उचारणाहरिएहि परूविदाणि। जहवसहाहरिएण पुण एकारस चेव परूविदाणि, दोण्हं वक्खाणाणमेदेसिं क्यं ण विरोहो १ णित्थ विरोहो, दच्विष्ठय-पज्जविद्धयणए अवलंबिय पयट्टाणं विरोहाभावादो । जहवसहाहरियो जेण संगहणओ तेण तस्स अहिप्पाएण एकारस अणिओगहाराणि होंति।

§ ६६. कमणियोगद्दारं किम्म संगिहयं १ वृच्चदे, समुक्कित्तणा ताव पुघ ण वत्तव्वा सामित्तादिअणियोगद्दारेहि चेव एगेगपयडीणमित्थित्तसिद्धीदो अवगयत्थपरूवणाए फलाभावादो। सन्वविहत्ती णोसन्वविहत्ती उक्कस्सविहत्ती अणुक्कस्सविहत्ती जहण्णविहत्ती अजहण्णविहत्तीओ च ण वत्तव्वाओ, सामित्त-सिण्णियासादिअणिओगद्दारेसु भण्णमाणेसु अवगयपयिहसंखस्स सिस्सस्स उक्कस्साणुक्कस्स-जहण्णाजहण्णपयिहसंखाविसयप-डिबोहुप्पत्तीदो। सादि-अणादि-धुव-अद्भवअहियारा वि ण वत्तव्वा कालंतरेसु परूविज्ज-

स्पर्शन, काल, अन्तर, भावातुगम और अल्पवहुत्व इसप्रकार ये चौवीस अनुयोगद्वार कहे हैं, पर यतिवृषभ आचार्यने ग्यारह ही अनुयोगद्वार कहे हैं, अत: इन दोनों व्याख्यानोंका परस्परमें विरोध क्यों नहीं है ?

समाधान-यद्यपि यतिवृषभ आचार्यने ग्यारह और उच्चारणाचार्यने चौबीस अनुयोग-द्वार कहे हैं तो भी इनमें परस्परमें विरोध नहीं है, क्योंकि, यतिवृषभ आचार्यका कथन द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा प्रवृत्त हुआ है और उच्चारणाचार्यका कथन पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षा प्रवृत्त हुआ है, अतः उक्त दोनों कथनोंमें कोई विरोध नहीं है। चूँकि यतिवृषभ आचार्यने संग्रहनयका आश्रय छिया है इसिछये उनके अभिश्रायानुसार ग्यारह अनुयोगद्वार होते हैं।

हु १ ६. अब किस अनुयोगद्वारका किस अनुयोगद्वारमें संग्रह किया है इसका कथन करते हैं—यद्यपि समुत्कीर्तना अनुयोगद्वारमें प्रकृतियोंका अस्तित्व बतलाया जाता है तो भी उसे अलग नहीं कहना चाहिये, क्योंकि स्वामित्व आदि अनुयोगोंके कथनके द्वारा ही प्रत्येक प्रकृतिका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। अतः जाने हुए अर्थका कथन करनेमें कोई फल नहीं है। तथा सर्वविभक्ति, नोसर्वविभक्ति, उत्कृष्टविभक्ति, अनुत्कृष्टविभक्ति, जघन्यविभक्ति, और अजघन्यविभक्तिका भी अलगसे कथन नहीं करना चाहिये, क्योंकि, स्वामित्व, सिन्नकर्ष आदि अनुयोगद्वारोंके कथनसे जिस शिष्यने प्रकृतियोंकी संख्याका ज्ञान कर लिया है उसे उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, तथा जघन्य और अजघन्य प्रकृतियोंकी संख्याका ज्ञान हो ही जाता है। तथा सादि, अनादि, भ्रव और अभ्रव अधिकारोंका भी प्रथक् कथन नहीं करना चाहिये, क्योंकि काल अनुयोगद्वार और अन्तर अनुयोगद्वारके कथन करने पर उनका ज्ञान हो जाता

<sup>(</sup>१)-संखवि-स०, ग्र०, ग्रा०।

माणेसु तद्वगसुप्पत्तीदो । भागाभागो ण वत्तव्वोः अवगयअप्पावहुँग [स्स] संख-विसयपिडवोहुप्पत्तीदो । भावो वि ण वत्तव्वोः उवदेसेण विणा वि मोहोदएण मोहपय-डिविहत्तीए संभवो होदि ति अवगसुप्पत्तीदो । एवं संगहियसेसतेरसअत्थाहियारत्तादो एकारसअणिओगहारपरूवणा चडवीसअणियोगहारपरूवणाए सह ण विरुद्धि ।

६ १००. संपित एत्थ उं [चारणाइरियनक्सा]णं जडजणाणुग्गहेंद्रं परुविदिमित्त वणाइस्सामो; संपित्त मेहाविजणाभावादो । तं जहा, तत्थ इमाणि चउवीस अणुओ-गहाराणि णादव्याणि भवंति—समुक्तिचणा सव्यविहत्ती णोसव्यविहत्ती उकस्सविहत्ती अणुक्तस्सविहत्ती जहण्णविहत्ती अजहण्णविहत्ती सादियविहत्ती अणादियविहत्ती ध्रव-विहत्ती अद्भवविहत्ती एगजीवेण [सामितं कालो अंतरं सिण्णयासो] णाणाजीवेहि भंग-विद्यो भागाभागाणुगमो परिमाणं खेतं फोसणं कालो अंतरं भावो अप्यावहुगं चेदि।

है। तथा भागाभाग अनुयोगद्वारका भी पृथक् कथन नहीं करना चाहिये, क्योंकि जिसे अल्पवहुत्वका ज्ञान हो गया है उसे भागाभागका ज्ञान हो ही जाता है। उसी प्रकार भाव अनुयोगद्वारका भी पृथक् कथन नहीं करना चाहिये, क्योंकि, मोहके उदयसे मोहप्रकृति-विभक्ति होती है यह बात उपदेशके विना भी जानी जाती है। इस प्रकार शेष तेरह अनुयोगद्वार ग्यारह अनुयोगद्वारोंमें ही संप्रहीत हो जाते हैं, अतः ग्यारह अनुयोगद्वारोंका कथन चौवीस अनुयोगद्वारोंके कथनके साथ विरोधको नहीं प्राप्त होता।

\* इन ग्यारह अनुयोगद्वारोंके कथन करने पर एकैक उत्तरप्रकृतिविभक्ति नामक अनुयोगद्वार समाप्त हो जाता है।

§ १००. अव मन्द्रबुद्धिजनों पर अनुमह करनेके लिये उचारणाचार्यके द्वारा किये गये व्याख्यानको यहां कहते हैं, क्योंकि, इस कालमें बुद्धिमान मनुष्य नहीं पाये जाते हैं। वह इस प्रकार है—उस एकैंक उत्तरप्रकृतिविभक्तिके कथनमें ये चौवीस अनुयोगद्वार जानने चाहिये। समुत्कीर्तना, सर्वविभक्ति, नोसर्वविभक्ति, उत्कृष्टविभक्ति, अनुत्कृष्टविभक्ति, जयन्यविभक्ति, अज्ञावन्यविभक्ति, सादिविभक्ति, अनादिविभक्ति, घुवविभक्ति, अधुवविभक्ति तथा एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, सन्निकर्ष, और नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभागानुगम, परिमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुगम, अन्तरानुगम, भावा

<sup>(</sup>१) गः (त्रु० ७) हुप्प-स०। -गसंखिवसयपिडवोहुप्प-स०, सा०। (२) जः (त्रु० ११) णं-स०। उत्तरपयिडिविहत्तीणं-स०, सा०। (३)-णः (त्रु० १४) णाणाजी-स०।-णसमृक्तित्तणा सन्विवहत्ती णाणाजी-स०, सा०,।

§ १०१. समुक्तिनणा दुविहा ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण सम्मन्त-मिच्छन्त-सम्मामिच्छन्त-अणंताणुबंधिकोहमाणमायालोह-अपचवखाणावरणकोहमाणमायालोह-पचकखाणावरणकोहमाणमायालोह-संजलणकोहमाणमायालोह-इत्थि-पुरिस-णवंसयवेद-हस्स-रइ-अरइ-सोग-भय-दुगुंछा चेदि एदासिमद्वावीसण्हं मोहपयडीणमित्थ विहत्तिया च अविहत्तिया च । एवं मणुसतिय-पंचिदिय-पंचिदियपज्ञन्त-तस-तसपज्ञन - पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालिय०-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-आभिणिबोहिय०-सुद०-ओहि०-भणपञ्जव०-संजद०-चवखु०-अचक्खु०-ओहिदंसणं-[सुक्कलेस्सिय-भवसिद्धिय-सम्मादिद्दि-सण्ण]-आहारि०-अणाहारि ति वत्तव्वं।

§ १०१. ओघसमुत्कीर्तना और आदेशसमुत्कीर्तना इस प्रकार समुत्कीर्तना अनुयोगद्वार दो प्रकारका है। इनमेंसे ओघकी अपेक्षा सम्यक्त्व, मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानु-वन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रयाख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ; प्रयाख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ; प्रयाख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ; प्रवाख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ; स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुं-सक्तवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, भय और जुगुप्सा मोहकी इन अहाईस प्रकृतियोंकी विभ-क्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव हैं। इसी प्रकार मनुष्यित्रक अर्थात् सामान्य पर्याप्त और मनुष्यिणी ये तीन प्रकारके मनुष्य तथा पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रसकायिक, त्रसकायिक पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, सामान्य काययोगी, औदारिककाययोगी, कार्मणकाययोगी, मितज्ञानी, अत्रज्ञानी, अवधिज्ञानी, कार्मणकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मितज्ञानी, श्रुत्ज्ञानी, अवधिज्ञानी, क्रिंचल्ल, क्रिंचलेनी, अवधिद्यानी, श्रुक्तिनी, श्रुक्तिनी, अवधिद्यानी, श्रुक्तिनी, श्रुक्तिनी, अवधिद्यानी, श्रुक्तिनी, श्रुक्तिनी, अवधिद्यानी, स्राहिर स्त्री, अवधिद्रश्रीनी, अवधिद्यानी, श्रुक्तिनी, श्रुक्तिन

विशेषार्थ-मार्गणास्थानोंकी विवक्षा न करके सामान्यसे जीवोंके मोहनीयकी सभी प्रकृतियोंका पाया जाना और नहीं पाया जाना संभव है अतः इस प्ररूपणाको ओघप्ररूपणा कहा है। तथा ओघप्ररूपणाके अनन्तर मनुष्यित्रकसे छेकर अनाहारक जीवों तक जो मार्गणास्थान बतलाये हैं उनके भी मोहकी समस्त प्रकृतियोंका सद्भाव और अभाव संभव है। अतः उनकी प्ररूपणाको ओघके समान कहा है।

§ १०२. आदेशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयोंमें मिध्यात्व, सम्यक्षकृति, सम्यिम-ध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव हैं। तथा इन सात प्रकृतियोंके अतिरिक्त शेष इक्कीस प्रकृतियोंके विभक्तिवाले ही जीव हैं। इसी प्रकार

<sup>(</sup>१) ण०॰॰॰ (त्रु०) आहा–स०। ण आहा–ग्न०, ग्ना०।

पढमपुढिनि॰-तिरिक्ख-पंचिदियितिरिक्ख-पंचि॰ितिरि॰पज्ञ॰-देव-सोहम्मीसाणप्पहुिंडि जान सन्नहदेन॰-नेउन्निय॰-नेउन्नियमिस्स॰-परिहार॰-संजदांसंजदं-[असंजद-पंचले-सिसया]ित्त । निदियप्पहुिंड जान सत्तमेत्ति एवं चेन । णगरि मिच्छत्तस्स अनिहित्तिया णित्थि । एवं पंचिदियितिरिक्खजोणिणि-भनण०-नाणनेतर-जोदिसिया ति नत्तव्वं । पंचिदियितिरिक्खअपज्ज॰-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं अत्थि निहित्ति॰ अनिहित्ति॰, सेसाणं अत्थि निहित्ति॰ । एवं मणुसअपज्ज॰-सन्वर्णइंदिय-सन्निनिगिलिदिय-पज्जत्त-अपज्ज॰

पहली पृथिवीके नारकी, सामान्य तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त, सामा-न्य देव, सौधर्म और ऐशान खर्गसे लेकर सर्वाधिसिद्धितकके देव, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रि-यिकमिश्रकाययोगी, परिहारिवशुद्धिसंयत, संयतासंयत, असंयत और कृष्णादि पांच लेख्या-वाले जीवोंके जानना चाहिये।

विशेषार्थ-ऊपर सामान्य नारकी आदि जितने मार्गणास्थान गिनाये हैं उनमें कमसे कम इक्कीस और अधिकसे अधिक अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाळे जीव होते हैं।

दूसरी पृथिवीसे छेकर सातवीं पृथिवीतक छह पृथिवियोंके नारिकयोंके इसी प्रकार कथन करना चाहिये। पर इतनी विशेषता है कि इनमें मिण्यात्वकी अविभक्तिवाछे जीव नहीं होते हैं। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और ब्योतिषी देवोंके जानना चाहिये।

विशेषार्थ—इन उपर्युक्त मार्गणाओं में सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिश्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्क इन छह प्रकृतियों का अभाव हो सकता है पर एक जीवके छह प्रकृतियों का अभाव नहीं होता। जिसने सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिश्यात्वकी उद्देखना कर दी है उसके उक्त दो प्रकृतियों का अभाव होता है। तथा जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी है उसके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अभाव होता है। श्रायिकसम्यक्त्वकी प्राप्तिकालमें ही उक्त छह प्रकृतियों का एकसाथ अभाव पाया जाता है। पर इन मार्गणाओं में श्रायिकसम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं, और न श्रायिकसम्यग्दृष्टि ही इनमें उत्पन्न होता है अतः इनमें उक्त छह प्रकृतियों का अभाव नाना जीवों की अपेक्षा जानना चाहिये। तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओं में अधिकसे अधिक अट्टाईस और कमसे कम चौवीस प्रकृतियों की सत्ता पाई जाती है।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्धपर्याप्तकोंमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव हैं। तथा इन दो श्रकृतियोंको छोड़कर दोष छन्वीस श्रकृतियोंकी विभक्तिवाले ही जीव हैं। इसी प्रकार लब्धपर्याप्तक मनुष्य, सभी एकेन्द्रिय और उनके पर्याप्त, अपर्याप्त, सभी विकलेन्द्रिय और उनके पर्याप्त, अपर्याप्त, सभी विकलेन्द्रिय और उनके पर्याप्त, अपर्याप्त, सभी विकलेन्द्रिय और उनके पर्याप्त, अपर्याप्त, पंचेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तक पांचों

<sup>(</sup>१) असंजदप्पहुडिः (त्रु० १६) ति एवं ।-स०।

पंचिदियअपज्ञ०-पंचकाय०-बादर-सुहुम-पज्ञ०-अपज्ञ०-तंस०- [अपज्ञत्त-मदि-सुदअण्णा-णि-विभंग०-मिच्छाइष्टि-असिण्ण] त्ति वत्तच्वं। आहार०-आहारिमस्स० पढमपुढिविभंगो। इत्थिवेदएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-बारसकसाय-णवंसयवेद० अत्थि विहत्ति० अविहत्ति०। चत्तारिसंजलण-छण्णोकसाय-पुरिसित्थिवेदाणं अत्थि विहत्ति०। पुरिस-वेदएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-बारसकसाय-अद्यणोकसाय० अत्थि विहत्ति०। प्रवेद्दिक् अविहत्ति०, पुरिस० चदुसंजलण० अत्थि विहत्ति०। णवंसे० [मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मा-मच्छत्त-वारसकसाय]-इत्थि० अत्थि विहत्ति० अविहत्ति०, चत्तारिसंजलण-दोवेद-छण्णो-कसाय० अत्थि विहत्ति०। अवगदवेद० चदुवीसण्णं अत्थि विहत्ति० अविहत्ति०। अणंता-स्थावरकाय और उनके वादर और सक्ष्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्त. त्रस ल्व्धपर्याप्तक.

स्थावरकाय और उनके वादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्त, त्रस छन्धपर्याप्तक, मस्रज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ—उपर्युक्त मार्गणास्थानोंमें सादि मिध्यादृष्टि होते हुए जिन् जीवोंने सम्यक्त्व-प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्देखना कर दी है उनके इन दो प्रकृतियोंका अभाव होता है तथा जिन जीवोंने इन दो प्रकृतियोंकी उद्देखना नहीं की है उनके इनका सत्त्व होता है। इस प्रकार उपर्युक्त मार्गणाओंमें छुन्वीस और अद्वाईस प्रकृतियोंका सत्त्व पाया जाता है।

आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंके प्रकृतियोंका सत्त्व पहली पृथिवीके समान कहना चाहिये। अर्थात् जिस प्रकार पहले नरकमें दर्शनमोहनीयकी तीन और अनन्तानुबन्धीकी चार इन सात प्रकृतियोंका सत्त्व है और नहीं भी है, तथा शेष इकीस प्रकृतियोंका सत्त्व ही है उसी प्रकार उक्त दोनों काययोगी जीवोंके जानना चाहिये।

स्नीवेदी जीवोंमें मिध्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सन्यग्मिध्यात्व, संज्वलन चारके विना होष वारह कपाय और नपुंसक वेद इन सोलह प्रकृतियोंके विभक्तिवाले और अविभक्ति-वाले जीव हैं। तथा चार संज्वलन, छह नोकषाय, पुरुषवेद और स्नीवेद इन बारह प्रकृतियोंके विभक्तिवाले ही हैं। पुरुपवेदियोंमें मिध्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व, संज्वलन चारके विना होष बारह कषाय और पुरुषवेदके बिना आठ नो कषाय इन तेईस प्रकृतियोंके विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव हैं। तथा पुरुषवेद और चार संज्वलन इन पांच प्रकृतियोंके विभक्तिवाले ही जीव हैं। नपुंसकवेदियोंमें मिध्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति सम्यग्मिध्यात्व, चार संज्वलनके विना बारह कषाय और स्नीवेद इन सोलह प्रकृतियोंके विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव हैं। तथा चार संज्वलन, पुरुष और नपुंसक ये दो वेद और हास्यादि छह नो कषाय इन बारह प्रकृतियोंके नियमसे विभक्तिवाले जीव हैं। अपगतवेदियोंमें चौबीस प्रकृतियोंके विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव हैं। पर

एवं मायाकसाईणं [णवरि माणः ] अत्थि विहत्ति । अविहत्ति । एवं लोभकसायी । । णवरि माया अत्थि विहत्ति । एवं सामाइय-छेदो । वत्तव्वं ।

अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव नियमसे नहीं हैं। अपगतवेदियोंके समान अकषायी और यथाख्यातसंयत जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-क्षपकश्रेणी पर चढ़े हुए जीवके स्त्रीवेदकी उदयव्युच्छित्तिके पहले. चार संज्वलन, हास्यादि छह नोकषाय, पुरुषवेद और स्त्रीवेद इन बारह प्रकृतियोंको छोड़कर शेष सोलह प्रकृतियोंका क्षय हो जाता है, अतः स्त्रीवेदीके उक्त वारह प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे है तथा शेषका सत्त्व है और नहीं है। इसी प्रकार नपुंसकवेदीके जानना चाहिये। पर इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदीके स्त्रीवेदके स्थानमें नपुंसकवेदका सत्त्व कहना चाहिये। पुरुषवेदीके पुरुपवेदका उदय रहते हुए चार संज्वलन और पुरुपवेदका क्षय नहीं होता। शेषका हो जाता है। श्रतः पुरुष वेदीके उक्त पांच प्रकृतियोंको छोड़कर शेष वेईस प्रकृतियोंका सत्त्व है भी और नहीं भी है पर उक्त पांच प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्वके साथ उपशम श्रेणी पर आरुढ़ होकर जो जीव अपगतवेदी हो जाता है उसके चार अनन्तानुवन्धीको छोड़ कर शेष चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व पाया जाता है, अतः अपगतवेदी जीवके अनन्तानुवन्धी चारको छोड़कर शेप चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व पाया जाता है, अतः अपगतवेदी जीवके अनन्तानुवन्धी चारको छोड़कर शेप चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व है। अकषायी और यथाख्यातसंयतोंके अपगतवेदियोंके समान जानना चाहिये।

\$ १०३. कपायानुवादकी अपेक्षा क्रोध कषायवाले जीवोंके पुरुषवेदियोंके समान कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि ये पुरुषवेदकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं। इसी प्रकार मानकषायवाले जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मानकपायवाले जीव क्रोधें कषायकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं। इसी प्रकार मायाकषायवाले जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि माया कषायवाले जीव मानकषायकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं। इसी प्रकार लोवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि लोभकषायवाले जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि लोभकषायवाले जीव मायाकषायकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं। इसी प्रकार लोवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-क्षपकश्रेणी पर चढ़े हुए जीवके अवेदभागमें क्रमसे क्रोध, मान और मायाका और सूक्ष्म सांपराय गुणस्थानमें लोभका क्षय होता है अतः क्रोधवेदकके पुरुषवेदका, मानवेदकके

<sup>(</sup>१)-ईणं • • • (त्रु०५) अत्थि–स०।

६ १०४. सुहुम० मिच्छत्त०-सम्मत्त०-सम्मामि०-एकारसकसाय०-णवणोक-साय० अत्थि विहत्ति० अविहत्ति० । लोभ० अत्थि विहत्ति०, अणंताणुबंधिचडक-विहत्तिया णियमा णित्थि । अभवसिद्धि० छन्वीसपयडीणं अत्थि विहत्ति० । खइय० एकवीस० अत्थि विहत्ति० अविहत्ति० । वेदगै० [मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-] अणंताणुबं-घिचडक० अत्थि विहत्ति० अविहत्ति०, सम्मत्त०-बारसकसाय-णवणोकसाय० अत्थि विहत्ति० । उवसमसम्माइद्वीसु अणंताणुबंधिचडक्कस्स अत्थि विहत्ति० अविहत्ति०, सेसचडवीसण्हं पयडीणं अत्थि विहत्ति० । एवं सम्मामि० । सासण० सन्वासिं पय-डीणं विहत्ती णियमा अत्थि ।

## एवं सम्रक्तिचणा समचा।

कोधका, मायावेदकके मानका और लोभवेदकके मायाका सत्त्व है भी नहीं भी है। शेष कथन पुरुषवेदीके समान जानना चाहिये। सामायिक और छेदोपस्थापना संयम नौवें गुण-स्थान तक होते हैं, अतः इनके लोभकषायवाले जीवोंके समान लोभकषायको छोड़कर शेष प्रकृतियोंका सत्त्व है भी और नहीं भी है, पर लोभकषायका सत्त्व नियमसे है।

ह १०४. सूक्ष्म सांपरायिक संयतोंमें मिध्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व, अप्रत्या-ख्यानावरण क्रोध आदि ग्यारह कषाय और नौ नोकषाय इन तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं। लोभकी नियमसे विभक्तिवाले हैं और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी नियमसे अविभक्ति वाले हैं।

विशेषार्थ-सूक्ष्मसांपराय संयम दसवें गुणस्थानमें होता है। इसिछये यहां अनन्ता-नुबन्धी चारका सत्त्व तो है ही नहीं। शेष चौबीस प्रकृतियोंमेंसे तेईस प्रकृतियोंका क्षपक श्रेणीवालेके अभाव होता है और उपशमश्रेणीवालेके उनका सत्त्व पाया जाता है। पर इसके सूक्ष्म लोभका सत्त्व नियमसे है।

अभव्य जीवोंमें सभी जीव मोहनीयकी छब्बीस प्रकृतियोंकी विमक्तिवाले हैं। क्षायिक-सम्यादृष्टियोंमें इक्कीस प्रकृतियोंकी विमक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं। वेदकसम्यादृष्टियोंमें मिध्यात्व सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्क इन छह प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं। तथा सम्यक्प्रकृति, बारह कषाय और नौ नोकषाय इन वाईस प्रकृतियोंकी नियमसे विभक्तिवाले हैं। उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें अनन्तानुबन्धी चारकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं। तथा शेष चौवीस प्रकृतियोंकी नियमसे विभक्तिवाले हैं। इसी प्रकार सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके कथन करना चाहिये। सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें नियमसे सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव हैं।

<sup>(</sup>१)-मा अस्थि-स॰, झा॰। (२) वेदग॰॰॰॰(त्रु॰ ११) अणं०-स॰।

६१०५. सन्विविहत्ति-णोसन्विविहत्तियाणुगमेण दुविहो णिहेसी ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सन्वाओ पयडीओ सन्विविहत्ती। तद्णं णोसन्विविहत्ती। एवं णेदन्वं जाव अणाहारएति ।

§ १०६. उक्तस्सिविहत्ति-अणुक्तस्सिविहत्तियाणुगमेण दुविहो णिदेसो अघिण आदे-सेण य । तत्य ओघेण सन्बुक्तस्साओ पयडीओ उक्तस्सिविहत्ती । तद्णमणुक्तस्स-विहत्ती । उक्तस्सिविहत्ती ण वत्तन्वाः सन्वविहत्तीए विसेसाभावादो । अत्थि विसेसो

विशेषार्थ—अभन्य जीवोंके सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वको छोड़कर शेष इस्वीस प्रकृतियोंका सत्त्व है। क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंके तीन दर्शनमोहनीय और चार अनन्तानुवन्धी इन सात प्रकृतियोंको छोड़कर शेष इक्षीस प्रकृतियोंका सत्त्व है और नहीं भी है। पर उक्त सात प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे नहीं है। वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें जिसने चार अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना कर दी है तथा जिसने क्षायिकसम्यक्त्वको प्राप्त करते समय मिध्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वका क्षय कर दिया है, उसके उक्त छह प्रकृतियोंको छोड़-कर शेष बाईस प्रकृतियोंका सत्त्व होता है। पर जिसने अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना न करके वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त किया है उसके सभी प्रकृतियोंका सत्त्व होता है। द्वितीयोप्त्रम सम्यक्त्व चार अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजनासे प्राप्त होता है। द्वितीयोप्तम सम्यक्त्व वार अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजनासे प्राप्त होता है और प्रयमोपशम-सम्यक्त्व दर्शनमोहनीयके उपशमसे प्राप्त होता है। यर शेप चौवीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे है। जिसने अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना की है ऐसा सम्यग्दृष्टि जीव मिश्र-गुणस्थानमें भी जाता है, अतः इसके भी चार अनन्तानुवन्धीका सत्त्व है भी और नहीं भी है। पर शेष चौवीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे है। सासादनगुणस्थान अनन्तानुवन्धी चारमें किसी एकके उदयसे होता है, अतः यहां सभी प्रकृतियोंका सत्त्व है।

इस प्रकार समुत्कीर्तना अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

§१०५. सर्वविभक्ति और नोसर्वविभक्ति अनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है— ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सभी प्रकृतियोंको सर्वविभक्ति और इससे कमको नोसर्वविभक्ति कहते हैं। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये।

§ १०६. उत्कृष्टविभक्ति और अनुत्कृष्टविभक्ति अनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है— ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सर्वेत्कृष्ट प्रकृतियोंको उत्कृष्ट-विभक्ति और इनसे कमको अनुत्कृष्टविभक्ति कहते हैं।

शंका-उत्क्रप्टविभक्तिका कथन नहीं करना चाहिये, क्योंकि सर्वविभक्तिसे इसमें कोई

पादेकं सन्वपयडीपरूवणा सन्वविहत्ती, पयडीणं सन्वासिं समूहस्स पयडीहिंतो कथंचि पुधभूदस्स परूवणा उकस्सविहत्ती, तदो ण पुणरुत्तदोसो । एवं गोदन्वं जाव अणाहारएति ।

§ १०७. जहण्णविहत्ति-अजहण्णविहत्तियाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदे-सेण य । तत्थ ओघेण सन्वजहण्णपयडीओ जहण्णविहत्ती, तदुवरि अजहण्णविहत्ती । एवं णेदन्वं जाव अणाहारएति ।

§ १०८. सादि-अणादि-धुव-अद्भुवाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण मिच्छत्त-बारसकसाय-णवणोकसाय-विहत्ति० किं सादिया किंमणादिया किं धुवा किमद्भुवा १ अणादिया धुवा अद्भुवा। सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त० किं सादिया४ १ सादि-अद्भुवा। अणादि-धुवं णित्थ।

समाधान-इन दोनोंमें परस्पर भेद है, क्योंकि अलग अलग सर्वप्रकृतियोंकी प्ररूपणाको सर्वविभक्ति कहते हैं और प्रकृतियोंसे कथंचित् भिन्नभूत समस्त प्रकृतियोंके समूहकी प्ररूपणाको उत्कृष्टविभक्ति कहते हैं, अतः सर्वविभक्ति और उत्कृष्टविभक्तिका पृथक् पृथक् कथन करने पर पुनरक्त दोप नहीं आता है।

गतिमार्गणासे लेकर अनाहारकमार्गणा तक उत्कृष्टविभक्ति और अनुत्कृष्टविभक्तिका कथन इसी प्रकार करना चाहिये।

हु १०७. जघन्यविभक्ति और अजघन्यविभक्ति अनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । इनमेंसे ओघकी अपेक्षा सबसे जघन्य प्रकृतियां जघन्यविभक्ति है और इसके ऊपर अजघन्यविभक्ति है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये।

\$१० = सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुवानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—
ओघनिंदेंश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिध्यात्व, अप्रयाख्यानावरण
आदि वारह कषाय और नौ नोकपाय ये विभक्तियां क्या सादि हैं, क्या अनादि हैं,
क्या ध्रुव हैं, क्या अध्रुव हैं १ अनादि, ध्रुव और अध्रुव हैं। सत्त्व व्युच्छिति होने तक
निरन्तर रहती हैं, इसिछिये अनादि हैं। तथा अभव्योंकी अपेक्षा ध्रुव और भव्योंकी अपेक्षा
अध्रुव हैं। इन प्रकृतियोंमें सादिभेद नहीं होता है, क्योंकि सत्त्व व्युच्छित्तिके बाद इनका
पुन: सत्त्व नहीं होता।

सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिश्यात्व विभक्तियां क्या सादि हैं, क्या अनादि हैं, क्या भ्रुव हैं, क्या अध्रुव हैं । इनमें अनादि और ध्रुवपद नहीं है । प्रथमोपशमसम्यक्त्व होनेके अनन्तर ही इन दो विभक्तियोंका सत्त्व होता है, अतः ये सादि और अध्रुव हैं ।

§ १०६. अणंताणुवंधिचउक० किं सादियाध १ सादि—अणादि—धुव-अद्भुव०। एवमचक्खुदंसण०-भवसिद्धि०। णवरि भव० धुवं णित्य। अभिवयसमाणेसु भविएसु विण धुवमित्थ विणासणसित्तसव्भावादो। अभवसिद्धि० सव्वपयि किं सादि०४१ अणादि० धुव०। सेसासु मग्गणासु सव्वपयि सादि० अद्भुव०; तथाविद्वजीवा-भावादो। णवरि मिदि०-सुद०-असंजदिमच्छाइष्टीसु छव्वीसपयदीणं विहात्ति० सादि० अणादि० धुवा० अद्भुवा वा, सम्म०-सम्मामिच्छत्त० सादि०अद्भुवा। एवं सादि-अणादि-धुव-अद्भुवाणुगमो समत्तो।

§ १०१. अनन्तानुवन्धी चतुष्क क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या भ्रुव है, क्या अभ्रुव है । अभन्तानुवन्धी चतुष्क सादि है, अनादि है, भ्रुव है और अभ्रुव है। विसंयो- जनाके पहले अनादि है। विसंयोजनाके अनन्तर पुनः सत्त्व होनेसे सादि है। अभन्योंकी अपेक्षा भ्रुव है।

इसी प्रकार अचक्षुदर्शनी और भन्यजीवोंके जानना चाहिये। पर इतनी विशेषता है कि भन्यजीवोंके घ्रुवपद नहीं है। तथा अभन्योंके समान जो भन्य हैं उनके भी घ्रुवपद नहीं है, क्योंकि उनके विभक्तियोंके विनाश करनेकी शक्ति पाई जाती है।

विशेषार्थ-अचक्षुदर्शन वारहवें गुणस्थान तक निरन्तर रहता है और वह भन्य और अभन्य दोनोंके पाया जाता है। अतः इनके ओघप्ररूपणाके समान विवक्षित प्रकृतियोंके यथासंभव पद वन जाते हैं। भन्य जीवोंके भी ओघप्ररूपणा घटित हो जाती है, पर इनके भ्रुवपद नहीं होता है; क्योंकि यह पद अभन्योंकी अपेक्षा कहा है।

अभन्य जीवोंमें सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वको छोड़कर शेष सभी प्रकृतियां क्या सादि हैं, क्या अनादि हैं, क्या घ्रव हैं, क्या अध्रुव हैं ? अनादि और घ्रुव हैं। अभन्योंके इन छन्बीस प्रकृतियोंका सत्त्व अनादि कालसे है अतः वे अनादि हैं और अनन्त काल तक रहेगा इसल्ये वे घ्रुव हैं।

इन उपर्युक्त मार्गणाओं को छोड़कर शेष मार्गणाओं में सभी प्रकृतियां सादि और अधुव हैं, क्योंकि उनमें जीव सदा अवस्थित नहीं रहता। इतनी विशेषता है कि मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत और मिध्यादृष्टि इन चार मार्गणाओं में छच्चीस प्रकृतियां सादि, अनादि, ध्रुव और अधुव हैं। तथा सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्व सादि और अधुव हैं।

विशेषार्थ-भन्य जीवोंके सम्यग्दर्शन होनेके पहले तक मत्यज्ञानी श्रुताज्ञानी और मिध्यादृष्टि ये तीन मार्गणाएं तथा संयम होनेके पहले तक असंयम मार्गणा निरन्तर पाई जाती हैं। तथा ये चारों मार्गणाएँ अभन्यके भी होती हैं। अतः इन मार्गणाओं में उक्त छन्वीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव ये चारों पद वन जाते

११०. सामिचाणुगमेण दुविहो णिद्देसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण मिच्छच० विहची कस्स १ अण्णदरस्स सम्मादिष्टिस्स मिच्छादिष्टिस्स वा। अविहची कस्स १ सम्मादिष्टिस्स खिवदिमिच्छचस्स । सम्मच-सम्मामि० विहची कस्स १ अण्ण० मिच्छादिष्टिस्स सम्मादिष्टिस्स वा। अविहची कस्स १ अण्णदरस्स मिच्छादि० सम्मादिष्टिस्स वा उच्चेल्लिद-खिवदसम्मचसम्मामिच्छच्तस्स । अणंताणुवंधिचउक्कस्स विहची कस्स १ अण्ण० मिच्छादि० सम्मादिष्टिस्स वा अविसंजोयिदअणंताणुवंधिचउक्कस्स । अविहची कस्स १ अण्ण० सम्मादिष्टिस्स विसंजोयिद-अणंताणुवंधिचउक्कस्स । अविहची कस्स १ अण्ण० सम्मादिष्टिस्स विसंजोयिद-अणंताणुवंधिचउक्कस्स । अविहची कस्स १ अण्ण० सम्मादिष्टिस्स पिस्तंवकिम्मयस्स । एवं मणुसतिय-पंचिदय-पंचि०

हैं। सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी अपेक्षा सादि और अध्रुव पद स्पष्ट है। तथा शेष मार्गणाएँ सादि हैं, अतः उनकी अपेक्षा सादि और अध्रुव पंद ही होते हैं।

इस प्रकार सादि, अनादि, घुव और अधुवानुगम समाप्त हुए।

६ ११०. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है, ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिध्यात्वविभक्ति किसके है ? किसी भी सम्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टि जीवके मिध्यात्वविभक्ति है। अर्थात् मिध्यादृष्टि जीवके और जिस सम्यग्दृष्टि जीवने मिध्यात्वका क्षय नहीं किया है उसके मिध्यात्व विभक्ति होती है। मिध्यात्व अविभक्ति किसके हैं ? जिसने मिध्यात्व विभक्तिका क्षय कर दिया है ऐसे सम्यग्दृष्टि जीवके मिध्यात्व अविभक्ति है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वविभक्ति किसके है ? किसी भी मिध्यादृष्टि या सन्यग्दृष्टि जीवके हैं। सन्यक्त्वअविभक्ति और सन्यग्मिध्यात्वअविभक्ति किसके है ? जिसने सम्यक्तविभक्ति और सम्यग्मिथ्यात्वविभक्तिकी उद्देलना कर दी है ऐसे किसी भी मिध्यादृष्टि जीवके या जिसने सम्यक्त्वविभक्ति और सम्यग्मिथ्यात्वविभक्तिका क्षय कर दिया है ऐसे किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके सम्यक्त्वअविभक्ति और सम्यग्मिध्यात्वअविभक्ति है। अनन्तानुवन्धीचतुष्कविभक्ति किसके है ? किसी भी मिथ्यादृष्टि जीवके या जिसने अनन्ता-नुवन्धीचतुष्ककी विसंयोजना नहीं की है ऐसे किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके अनन्तानुवन्धी-चतुष्कविभक्ति है। अनन्तानुबन्धीचतुष्कअविभक्ति किसके हैं ? जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी है ऐसे किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके अनन्तानुवन्धी चतुष्क अविभक्ति है। (अनन्तानुवन्धीका विसंयोजन करके जो सम्यग्दृष्टि जीव तीसरे गुण स्थानमें आ जाता है उसके भी अनन्तानुबन्धी की अविभक्ति रहती है। किन्तु यहाँ उसकी विवक्षा नहीं की है।) वारह कषाय और नौ नोकषाय विभक्ति किसके है ! सम्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टि जीवके है। वारह कषाय और नौ नोकषायअविमक्ति किसके हैं ? जिसने वारह कवाय और नौ नोकवायोंका क्षय कर दिया है ऐसे किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके है।

पज्जत्त-तस-तसपज्जत्त-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालिय०-चक्खु०-अचक्खु० सुक्कलेस्सिय-भवसिद्धिय-सण्णि-आहारि ति ।

§ १११. आदेसेण णिरयगदीए णेरइएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणं-ताणुवंधिचउक्काणं ओघभंगो । वारसकसाय-णवणोकसायविहत्ती कस्स १ अण्णद० । एवं पढमाए पुढवीए तिरिक्खगइ-पांचिंदियतिरिक्ख-पंचिं०ति०पञ्ज०-देवा-सोहम्मी-साणप्पहुडि जाव उवरिमगेवञ्जेत्ति वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स-असंजद-पंचलेस्सिया ति वत्तव्वं । विदियादि जाव सत्तमि ति एवं चेव । णविर मिच्छत्त-अविहत्ती णित्थ । एवं पंचिंदियतिरिक्खजोणिणी-भवण०-वाण०-जोदिसिया ति वत्तव्वं ।

इसी प्रकार मनुष्यत्रिक, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, शुक्करयावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिये। अर्थात् उपर्युक्त मनुष्यत्रिक आदि मार्गणा-अोंमें प्रारंभके वारह गुणस्थान संभव हैं, अतः इनमें ओघके समान प्रक्षणा बन जाती है।

§१११.आदेशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयों में मिध्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका कथन ओघके समान है। तथा बारह कषाय और नी
नोकषायिवभक्ति किसके हैं १ किसी भी नारिक हैं । इसी प्रकार पहली पृथिवीके नारिकी,
सामान्यतिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्थंच, पंचेन्द्रियतिर्थंच पर्याप्त, सामान्य देव, सौधर्म और ऐशान
स्वर्गसे लेकर उपरिममैवेयक तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, असंयत
और कृष्ण आदि पांच लेक्यावाले जीवोंके जानना चाहिये।

विशेषार्थ-इन मार्गणास्थानवाले जीवोंके क्षायिक सम्यग्दर्शन हो सकता है, अतः इनके तीन दर्शनमोहनीय और चार अनन्तानुवन्धीका सत्त्व है भी और नहीं भी है। पर इनमेंसे किसीके भी क्षपकश्रेणी संभव नहीं है, अतः उक्त सात प्रकृतियोंके अतिरिक्त शेष इक्षीस प्रकृतियोंका इनके सत्त्व ही है।

दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके नारिकयोंके इसी प्रकार जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके मिध्यात्व अविभक्ति नहीं है। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्थंच-योनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-उपर्युक्त मार्गणाओं सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिण्यात्व और अनन्तानुबन्धी-चतुष्क इन छह प्रकृतियोंको छोड़कर शेष सभी प्रकृतियोंका सत्त्व है। पर उक्त छह प्रकृ-तियोंमेंसे जो मिण्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिण्यात्वकी उद्देलना कर देता है उसके उक्त हो प्रकृतियोंका असत्त्व होता है और शेषके सत्त्व होता है। तथा जिस सम्यग्-दृष्टिने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना की है उसके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका असत्त्व होता है और शेषके सन्त्व होता है। § ११२. पंचिदियतिरिक्खअपज्ञत्त० सम्मत्त० सम्मामि० विहत्ती अविहत्ती च कस्स ? अण्णदरस्स । सेसाणं पयडीणं विहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स । एवं मणुस्स-अपज्ञत्त-सञ्चण्डंदिय-सञ्चविगिलिदिय-पंचिदियअपज्ञत्त-तसअपञ्ज०-पंचकाय०-बादर सुहुम-पञ्जत्तापञ्जत्त-मिद-सुदअण्णाणि-विभंग०-मिच्छाइष्टि-असण्णि ति वत्तव्वं । अणु-दिसादि जाव सञ्बद्धसिद्धि ति मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तविहत्ती कस्स ? अण्ण०। अविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स खिददंसणमोहणीयस्स । एवमणंताणुवंधिचउक्तस्स । णविर अविहत्ती कस्स , अण्णदरस्स विसंयोजिदाणंताणुवंधिचउक्तस्स । सेसाणं पयडीणं विहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स विसंयोजिदाणंताणुवंधिचउक्तस्स । सेसाणं पयडीणं विहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स । एवमाहार०-आहारिमस्स०-परिहार० संजदासंजदा ति ।

§११२.पंचेन्द्रिय तिर्थंच लब्ध्यपर्याप्तकों सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्ति तथा अविभक्ति किसके है १ किसी भी जीवके उक्त दोनों प्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्ति होती है। तथा शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके है १ किसी भी जीवके शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति है। इसी प्रकार लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक, त्रसलब्ध्यपर्याप्तक, पांचों स्थावरकाय, तथा इनके बादर और सूक्ष्म तथा इन दोनोंके पर्योप्त और अपर्याप्त, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिध्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ—उक्त मार्गणावाले जीवोंके छन्बीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे है। तथा जिसने सम्यक्तवप्रकृति और सम्यग्मिण्यात्वकी उद्देलना की है उसके उक्त दो प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं है, शेषके है।

अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवों में मिध्यात्व, सम्यक्त और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्ति किसके हैं शिक्सी भी देवके मिध्यात्व आदिकी विभक्ति हैं। इन प्रकृतियों की अविभक्ति किसके हैं शिक्सने दर्शनमोहनीयका क्षय कर दिया है ऐसे किसी भी देवके इनकी अविभक्ति है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी चतुष्कके विषयमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्ति किसके हैं शिजसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी है ऐसे किसी भी देवके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्ति है। इन सात प्रकृतियोंके अतिरिक्त शेष इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके हैं शिक्सी भी देवके शेष इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके हैं शिक्सी भी देवके शेष इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके हैं शिक्सी भी देवके शेष इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके हैं शिक्सी भी देवके शेष इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्ति हैं। इसी प्रकार आहारककाययोगी, आहारक-मिश्रकाययोगी, परिहारविश्चिद्धसंयत और संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिये।

विशेषार्थ-उपर्युक्त मार्गणाओं सम्यग्दृष्टि जीव ही होते हैं। अतः जिनके चार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना और तीन दर्शनमोहनीयका क्षय हो गया है उनके इन प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं है, शेषके है। पर इन मार्गणाओं में इनके अतिरिक्त शेष इकीस § ११३. ओरालियमिस्स० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणंताणुवंधिचउक्क० ओघमंगो। वारसकसाय-णवणोकसायविहत्ती कस्स १ अण्णद्रस्स सम्मादि० मिच्छा-दिहिस्स वा। अविहत्ती कस्स १ अण्णद् सजोगिकेवलिस्स। एवं कम्मइय० अणा-हारि ति वन्तव्वं। णवरि, वारसकसाय-णवणोक० अविहत्तीए [पदर] लोगपूरणगदो सजोगी अजोगी च सामिणो।

§ ११४. इत्थिवेदेसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणंताणुवंधिचउक्क० ओघ-भंगो। अद्वक०-णवुंसयविहत्ती कस्स ? अण्णद० सम्मादिद्वि० मिच्छादिष्टिस्स वा। अविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स खवयस्स। चत्तारिसंजलण०-दोवेद०-छण्णोक० विहत्ती प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे है।

हु११३. औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अपेक्षा कथन ओघके समान है। तथा वारह कपाय और नौ नोकषायिभक्ति किसके हैं १ किसी भी सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि औदारिक मिश्रकाय-योगीके बारह कषाय और नौ नोकषाय की विभक्ति है। वारह कपाय और नौ नोकपाय-की अविभक्ति किसके हैं १ किसी भी सयोगकेवली औदारिकमिश्रकाययोगी जीवके वारह कषाय और नौ नोकपायकी अविभक्ति है। इसी प्रकार कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगियोंमें वारह कपाय और नौ नोकपाय की अविभक्तिके स्वामी प्रतर और लोकपूरण समुद्धातको प्राप्त सयोगकेवली जीव हैं। तथा अनाहारकोंमें वारह कषाय और नौ नोकपायकी अविभक्तिके स्वामी प्रतर और लोकपूरण समुद्धातको प्राप्त सयोगकेवली और लोकपूरण समुद्धातको प्राप्त सयोगकेवली और लोकपूरण समुद्धातको प्राप्त सयोगकेवली और लोकपूरण समुद्धातको प्राप्त सयोगकेवली और लोकपूरण समुद्धातको प्राप्त सयोगकेवली और लोकपूरण समुद्धातको प्राप्त सयोगकेवली और लोकपूरण समुद्धातको प्राप्त सयोगकेवली और लोकपूरण समुद्धातको प्राप्त सयोगकेवली और लोकपूरण समुद्धातको प्राप्त सयोगकेवली और लोकपूरण समुद्धातको प्राप्त स्वामी प्रतर

विशेषार्थ-औदारिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग पहले, दूसरे चौथे और तेर-हवें गुणस्थानमें होता है। तथा अनाहारक अवस्था पूर्वोक्त चार गुणस्थानों भें और चौदहवें गुणस्थानमें होती है। तथा मोहनीयका सत्त्व वारहवें गुणस्थानसे नहीं है, क्योंकि दसवेंके अन्तमें उसका समूल नाश हो जाता है, अतः उक्त मार्गणाओं में संभव तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानकी अपेक्षा इकीस मोहप्रकृतियोंका असत्त्व कहा है। तथा शेषके इनका सत्त्व कहा है। शेष सात प्रकृतियोंकी अपेक्षा सत्त्वासत्त्व जिस प्रकार ओघमें कहा है उसी प्रकार वहां भी जान लेना चाहिये।

\$ ११४. स्त्रीवेदियों में मिध्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका कथन ओवके समान है। तथा आठ कपाय और नपुंसक वेदकी विभक्ति किसके हैं ? किसी भी सम्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टि जीवके आठ कषाय और नपुंसक वेदकी विभक्ति है। आठ कषाय और नपुंसकवेदकी अविभक्ति किसके हैं ? किसी भी क्षपक स्त्रीवेदी जीवके आठ कपाय और नपुंसकवेदकी अविभक्ति है। तथा चार संज्वलन, दो वेद और छह

कस्स १ अण्ण । सम्मादि । मिच्छादि । पुरिस्रवेदएस इत्थिवेदमंगो । णवरि इत्थिवेद-छण्णोक । अविहत्ती कस्स १ खनयस्स । णवंस इत्थिवेदमंगो । णवरि णवंसयवेदस्स अविहित्तिया णित्थ । इत्थिवेद पुरिस्रवेदमंगो । अवगद । मिच्छत्त-सम्मानि । अवगद । विहत्ती कस्स १ अण्ण । उनसामयस्स । अविहत्ती कस्स १ अण्ण । खन्यस्स । णवरि दंसणातियअविहत्ती उनसामगस्स वि । चत्तारि-संजलण-पुरिस-छण्णोकसाय । विहत्ती कस्स १ अण्ण । उनसामयस्स वा खन्यस्स वा । अविहत्ती कस्स १ अण्ण । अविहत्ती कस्स १ अण्ण । अविहत्ती कस्स १ अण्ण । अविहत्ती कस्स १ अण्ण । अविहत्ती कर्स १ अण्ण । अण्ण । अण्य । अविहत्ती कर्स १ अण्ण । अण्ण । अण्य । अण्ण । अण्य । अण्ण । अण्य । अण्य । अण्ण । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्ण । अण्य । अण्य । अण्ण । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्य । अण्

नोकपायकी विभक्ति किसके हैं! किसी भी सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि स्त्रीवेदी जीवके हैं।
पुरुपवेदियोंमें स्त्रीवेदियोंके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि पुरुपवेदियोंमें
स्त्रीवेद और छह नोकपायकी अविभक्ति किसके है! क्षपक पुरुपवेदी जीवके है। नपुंसक्तवेदियोंमें स्त्रीवेदियोंके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके नपुंसकवेदकी अविभक्ति नहीं है। तथा स्त्रीवेदका कथन पुरुपवेदके समान है। अपगतवेदियोंमें
मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, अप्रसाख्यानावरण क्रोध आदि आठ कषाय और
दो वेदोंकी विभक्ति किसके है! किसी भी उपशामक जीवके इन प्रकृतियोंकी विभक्ति
है। तथा उक्त प्रकृतियोंकी अविभक्ति किसके है! किसी एक क्षपक जीवके उक्त प्रकृतियोंकी अविभक्ति है। इतनी विशेषता है कि तीन दर्शनमोहनीयकी अविभक्ति उपशामकके
भी है। तथा चार संज्वलन, पुरुषवेद और छह नोकषायोंकी विभक्ति किसके है! किसी
भी उपशामक या क्षपक अपगतवेदी जीवके इन प्रकृतियोंकी विभक्ति है। तथा इनकी
अविभक्ति किसके है किसी एक क्षपक जीवके इनकी अविभक्ति है।

विशेषार्थ-स्नीवेदियोंके चार संज्वलन, छह नोकपाय, पुरुपवेद और स्त्रीवेद इन वारह प्रकृतियोंका नियमसे सत्त्व है। तथा शेप सोछह प्रकृतियोंका किन्हींके सत्त्व है और किन्हींके नहीं। पुरुपवेदियोंके चार संज्वलन और पुरुपवेदका सत्त्व नियमसे है। शेषका सत्त्व किन्हींके है और किन्हींके नहीं। नपुंसकवेदियोंके स्त्रीवेदियोंके समान जानना चाहिये। पर इतनी विशेषता है कि इनके स्त्रीवेदके सत्त्वके खानमें नपुंसकवेदका सत्त्व कहना चाहिये। इन तीनों वेदवाले जीवोंके जिन प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे है उन्हें छोड़कर शेप प्रकृतियोंका सत्त्व किसके है और किसके नहीं, इसका स्पष्टीकरण उत्पर किया ही है, तथा अपगतवेदियोंके अनन्तानुवन्धी चतुष्कका सत्त्व नियमसे नहीं है, अतः उपर इनका उद्देख नहीं किया है। तथा इनके अतिरिक्त शेष चौवीस प्रकृतियोंका सत्त्व है भी और नहीं भी है। उपशामक अपगतवेदींके तीन दर्शनमोहनीयको छोड़कर शेष इकीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे है। तथा तीन दर्शनमोहनीयका सत्त्व है भी और नहीं भी है। जो क्षायिक सम्यक्त्वके साथ उपशमश्रेणी पर चढ़ा है उसके नहीं है।

ह ११५. कोधक० पुरिसमंगो। णवरि पुरिस० अविहत्ती अत्थि। एवं माणक-साय०, णवरि कोध० अविहत्ती अत्थि। एवं मायाकसाय०, णवरि माण० अविहत्ती अत्थि। एवं लोभकसाय०, णवरि माय० अविहत्ती अत्थि। अकसाय० चउवीसपयडीणं विहत्ती कस्स ? अण्ण० उवसामयस्स। अविहत्ती कस्स ? अण्ण० खवयवस्स। एवं जहाक्खाद० वत्तव्वं।

तथा जो उपशम सम्यक्त्वके साथ उपशमश्रेणी पर चढ़ा है उसके है। तथा जो जीव क्षपकश्रेणी पर चढ़कर अपगतवेदी हुए हैं उनके मध्यकी आठ कषाय नपुंसकवेद और स्त्रीवेदका सत्त्व नियमसे नहीं है। शेष ग्यारह प्रकृतियोंका सत्त्व है भी और नहीं भी है। जिस अपगतवेदीने इनका क्षय कर दिया है उसके इनका सत्त्व नहीं है और जिसने क्षिय नहीं किया है उसके इनका सत्त्व है। इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदके साथ क्षपकश्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक जीवके छह नोकषायोंका क्षय सवेदभागमें ही हो जाता है।

हु ११५.कोधकपायवाले जीवके पुरुपवेदी जीवके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इसके पुरुषवेदकी अविभक्ति भी है। इसी प्रकार मानकषायवाले जीवके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इसके क्रोधकपायकी अविभक्ति भी है। इसी प्रकार मायाकपायवाले जीवके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इसके मानकषायकी अविभक्ति भी है। इसी प्रकार लोभकपायवाले जीवके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इसके मायाकषायकी अविभक्ति भी है। कपायरहित जीवोंमें चौवीस प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके हैं कि किसी भी उपशामक जीवके अनन्तानुवन्धी चतुष्कके विना शेष चौवीस प्रकृतियोंकी विभक्ति है। चौवीस प्रकृतियोंकी अविभक्ति किसके हैं किसी भी एक च्राक जीवके चौवीस प्रकृतियोंकी अविभक्ति है। इसी प्रकार यथाख्यातसंयत जीवके कहना चाहिये।

विशेपार्थ-पुरुपवेदी जीवकी अपेक्षा कोधादिकपायवाले जीवोंके जो विशेपता होती है वह उपर वतलाई ही है। कषाय रहित अवस्था उपशमश्रेणीके ग्यारहवें गुणस्थानमें और क्षपकश्रेणीके वारहवें गुणस्थानसे होती है। ग्यारहवें गुणस्थानमें चौवीस प्रकृतियोंका सत्त्व पाया जाता है। इसलिये कषायरहित उपशामकके चौवीस प्रकृतियोंका सत्त्व कहा है। इतनी विशेपता है कि यदि क्षायिकसम्यग्दृष्टि उपशमश्रेणी पर चढ़ता है तो उसके दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं होता है। तथा वारहवें गुणस्थानमें मोहनीयकी एक भी प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं होता है। तथा वारहवें गुणस्थानमें मोहनीयकी एक भी प्रकृतिका सत्त्व नहीं है, अतः कषायरहित क्षपक जीवके सभी प्रकृतियोंका असत्त्व कहा है। यथाल्यातसंयम भी ग्यारहवें गुणस्थानसे होता है, अतः इसका कथन भी कषाय रहित जीवोंके समान ही है।

§ ११६. आभिणि०-सुद०-ओहि० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणंताणुबंधि-चउक्क० विहत्ती कस्स १ अण्ण० अक्खीणदंसणमोहणीयस्स । अविहत्ती कस्स १ अण्ण० खीणदंसणमोहस्स । सेसाणं पयडीणं ओघभंगो । णविर विहत्ती अण्ण० । एवं मण-पञ्ज०-संजद-सामाइय-छेदो०-ओहिदंसण-सम्मादिष्ठि त्ति वत्तच्वं । णविर सामाइय०-[छेदो०] लोभ० अविहत्ती णित्थ । सुहुमसांपराइयसंजदेसु मिच्छत्त०-सम्मत्त०-सम्मामि०-एकारसक०-णवणोक० विहत्ती कस्स १ अण्ण० उवसामयस्स । अविहत्ती कस्स० १ अण्ण० खवयस्स । णविर दंसणितयस्स अविहत्ती अत्थि उवसामगस्स वि । लोभ० विहत्ती कस्स १ अण्ण० उवसामयस्स वा खवयस्स वा । अभवसिद्धि० छ्रव्वीसण्हं पयडीणं विहत्ती कस्स १ अण्ण० ।

§ ११७. खइयसम्माइद्दीसु वारसक०-णवणोक० विहत्ती कस्स १ अण्ण० अक्ख-

§ ११६. मतिज्ञानी श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिध्यत्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्कि विभक्ति किसके हैं । जिसने दर्शनमोह-नीयका क्षय नहीं किया है ऐसे किसी भी मतिज्ञानी आदि जीवके हैं। अविभक्ति किसके हैं । जिसने उनका क्षय कर दिया है ऐसे किसी भी मतिज्ञानी आदि जीवके हैं । तथा इनके शेष प्रकृतियोंका कथन ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि शेष इक्षीस प्रकृतियोंकी विभक्ति किसी भी मतिज्ञानी आदि जीवके हैं। इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सामायिक और छेदोपस्थापना संयत जीवके छोभकषायकी अविभक्ति नहीं है ।

सूक्ष्मसांपरायिकसंयतों में मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, संज्वलन लोभके विना ग्यारह कषाय और नौ नोकषायकी विभक्ति किसके हैं ! किसी भी उपशामक हैं । अविभक्ति किसके हैं ! किसी भी क्षपक हैं । इतनी विशेषता है कि तीन दर्शनमोह-नीयकी अविभक्ति उपशामक भी हैं । लोभकी विभक्ति किसके हैं ! किसी एक उपशामक या क्षपक सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीवके लोभकी विभक्ति हैं ।

विशेषार्थ-क्षपक सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीवके एक सूक्ष्म लोभका ही सत्त्व है शेष सबका असत्त्व है। तथा उपशामक सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीवके अनन्तानुबन्धी चतुष्कके विना चौबीस प्रकृतियोंका और क्षायिकसम्यग्दृष्टि उपशामक सूक्ष्मसांपरायिक जीवके अनन्तानुबन्धी चार और तीन दर्शनमोहनीयके विना इक्कीस प्रकृतियोंका सत्त्व होता है।

 वयस्स । अविहत्ती कस्स ? अण्णद्रस्स । अविहत्ती कस्स ? दंसणमोहस्वयस्स । अणंतासुर्वधिन्यङ्क विहत्ती कस्स ? अण्ण० अविसंजोजिदअणंतासुर्वधिचङ्कस्स । अविहत्ती कस्स ? अण्ण० अविसंजोजिदअणंतासुर्वधिचङ्कस्स । अविहत्ती कस्स ? अण्ण० विसंजोहद्अणंतासु० चङ्क स्म । सेसाणं पयडीणं विहत्ती कस्स ? अण्ण० । उवसमसम्मादिष्टीस अणंतासु० चङ्क विहत्ती कस्स ? अप्ण० अविसंजोयिद्स्स । अविहत्ती कस्स ? विसंजोयिदअणंतासुर्वधिचङ्कस्स । सेसाणं पयडीणं विहत्ती कस्स ? अण्ण० । सम्मामि० अणंतासु० चङ्क विहत्ती अविहत्ती च कस्स ? अण्ण० । सेसाणं पयडीणं विहत्ती कस्स ? अण्ण० । सेसाणं पयडीणं विहत्ती कस्स ? अण्ण० । सेसाणं पयडीणं विहत्ती कस्स ? अण्ण० । सेसाणं पयडीणं विहत्ती कस्स ? अण्ण० । सेसाणं पयडीणं विहत्ती कस्स ? अण्ण० । सेसाणं पयडीणं विहत्ती कस्स ? अण्ण० । सेसाणं पयडीणं विहत्ती कस्स ? अण्ण० । सेसाणं पयडीणं विहत्ती

## एवं सामिचं समत्तं।

कृशाय और नौ नोकृषायकी विभक्ति है। अविभक्ति किसके हैं। जिसने इनका क्षय कर दिया है उसके इनकी अविभक्ति है। वेद्कसन्यन्दृष्टियों में मिध्यात और सन्यग्मिध्यात्वकी विभक्ति किसके हैं ? किसी भी वेदकसन्यन्दृष्टिके है । अविभक्ति किसके हैं ? जिसने दर्शनमोइनीयकी निध्यात्व और सन्यग्निध्यात्व प्रकृतिका क्षय कर दिया है उसके अवि-मक्ति हैं। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति किसके हैं ? जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं की हैं ऐसे किसी भी वेदकसम्यन्दृष्टि जीवके अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी विभक्ति हैं। अविभक्ति किसके हैं ? जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना की है उसके अविभक्ति हैं। श्रेप प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके हैं ? किसी भी वेदकसम्यग्दृष्टि जीवके हैं। उपशम सम्यग्दृष्टियोंमें अनन्तातुवन्धी चतुष्ककी विभक्ति किसके हैं ? जिसने अनन्तानुवन्वी चतुष्ककी त्रिसंयोजना नहीं की है उस उपग्रमसन्यन्दृष्टिके विभक्ति है। अविभक्ति किसके हैं ? जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंचीजना कर दी है उस उप-शनसन्यन्द्रष्टिके अविसक्ति है। शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिं किसके हैं ? किसी भी उपशस सन्यन्दृष्टिके शेप प्रकृतियोंकी विभक्ति है। सासादन सन्यन्दृष्टियोंमें सभी प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके हैं ? किसी भी सासादनसन्यन्दृष्टि जीवके सभी प्रकृतियोंकी विभक्ति है। सन्यग्मिध्यादृष्टियोंमें अनन्तातुवन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अविभक्ति किसके हैं ? किसी भी सम्यन्मिध्यादृष्टि जीवके है। शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके हैं ? किसी भी सन्यग्मिण्यादृष्टि जीवके शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति है।

विशेषार्थ-सभी अभन्योंके सम्यक्ष्कृति और सम्यग्निध्यास्त्रको छोड़ कर शेष ' इन्दीस प्रकृतियोंका ही सत्त्व होता है। क्षायिकसन्यन्दृष्टिके तीन दर्शनमोहनीय और चार अनन्तातुवन्धीका सत्त्व नहीं होता। शेष इकीस प्रकृतियोंका सत्त्व होता भी है और नहीं भी होता। वेदकसन्यन्दृष्टिके अनन्तानुवन्धी चतुष्क, मिध्यात्व और सन्यग्निध्यात्वको § ११८. कालाणुगमेण दुविहो णिद्देसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण मिच्छत्त-बारसकसाय-णवणोकसायविहत्ती केवित्तरं कालादो होदि १ अणादिया अपजन्विस्ता, अणादिया सपज्जविस्ता। सम्मत्त०-सम्मामि०विहत्ती केवित्तरं कालादो होदि १ जह० अंतोग्रहुत्तं उक्क० वे छाविष्टिसागरोवमाणि तीहि पिलदोवमस्स असंखेजिदि-मागेहि सादिरेयाणि। अणंताणु०चउक्कविहत्ती केवित्तरं का० १ अणादि० अपजविस्ता अणादि०सपज्जविस्ता, सादि० सपज्जविस्ता वा। जा सा सादिसपज्जविस्ता तिस्से इमो णिद्देसो—जह० अंतोग्रहुत्तं, उक्क० अद्धपोग्गलपरियष्टं देसूणं। एवमचवस्तु०-भविसद्धि०। णविर भविस० अपज्जविसदं णित्थ।

छोड़ कर शेष बाईस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे होता है। शेष छह प्रकृतियोंका सत्त्व होता भी है और नहीं भी होता है। उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्कके बिना शेष चौवीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे होता है। तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका सत्त्व होता भी है और नहीं भी होता। सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके भी अनन्तानुबन्धी चतुष्कके विना चौवीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे होता है। अनन्तानुबन्धी चारका सत्त्व होता भी है और नहीं भी होता है। सासादनसम्यग्दृष्टियोंके अट्टाईस प्रकृतियोंका ही सत्त्व होता है।

इस प्रकार स्वामित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

§ ११८. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओविनर्देश और आदेशनिर्देश । इनमेंसे ओवकी अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ? अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त काल है । सम्यक्ष्रकृति और सम्यन्मध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल अन्तर्भृहूर्त और उत्कृष्ट काल पल्यके तीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक एकसौ बत्तीस सागर है । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ? अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त काल है । उनमेंसे जो सादि-सान्त अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति है आगे उसका निर्देश करते हैं—अनन्तानुबन्धी चतुष्कविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्भुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम अधेपुद्रलपरिवर्तन प्रमाण है । इसी प्रकार अचक्षुदर्शनी और भन्य जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि भन्य जीवोंके अनन्तकाल नहीं है ।

विशेषार्थ-बारह कषाय, नौ नोकषाय और मिध्यात्वका अनादि-अनन्त काल अभव्योंके होता है और भव्योंके अनादि-सान्त काल होता है। सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्-मिध्यात्व ये दोनों प्रकृतियां नियमसे सादि-सान्त हैं, इसमें भी इन दोनोंका जघन्यकाल अन्तर्भुहूर्त है, क्योंकि जिसके पहले इन दोनों प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं है ऐसा जो उपशम सम्यग्दृष्टि अति लघु अन्तर्भुहूर्तकाल तक उपशमसम्यक्त्वके साथ रहा, अनन्तर वेदकसम्य-

गृदृष्टि होक्रं जिसने क्षायिकसन्यक्त्वको प्राप्त किया है उसके इन दोनों प्रकृतियोका सत्त्व-काल अन्तर्भेहूर्व देखा जावा है। तथा उत्कृष्ट काल पल्योपमके तीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक एक सौ वत्तीस सागर है। जो इस प्रकार है-कोई एक मिध्यादृष्टि जीव उपशम-सम्यक्त्वको प्राप्त करके मोहनीयकी अङ्घाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो गया और इसके वाद वह पुनः मिध्यात्वको प्राप्त हुआ । वहां उसे उक्त दोनों प्रकृतियोंकी उद्वेलनामें सवसे अधिक काल पल्योपमका असंख्यातवां भाग लगता है। पर अपने अपने उद्देलना कालमें जव अन्तर्भुहुर्त शेषं रहा तव उस जीवने उपशमसन्यक्त्वकी प्राप्तिका प्रारम्भ किया और जब **उद्वे**लनाका उपान्त्य समय प्राप्त हुआ तभी मिध्यात्वका अभाव होकर उपसमसम्यक्त्व प्राप्त हो गया और इस प्रकार सन्यक्षप्रकृति और सन्यग्मिध्यात्वकी घारा न दूट कर इनका नवीन सत्तव प्राप्त हो गया । अनन्तर छथामठ सागर काल तक सम्यक्तके साथ रहकर अन्तमें मिध्यालको प्राप्त हुआ। और वहां उक्त दोनों प्रकृतियोंके उद्देलना काल पत्योपमके असंख्यातवें भागके अन्तिम समयमें पुनः उपशम सन्यत्वको प्राप्त कर उक्त दोनों प्रकृतियोंकी घारा न दूटते हुए नवीन सत्ता प्राप्त कर ली। अनन्तर छ यासठ सागर कालतक सम्य-क्तके साथ रहकर अन्तमें मिध्यात्वको प्राप्त होकर वह जीव पल्योपमके असंख्यातवें भाग कालके द्वारा डक्त दोनों प्रकृतियोंकी उद्देलना करके क्रमसे उनका अभाव कर देवा है। इस प्रकार उक्त दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल पत्यके तीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक एक सौ वत्तीस सागर प्राप्त हो जाता है। अनन्तानुबन्धी चारका अनादि-अनन्त काल अभन्योंके होता है। तथा जिस भन्यने सम्यक्त प्राप्त करके सर्व प्रथम अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की है क्सके अनादि-सान्त काल होता है। तथा विसंयोजनाके बाद जिसके पुनः अनन्तानुवन्धीकी सत्ता प्राप्त हो जाती है उसके अनन्तानुवन्धीका सादि-सान्त काल होता है। इस सादि-सान्त कालका जघन्य प्रमाण अन्तर्मेहूर्त और उत्कृष्ट प्रमाण कुछ कम अर्धपुद्रल परिवर्षन है। अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना करनेवाले किसी जीवके उसकी पुनः सत्ता होने पर जो अन्तर्भुहूर्त कालमें सम्यक्त्वको प्राप्त करके उसकी पुनः विसंयोजना कर देता है उसके अनन्तानुवन्धीका जघन्य काल अन्तमुहूर्त होता है। और अनन्तानुवन्धीकी विसंगोजना करनेवाला जो जीव मिध्यात्वमें जाकर कुछ कम अर्धपुद्रल परिवर्तन काल तक मिध्यात्वके साथ ही रहता है उसके अनन्तानुवन्धीका उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध-पद्र परिवर्तन प्राप्त होता है। अच्छदर्शनका अभाव वारहवें गुणस्यानमें होता है उसके पहले वह सदा रहता है और उसका सङ्गाव भन्य और अभन्य दोनोंके है, अतः इसके सभी प्रकृतियोंका काल ओघके समान वन जाता है। भन्य मार्गणा भी चौदहवें गुण-स्थानकी प्राप्ति होने तक निरन्तर पाई जाती है, इसलिए वह अनादि तो है पर अनन्त नहीं, अतः इसके अनन्त विकल्पको छोड़कर काल संवन्धी शेष सव प्रह्मपणा शोधके समान बन जाती है।

§ ११६. आदेसेण णिरयगदीए णेरिययेस मिन्छना-बारसेकसाय-णवर्णीकसाय० विहत्ती केव० १ जह० दस वाससहस्साणि, उक्त० तेत्तीसं सागरोवमाणि । एवं सम्मत्त सम्मामिन्छत्त-अणंताणुवंधिचउकाणं । णवरि जह० एगसमओ । पढमादि जाव सत्तमा ति एवं चेव वत्तव्वं । णवरि बावीसण्हं पयडीणमप्पप्पणो जहण्णुकस्सिष्टदी वत्तव्वा । छण्णं पयडीणं जह० एगसमओ, उक्त० सग-सग-उक्तस्सिष्टदी होदि । णवरि सत्तमाए पुढवीए अणंताणु०चउक्तस्स जह० अंतोग्रहुत्तं । कुदो, अंतोग्रहुत्तेण विणा संज्ञत्तविदियसमए चेव मरणाभावादो ।

§ ११६. आदेशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयों में मिध्यात्व बारह कषाय और नौ नोकषाय विभक्तिका कितना काछ है ! जघन्य काछ दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट काछ तेतीस सागर है। इसी प्रकार सन्यक्प्रकृति, सन्यग्मिध्यत्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका भी काछ समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनका जघन्य काछ एक समय है। पहछी प्रिय्वीसे छेकर सातवीं प्रिय्वीतक इसीप्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्क, सन्यक्प्रकृति और सन्यग्मिध्यात्वको छोड़कर शेष बाईस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काछ कहते समय प्रथमादि नरकोंमें जहां जितनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति हो वहां उतना जघन्य और उत्कृष्ट काल कहना चाहिये। किन्तु छह प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय है तथा उत्कृष्ट काल प्रथमादि नरकोंमें अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। इतनी विशेषता है कि सातवीं प्रथिवीमें अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य काल अन्तर्में है, क्योंकि, अनन्तानुबन्धीका पुनः संयोजन होनेपर अन्तर्मेंहर्त काल हुए बिना दूसरे समयमें ही मरण नहीं होता है।

विशेषार्थ—सामान्यसे नरककी जघन्य स्थिति दश हजार वर्ष और उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर है और सम्यक्ष्रकृति, सम्यग्मिण्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी चार इनको छोड़कर शेष वाईस प्रकृतियोंका किसी भी नारकी के अभाव नहीं होता है, अतः इन बाईस प्रकृतियोंका जघन्य काळ दश हजार वर्ष और उत्कृष्ट काळ तेतीस सागर कहा। तथा विशेषकी अपेक्षा जिस नरक की जितनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति है उतना कहा। शेष उपर्युक्त छह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काळ तो पूर्वोक्त ही है। परन्तु जघन्य काळमें कुछ विशेषता है जो निम्नग्रकार है—सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिण्यात्व प्रकृतिकी उद्देळना करनेवाळ किसी जीवके उद्देळनाके काळमें एक समय शेष रहते हुए प्रथमादि नरकमें उत्पन्न होने पर उक्त दोनों प्रकृतियोंका सामान्य और विशेष दोनों प्रकारसे जघन्य काळ एक समय वन जाता है तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाळा कोई एक सम्यग्हिष्ट नारकी मिण्यात्वको प्राप्त होकर और वहां एक समय तक अनन्तानुबन्धीके साथ रहकर दूसरे समयमें भरकर यदि अन्य गतिको प्राप्त हो जाता है तो उसके नरकगतिकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धीका जघन्य गतिको प्राप्त हो जाता है तो उसके नरकगतिकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धीका जघन्य

\$१२०. तिरिवखगईए तिरिवखेसु बावीसण्हं पयडीणं विहत्ती केव० का० होदि? जह० खुद्दाभवग्गहणं। अणंताणु०चउक्तस्स जह० एगसमओ, उक्क०दोण्हं पि अणंतकालो, असंखेजा पोग्गलपरियद्वा। सम्मत्त०-सम्मामि० जह० एगसमओ उक्क० तिण्णि पिल-दोवमाणि सादिरेयाणि। पंचिदियतिरिवख-पंचि०ति०पज्ञ-पंचि०ति०जोणिणीसु वावी सण्हं पयडीणं विहत्ती केव० का० होदि? जह० खुद्दाभवग्गहणमंतोसुहुत्तं। सम्मत्त०-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्तस्स जह० एगसमओ, उक्क० सन्वासि पयडीणं तिण्णि पिल-दोवमाणि पुन्वकोडिपुधत्तेणन्व (इभ) हियाणि। एवं मणुसतियस्स वत्तन्वं।

काल एक समय वन जाता है। परन्तु सातवें नरकमें ऐसा जीव अन्तर्मुहूर्त काल हुए विना मरता नहीं अत: वहां अनन्तानुवन्धीका जघन्य काल अन्तर्मुहुर्त कहा है।

\$१२०. तिर्थेचगितका कथन करते समय तिर्थेचोंमें वाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका काल कितना है श जघन्य काल खुद्दाभवग्रहण प्रमाण है। और अनन्तानुवन्धी चतुष्कका जघन्य काल एक समय है। तथा पूर्वोक्त वाईस और अनन्तानुवन्धी चतुष्क इन दोनोंका उत्कृष्ट अनन्त काल है। जो अनन्तकाल असंख्यात पुद्गलपिवर्तनप्रमाण है। सम्यक्ष्रकृति और सम्यिग्यात्वका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुल अधिक तीन परयोपम है। पंचेन्द्रिय तिर्थच, पंचेन्द्रिय तिर्थच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्थच योनिमतियोंमें वाईस प्रकृतियोंका काल कितना है श जघन्य काल खुद्दाभवग्रहण और अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है। तथा सम्यक्ष्रकृति, सम्यिग्ध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य काल एक समय है और सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल पृवेकोटिपृथक्त्वसे अधिक तीन परयोपम है।

जिस प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्थंच आदिके मोहकी अहाईस प्रकृतियोंका काल वतलाया है उसी प्रकार मनुष्यत्रिक अर्थात् सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, और मनुष्यनीके भी उक्त अहाईस प्रकृतियोंका काल समझना चाहिये।

विशेषार्थ-तिर्थंचोंके पांच मेद हैं। उनमेंसे लब्ध्यपर्याप्त तिर्थंचोंको छोड़कर शेष चार प्रकारके तिर्थंचोंकी अपेक्षा यहां पर अडाईस प्रकृतियोंका सत्त्वकाल कहा है। सामान्यसे तिर्थंच गितमें रहनेका जघन्यकाल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्टकाल आवलीके असंख्या-तवें भागके जितने समय हों उतने पुद्रलपरिवर्तन प्रमाण है, इसलिये जिन प्रकृतियोंका तिर्थंचगितमें कभी भी अभाव नहीं होता ऐसी बाईस प्रकृतियोंका तिर्थंचगित सामान्यकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्टकाल कमसे खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन-प्रमाण कहा है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी चारका उत्कृष्ट सत्त्वकाल भी असंख्यात पुद्रल परिवर्तनप्रमाण हो जाता है, क्योंकि इतने काल तक जीव तिर्थंचगितमें मिथ्यात्वके साथ रह सकता है और मिथ्यात्वमें अनन्तानुबन्धीका अभाव नहीं होता। परन्तु अनन्तानुबन्धीके जघन्य सत्त्वकाल और सम्यक्त्वप्रकृति तथा सम्यग्मिथ्यात्वपृक्षतिके जघन्य और उत्कृष्ट

§ १२१. पंचिंदियतिरि०अपञ्ज० छन्वीसं पयडीणं विहत्ती केविचरं कालादो होदि १ जह० खुदाभवगहणं । सम्मत्त०-सम्मामि० जह० एगसमओ । उक्क० सन्वासि सत्त्वकालमें विशेषता है। वह इस प्रकार है- उक्त छहों प्रकृतियोंका जघन्य सत्त्वकाल एक समय जिस प्रकार नरकगतिमें घटित कर आये हैं उसी प्रकार यहां तिर्यंचगतिमें भी घटित कर छेना चाहिये। तथा सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट सत्त्वकाछ साधिक तीन पल्य है। क्योंकि उक्त दोनों प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो मिण्यादृष्टि तिर्यंच दान या दानकी अनुमोदनाके माहात्म्यसे उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न होकर और वहां पर उक्त दोनों प्रकृतियोंकी उद्देलना होनेके पहले ही सम्यक्त्वको प्राप्त कर लेता है उसके साधिक तीन पर्य काल तक उक्त दोनों प्रकृतियोंका सत्त्व पाया जाता है। यहां साधिकसे पूर्वकोटि पृथत्व लेना चाहिये। विशेषकी अपेक्षा पंचेन्द्रियतिर्थंचका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल पंचानवे पूर्वकोटि अधिक तीन पल्य है। तथा पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यंच और योनिमती तिर्यंचका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल क्रमसे सेंतालीस और पन्द्रह पूर्वकोटि अधिक तीन पल्य है, अतः जिन प्रकृतियोंका तिर्थंचगितमें कभी भी अभाव नहीं होता उन बाईस प्रकृ-तियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल पूर्वोक्त जहां जितना जघन्य और उत्कृष्ट काल संभव है उतना कहा है। तथा सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिण्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारका उत्कृष्ट काल जहां जितना उत्क्रप्ट काल है उतना ही है, क्योंकि पूर्वोक्त काल तक जीव पंचेन्द्रिय तिर्थंच आदि पर्यायोंके साथ मिथ्यात्व गुणस्थानमें रह सकता है और मिथ्यात्व गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धीका अभाव नहीं है, अतः अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट काल पूर्वोक्त तीन प्रकारके तिर्थंचोमेंसे जिसका जितना उत्कृष्ट काल है उतना बन जाता है। तथा सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल पूर्वोक्त ही है, क्योंकि कहीं इन दोनों प्रकृतियोंकी उद्देलना होनेके पूर्व ही सम्यक्त्व उत्पन्न करके उनकी सत्त्वस्थिति वढ़ा कर और कहीं वेदकसम्य-क्लके साथ रह कर जिस तिर्यंचका जितना उत्कृष्ट काल कहा है उतने काल तक इन दोनों प्रकृतियोंकी धारा न दूटते हुए सत्ता पाई जा सकती है। तथा पूर्वोक्त तीन प्रकारके तिर्यंचोंके इन छुहों प्रकृतियोंका जघन्य सत्त्व काल एक समय है जिसका उल्लेख नरक गतिमें इनका जघन्य काल कहते समय कर आये हैं, अतः उसीप्रकार यहां समझ लेना चाहिये। सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनीके अट्ठाईस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल पंचे-न्द्रिय तिर्यंच आदिके समान है इसका यह अभिप्राय है कि पूर्वकोटिपृथक्तवकी गणनाको छोड़कर शेष कालनिर्देश दोनोंका समान है। परम्तु पूर्वकोटिपृथक्तवसे सामान्य मनुष्योंके सेंतालीस, पर्याप्त मनुष्योंके तेईस और मनुष्यनियोंके सात पूर्वकोटि लेना चाहिये।

१२१. पंचेन्द्रिय तिर्थंच लब्ध्यपर्याप्तोंके छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका सत्त्वकाल
 कितना है १ जधन्य खुद्दाभवप्रहणप्रमाण है । सन्यक्त्वप्रकृति और सन्यग्मिध्यात्वका

पयडीणमंतीमुहुत्तं । एवं मणुसअपञ्ज० वत्तव्यं ।

§१२२.देवाणं णारगभंगो । भवणादि जाव उवरिमगेवजा ति वात्रीसं पयडीणं जहण्णुकस्सिद्धिती वत्तव्या । छण्णं पयडीणं जहण्एगसमओ, उक्कण् सगिद्धिती वत्तव्या । अणुद्धिसादि जाव सव्बद्धसिद्धि ति मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-वारसकसाय-णवणोकण् जहण् जहण्णिद्धिती वत्तव्या । सम्मत्त-अणंताणुण्चउक्कण् जहण् एगसमओ अंतोमुहुतं, उक्कण् सगिद्धिती ।

ज्ञान्य काल एक समय है। तथा सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार लब्ध्यपयीप्त मनुष्योंके भी कहना चाहिये।

विशेषार्थ-लञ्च्यपर्याप्तक जीव कदलीघातसे खुदाभवप्रहण तक जीवित रह कर मर जाते हैं, अतः उनकी जघन्य आयु खुदाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट आयु अन्तर्भुहूर्त है और इसीलिये सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिण्यात्वके जघन्य सन्त्वकालको छोड़कर शेष सभी प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल कमसे खुदाभवप्रहण और अन्तर्भुहूर्त कहा है। तथा उद्देलनाके कालमें एक समय शेष रहने पर अविवक्षित गतिका जीव विवक्षित पर्यायमें जव उत्पन्न होता है तव उसके सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिण्यात्वका जघन्य काल एक समय वन जाता है।

§ १२२. देवगितमें सामान्य देवोंके अद्वाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका सत्त्वकाल सामान्य नारिकयोंके समान कहना चाहिये। विशेषकी अपेक्षा भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रवेचक तक प्रत्येक खानमें वाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका काल उनकी जघन्य और उत्कृष्ट खिति प्रमाण कहना चाहिये। तथा सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्कका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट खिति प्रमाण कहना चाहिये। तथा नौ अनुदिशोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक प्रत्येक खानमें मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व वारह कषाय और नौ नोकषायका जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थिति प्रमाण कहना चाहिये। सम्यक्त्वप्रकृति और अनन्तानुवन्धी चतुष्कका जघन्यकाल क्रमसे एक समय और अन्तर्भुहूर्त कहना चाहिये। और सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल सर्वत्र अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिये। सोर सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल सर्वत्र अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिये।

विशेषार्थ—नौ अनुदिशोंसे लेकर सर्वार्धसिद्धितकके देवोंके सम्यक्ष्रकृति और अनन्तानुवन्धीके जघन्य कालको छोड़कर शेष कथनमें कोई विशेषता नहीं है। नरकगितका कथन
करते समय जिसप्रकार उसका खुलासा कर आये हैं उसी प्रकार यहां की विशेष स्थितिको
ध्यानमें रखकर उसका खुलासा कर लेना चाहिये। परन्तु अनुदिशसे आगेके देवोंके एक
सम्यग्दिष्ट गुणस्थान ही होता है, इसलिये इनके सम्यक्ष्रकृति और अनन्तानुवन्धीके जघन्य
कालमें विशेषता आ जाती है। जिसके सम्यक्ष्रकृतिकी क्ष्रपणामें एक समय शेष है ऐसा

६ १२३. इंदियाणुवादेण एइंदिएसु सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तविहत्ती० जह० एगसमञी, उक्क० पालिदोवमस्स असंखे० भागो। सेसाणं पयडीणं जह० सुद्दाभवग्गहणं, उक्क० अणंत-कालोअसंखेजा पोग्गलपियद्वा। एवं बादरेइंदियाणं। णवरि छन्बीसंपयडीणमुक्कस्स-विहत्तीकालो अंगुलस्स असंखेजिदिभागो, असंखेजाओ ओसिप्पिण्उस्सिप्पणीओ। बाद-रेइंदियपज्ञ० सम्मत्त-सम्मामि० विहत्ती० जह० एगसमओ, उक्क० संखेजाणि वाससह-स्साणि। सेसाणं छन्वीसपयडीणमेवं चेव, णविर जहण्णविहत्तिकालो अंतोम्रहुत्तं। बादरेइंदियअपज्ञत्तएसु सम्मत्त-सम्मामि० जह० एगसमओ, सेसछन्वीसपयडीणं जह० खुद्दा०। सन्वपयडीणं विहत्तिकालो उक्क० अंतोम्रहुत्तं। सुहुमेइंदिएसु सम्मत्त-सम्मामि० विहत्ती० जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो। सेसपयडीणं विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो। सेसपयडीणं विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोम्रहुत्तं। सेसपयडीणं विहत्ति० जहण्णुक्कस्सेण अंतो-कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि मनुष्य जव नौ अनुदिश आदिमें उत्पन्न होता है तब उसके सम्यक् प्रकृतिका जघन्य काल एक समय भी वन जाता है। तथा कोई वेदकसम्यग्दृष्टि अनुदिश आदिमें उत्पन्न हुआ और वहां उसने अनन्तानुबन्धीकी अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर विसंयोजना कर दी तो उसके अनन्तानुबन्धीका जघन्य काल अनन्तानुबन्धीकी अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर विसंयोजना कर दी तो उसके अनन्तानुबन्धीका जघन्य काल अनन्तर्मुहूर्त वन जाता है।

§ १२३. इन्द्रिय मार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें सम्यक्षकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्क्रष्ट काल पल्योपमके असंख्यातवें भाग है। तथा शेप छुन्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट अनन्त-काल है जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन है। इसी प्रकार वादर एकेन्द्रियोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके छन्बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भाग है। जिसका प्रमाण असंख्यात अवसर्पिणी और एत्सर्पिणी है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके शेष छन्वीस प्रकृतियोंका काल भी सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिण्यात्वके कालके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि जघन्य काल एक समय न होकर अन्तर्मुहूर्त है। बादर एकेन्द्रिय अप-र्याप्तकोंमें सम्यक्षकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और रोष छन्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहण प्रमाण है। तथा सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है। सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें सम्यक्षकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातवें भाग है। तथा शेष प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त मुहुत्तं । सुहुमेइंदियअपज्जत्तएसु सम्मत्त-सम्मामि॰विहत्ति॰ जह॰ एगसमओ, उक्क॰ अंतोमुहुत्तं । सेसाणं पयडीणं जह॰ खुद्दा॰, उक्क॰ अंतोमु॰ ।

११२४. विगलिंदिएसु सम्मत्तसम्मामिच्छत्तविहत्ति जह एगसमओ, सेसाणं पयडीणं विहत्ति जह सहसाणि । सन्वेसिं पयडीणं विहत्ति उक संखेजाणि वस्स-सहस्साणि । एवं विगलिंदियपज्ञत्ताणं । णविर, छन्त्रीसं पयडीणं विहत्ति जह है । तथा शेष छन्त्रीस प्रकृतियोंका जघन्य और उक्त काल अन्तर्मुहते हैं । सूक्ष एके-नित्रय लक्ष्यपर्याप्तकोंमें सम्यक्षकृति और सम्यग्निष्यात्वका जयन्य काल एक समय और उक्त काल अन्तर्मुहते हैं । तथा शेष प्रकृतियोंका जघन्य काल खुदाभवप्रहणप्रमाण और उक्त काल अन्तर्मुहते हैं । तथा शेष प्रकृतियोंका जघन्य काल खुदाभवप्रहणप्रमाण और उक्त काल अन्तर्मुहते हैं ।

विशेषार्थ-यहां एकेन्द्रियोंमें और उनके भेद प्रभेदोंमें अहाईस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल वतलाया गया है। सन्यक्ष्रकृति और सन्यग्मिध्यात्व ये दो प्रकृतियां एकेन्द्रियोंके पाई भी जाती हैं और नहीं भी पाई जाती हैं। जिनके इनका उद्देखना काल पूरा नहीं हुआ है उनके पाई जाती हैं और जिनके उद्देलना काल पूरा हो गया है उनके नहीं पाई जाती हैं। अतः इनके जघन्य और चल्हप्र कालको छोड़कर शेप झन्त्रीस प्रक्र-तियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एकेन्द्रियोंकी जिस पर्यायमें लगातार जघन्य और चत्कृष्टरूपसे जितने काल तक एक जीवके रहनेका नियम है उतना है, जो अपर वत-लाया ही है। तथा सम्यक्षकृति और सन्यग्मिथ्यात्वका जवन्य काल जो एक समय कहा है उसका कारण यह है कि जिसके सम्यक्ष्रकृति और सन्यग्मिध्यात्वकी उद्रेलनामें एक समय शेष रह गया है ऐसा कोई जीव जब नरकर विवक्षित एकेन्द्रियमें उत्पन्न होता है तंव उसके उक्त दोनों प्रकृतियोंका जघन्य काल एक सनय वन जाता है। तथा जिन एकेन्द्रियोंका उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातवें भागसे अधिक है उनके इन दोनों प्रकृ-वियोंका उत्कृष्ट काल पत्योपमके असंख्यावर्षे भाग होता है। क्योंकि इतने कालके भीतर इन दोनों प्रकृतियोंकी उद्देलना हो जाती है। और जिन एकेन्द्रियोंका उत्कृष्ट काल प्रयो-पमके असंख्यातवें भागके भीतर हैं उनके सन्यक्ष्रकृति और सन्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट काल भी उतना ही होता है, क्योंकि इन दोनों प्रकृतियोंकी उद्देलना होनेके पहले ही वह पर्याय वदल जाती है।

हु १२८ विकलेन्द्रियों सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका ज्ञान्य काल एक समय और श्रेष प्रकृतियोंका ज्ञान्य काल सुद्दाभवप्रहणप्रमाण है। तथा सभी प्रकृतियोंका ज्लुष्ट काल संस्थात हजार वर्ष है। इसी प्रकार विकलेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके ज्क प्रकृतियोंका काल ज्ञानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके ल्ल्वीस प्रकृतियोंका ज्ञान्य काल सुद्दाभव- अद्गप्तमाण न होकर अन्तर्भुहूर्त है। विकलेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान विकलेन्द्रिय अपर्याप्त-

अंतोम्रहुत्तं। एवं विगलिंदियअपजनाणं, णवरि छब्वीसंपयडीणं विहत्ति० जह० खुद्दा०, अद्दाबीसपयडीणं विहत्ति० उक्त० अंतोम्रहुत्तं।

§ १२५. पंचिंदिय-पंचि॰पजत्तएसु छब्बीसंपयडीणं विहत्ति॰ जह॰ खुद्दाभव-ग्गहणमंतोसुहुत्तं, उक्क॰ सागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणब्भिहियाणि सागरो-वमसदपुधत्तं । सम्मत्त-सम्मामि॰विहत्ति॰ जह॰ एगसमओ, उक्क॰ वे छाविहसा-कोंके उक्त प्रकृतियोंका काल जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके छब्बीस प्रकृ-तियोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त न होकर खुद्दाभवप्रद्मणप्रमाण है। और अहाईस प्रकृति-योंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ-द्वीन्द्रियकी उत्कृष्ट आयु बारह वर्ष त्रीन्द्रियकी उनचास दिनरात और चतु-रिन्द्रियकी छह महीना है। अब यदि कोई अन्य इन्द्रियवाला जीव विकलत्रयमें उत्पन्न होकर निरन्तर इसी विकलत्रय पर्यायमें उत्पन्न होता रहे और मरता रहे तो संख्यात हजार वर्ष तक वह विकलत्रय पर्यायमें रह सकता है। इसी अपेक्षासे ऊपर सामान्य और पर्याप्त विकलत्रयोंके सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष कहा है। तथा जघन्य काल कहते समय सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका एक समय और छव्वीस प्रकृतियोंका सामान्य विकलत्रयोंके खुद्दाभवग्रहण प्रमाण और पर्याप्त विकलत्रयोंके अन्तर्भुहूर्त कहनेका कारण यह है कि उक्त दोनों प्रकृतियोंकी उद्वेलनामें एक समय शेष रहने पर अन्य इन्द्रि-यवाला जीव यदि विवक्षित विकलत्रयमें उत्पन्न हुआ तो उसके दोनों प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय बन जाता है। तथा सामान्य विकलत्रयंका जघन्य काल खुद्दाभवप्रहण प्रमाण है और पर्याप्त विकलत्रयका जघन्य काल अन्तर्भुहूर्त है अतः इन दोनोंके शेप छव्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल क्रमसे खुदाभवग्रहणप्रमाण और अन्तर्भुहूर्त घटित हो जाता है। लब्ध्यपर्याप्तक विकलत्रयका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्क्रष्ट काल अन्तर्सुहूर्त है अतः इनके छन्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । रही सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वके जघन्य कालकी बात सो ऊपर जिसप्रकार सामान्य और पर्याप्त विकलत्रयके इनके जघन्य काल एक समयका खुलासा किया है उसी प्रकार इनके भी उक्त दोनों प्रकृतियोंके जघन्य कालका खुलासा कर लेना चाहिये।

§ १२५ पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपयीप्तक जीवोंमें छन्बीस प्रकृतियोंका जवन्य काल क्रमसे खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और अन्तर्मुहूर्त है। तथा दोनोंके छन्बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल क्रमसे पूर्वकोटिप्रथक्तव अधिक हजार सागर और सौ सागर प्रथक्तव है। तथा दोनोंके संन्यक्-प्रकृति और सन्यग्मिण्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्योपमके तीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक एकसौ वत्तीस सागर है।

गरोवमाणि तीहि पिलदोवमस्स असंखे॰भागेहि सादिरेयाणि। पुन्नं परूनिदछन्नी-सपयडीस अणंताणुवंधिचडकस्स विहत्तीए जहण्णकालो एगसमओ ति किण्ण परू-विदो १ ण, चडवीससंतकम्मिअ—उवसमसम्मादिद्विस्स एयसमयं सासणगुणेण परि-णदस्स विदियसमए चेव कालं काद्ण एइंदिएस उप्पादासंभवादो। कृदो एदं णन्नदे १ परमगुरूवएसादो। तदो अंतोम्रहुत्तसंज्ञत्तस्सेव तत्युप्पादो ति घेचन्तं।अथवा सन्वत्य उप्पाक्षमाणसातणस्स एगसमओ वचन्तो। पंचिदियअपज्ञत्तएस सम्मत्त-सम्मामि॰ विहत्ति॰ जह० एगसमओ, उक्क॰ अंतोम्रहुत्तं। छन्तीसंपयडीणं विहत्ति॰ जह० खद्दा॰, उक्क॰ अंतोम्रहुत्तं।

शंका-जपर जो छन्त्रीस प्रकृतियां कहीं हैं जनमेंसे अनन्तातुवन्धीचतुष्कका जवन्य काल एक समय क्यों नहीं कहा ?

ससाधान-नहीं, क्योंकि चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो उपशमसम्यग्दृष्टि जीव हैं वह एक समय तक सासादन गुणस्थानके साथ रहकर और दूसरे समयमें ही मर कर एकेन्द्रियोंमें नहीं उत्पन्न होता है, इसल्ये पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्त जीवोंके अनन्ता-गुवन्धी चतुष्कका जधन्य काल एक समय नहीं कहा ।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है कि चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव एक समय सासादन गुणसानमें रह कर और दूसरे समयमें मर कर एकेन्द्रियोंमें नहीं उत्पन्न होता है ?

समाधान-परम गुरुके उपदेशसे जाना जावा है।

अतः चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला उपशमसन्यग्दृष्टि जीव जब अनन्तानुबन्धी चतुष्कके साथ अन्तर्मुहूर्त काल तक रह लेता है तभी वह मर कर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हो सकता है ऐसा यहां प्रहण करना चाहिये । अथवा जिन आचार्योंके मतसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव एकेन्द्रियादि सभी पर्यायोंमें उत्पन्न होता है उनके मतसे पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्त- जीवोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका एक समय जधन्य काल कहना चाहिये ।

विशेषकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय तिर्यंचका जघन्य काल खुद्दामवप्रहणप्रमाण और पंचेन्द्रिय-'पंचीप्त तिर्यंच तथा योनिमतीतिर्यंचका जघन्य काल अन्तर्भुद्देते हैं।

छन्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रियोंके सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका अधन्य काल एक समय और चत्कृष्ट काल अन्तर्नुहूर्त है। तथा शेष छन्वीस प्रकृतियोंका जधन्य काल खुद्दा-भवप्रहणप्रमाण और चत्कृष्ट काल अन्तर्नुहूर्त है।

विशेषार्थ-सामान्य पंचेन्द्रियका पंचेन्द्रिय पर्यायमें रहनेका जवन्य काल खुद्दाभवमहण-प्रमाण और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्त्वसे अधिक हजार सागर है। पंचेन्द्रियपर्याप्त-जीवका पंचेन्द्रियपर्याप्त पर्यायमें तिरन्तर रहनेका जघन्य काल अन्तर्जुहूर्त और उत्कृष्ट काल

११२६. चत्तारिकाएसु सम्मत्त-सम्मामि० विहात्ति० जह० एगसमञ्जो, उक्क० पार्लदो॰ असंखे॰ भागो । सेसछन्वीसंपयडीणं विहत्ति॰ जह॰ खुद्दा॰, उक्क॰ असंखेजा लोगा । चत्तारिवादरकाएस सम्मत-सम्मामिच्छत्त० विहत्तीए चत्तारिकायसंगी । सेसछन्वीसंपयडीणं विहात्ति० जह० खुदाभवग्गहणं, उक्त० कम्महिदी। चत्रारि-वादरकायपञ्जत्तएसु सम्मत्त-सम्मामि०विहत्ति० जह० एगसमञ्जो, सेसछव्वीसंपयडीणं विहत्ति॰ जह॰ अंतोग्रहुत्तं । सन्वासिग्रकस्सकालो संखेजाणि वस्ससहस्साणि । चत्ता-सौ सागर पृथत्व है। तथा छब्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रियका छब्ध्यपर्याप्त पर्यायमें निरन्तर रहनेका जधन्य काल खुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिये इन जीवोंके सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिण्यात्वको छोड़कर शेष छच्वीस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल उन उन जीवोंकी उस उस पर्यायमें निरन्तर रहनेकी जघन्य और उत्कृष्ट श्वितिप्रमाण कहा है। यहां यह शंका उठाई गई है कि सामान्य और पर्याप्त पंचेन्द्रिय जीवोंके अनन्ता-नुबन्धीका जघन्यं काल एक समय भी संभव है फिर उसे यहां क्यों नहीं कहा। इस शंकाका समाधान वीरसेन स्वामीने दो प्रकारसे किया है। पहले तो यह वतलाया है कि जिस जीवने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर दी है ऐसा उपशम सम्यग्दृष्टि जीव सा-सादन गुणस्थानमें एक समय रहकर और दूसरे समयमें मरकर एकेन्द्रियोंमें नहीं उत्पन्न होता है, इसिलये अनन्तानुबन्धीका जघन्य काल एक समय नहीं बनता है। तथा दूसरे उत्तर द्वारा आचार्यान्तरके अभिप्रायसे अनन्तानुबन्धीका जधन्य काल एक समय स्वीकार कर लिया है जो अपर दिखाया ही है। तथा उक्त तीनों प्रकारके जीवोंके सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय उद्देलनाकी अपेक्षा होता है। और पंचे-न्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके उक्त दो प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल जो तीन परयोपमके तीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक एक सौ बत्तीस सागर वताया है इसका खुलासा पृष्ठ १०० पर कर आये हैं। और लब्ध्यपर्याप्तकका उस पर्यायमें रहनेका उत्कृष्ट काल अन्त-र्श्वेहूर्त होनेसे उनके उक्तं दो प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है।

\$१२६. पृथिवीकाय आदि चार कार्योमें सम्यक्पकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्योपमके असंख्यातवें भाग है तथा शेष छव्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है। वादर पृथिवीकाय आदि चार वादरकार्योमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका काल पृथिवीकाय आदि चार कार्योके समान है। तथा शेष छव्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्दामव-प्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण है। वादरपृथिवीकायिकपर्याप्त आदि चार बादरकायपर्याप्त जीवोंके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय तथा शेष छव्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय तथा शेष छव्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल छन्तर्मुहूर्त है। और सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल

रिवादरकायअपजत्तप्सु सम्मत्त-सम्मामि० विहत्ति० जह० एगसमओ, सेसाणं पयडीणं विहत्ति० जह० खुद्दा०, सन्वासिमुक्क० अंतोमुहुत्तं । चत्तारिमुहुमकायिएसु सम्मत्त-सम्मा-मि०विह० जह० एगसमओ, उक्क० पिठदो० असंखे०भागो । सेसछव्वीसंपयडीणं विह० जह० खुद्दा०, उक्क० असंखेजा लोगा। सन्वसुहुमपजत्तापज्ञत्ताणमेवं चेव वत्तव्वं। णविर पज्जत्तएसु छव्वीसंपयडीणं जह०अंतोमुहुत्तं। अष्टावीसपयडीणं उक्क०अंतोमुहुत्तं। वणप्फदि-

संख्यात हजार वर्ष है। बादर पृथिवीकायिकअपर्याप्त आदि चार वादरकाय अपर्याप्तजीवोंके सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और शेष प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्दाभवमहणप्रमाण है। तथा सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। सूक्ष्म- पृथिवीकाय आदि चार सूक्ष्मकाय जीवोंके सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्योपमके असंख्यातवें भाग है। तथा शेष छुव्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्दाभवमहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यातलेकप्रमाण है। सभी सूक्ष्म- पर्याप्त और स्कृत अपर्याप्त जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल सूक्ष्मकायिक जीवोंके समान ही कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि उक्त चारप्रकारके सूक्ष्म पर्याप्त जीवोंके छुव्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल और अद्वाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है।

विशेषार्थ-जपर प्रथिवीकायिक आदि चार तथा उनके भेद-प्रभेदोंमें अहाईस प्रकृति-योंका जघन्य और उत्कृष्ट काल बताया है। सर्वत्र सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय है यह तो स्पष्ट है। तथा जहां विवक्षितकायका उत्कृष्ट काल पत्यी-पमके असंख्यातवेंभागसे अधिक है वहां सम्यक्ष्मकृति और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट काल पल्योपमका असंख्यातवां भाग होता है और जहां विवक्षित कायका उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातवें भागसे कम है वहां उक्त दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल कम होता है। तथा शेष छुन्नीस प्रकृतियोंका काल कहते समय जिस कायका जितना जवन्य और उत्कृष्ट काल हो उतना उन प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल जानना चाहिये जो ऊपर वताया ही है। जपर वादर पृथिवीकाय आदिके छव्वीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल जो कर्म स्थिति-प्रमाण वताया है सो इससे मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरका प्रहण करना चाहिये। परिकर्ममें कर्मिस्यितिसे भवस्थिति ली गई है इसलिये यहां कितने ही आचार्य कर्मस्थितिसे बादर एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति असंख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालका प्रहण करते हैं पर उनका ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि सामान्य वादर जीवका जो भवस्थितिकाल कहा है वही वादर पृथिवीकायिक आदिका नहीं हो सकता। तथा सूत्रप्रन्योंमें सामान्य वादर जीवकी भवस्थिति असंख्यातासंख्यात उत्स-र्पिणी और असर्पिणीप्रमाण कही है और बाद्र पृथिबीकायिक आदिकी भवस्थिति कर्म-स्थितिप्रमाण कही है। इसप्रकार इन दोनोंकी भवस्थिति जब भिन भिन्न दो प्रकारसे कही

काइएसु सम्मत्त-सम्मामि०विद्दात्ति० जह० एगसमओ, उक्क० पिट्ठिते० असंखे०भागो । सेसछन्त्रीसंपयडीणं विद्वत्ति० जह० खुद्दा०, उक्कस्स० अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपिर-यद्दा। बादरवणप्पादिकाइयाणं बादरएइंदियमंगो । तेसि पज्जतापज्जताणं वादरेइंदिय-पज्जतापज्जत्तमंगो । सुहुमवणप्पादीणं सुहुमेइंदियमंगो । बादरवणप्पादिकाइयपत्तेय-सरीराणं वादरपुढविमंगो । तेसि पज्जतापज्जताणं वादरपुढविपज्जतापज्जतमंगो । णिगोदजीवेसु सम्मत्त-सम्मामि०विद्दत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० पिट्ठिते० असंखे०भागो । सेसपयडीणं विद्द० जह० खुद्दाभवग्गहणं । उक्क० अद्दाइजपोग्गलपिरयद्दा। वादरणिगोदजीवेसु सम्मत्त-सम्मामि०विद्दत्ति० जह० एगस०, उक्क० पिट्ठिते० है तो एकमें दूसरी स्थितिके उपचार करनेका कोई प्रयोजन नहीं रहता। अतः यहां कर्म-स्थितिसे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका ही प्रहण करना चाहिये।

वनस्पतिकायिक जीवोंके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। तथा शेष छन्नीस प्रकृतियोंका जधन्य काल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्रल परिवर्तनप्रमाण है। वादर वनस्पतिकायिकोंके सभी प्रकृतियोंका काल वादर एकेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये। तथा वादरवनस्पतिकायिकपर्याप्त और वादरवनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल वादर एकेन्द्रियपर्याप्त और वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंके समान जानना चाहिये। सूक्ष्म वनस्पतिकायिक जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके समान होता है। वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल बादरप्रथिवीकायिक जीवोंके समान होता है। तथा वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त और वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर अपर्याप्त जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल वादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त और वादर प्रथिवीकायिक अपर्याप्त जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल वादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त और वादर प्रथिवीकायिक अपर्याप्त जीवोंके सभी मकृतियोंका काल वादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त और वादर प्रथिवीकायिक अपर्याप्त जीवोंके सभी मकृतियोंका काल वादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त और वादर प्रथिवीकायिक अपर्याप्त जीवोंके सभी मकृतियोंका काल वादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त और वादर प्रथिवीकायिक अपर्याप्त जीवोंके सभी मान होता है।

विशेषार्थ-एक जीव वनस्पतिकायमें कमसे कम खुदाभवमहण कालतक और अधिकसे अधिक असंख्यातपुद्गल परिवर्तन कालतक रहता है। इसलिये छ्रव्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुदाभवमहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है। परन्तु सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्देलनाकी अपेक्षा उनका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातवें भाग ही प्राप्त होता है, क्योंकि मिध्यात्वके साथ इससे अधिक कालतक इन प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं रहता है। जपर कहे गये शेष वादर वनस्पति-कायिक आदिके सभी प्रकृतियोंका काल वादर एकेन्द्रिय आदिके समान जान लेना चाहिये।

निगोदजीवोंमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। शेष प्रकृतियोंका जघन्य काल खुदाभवप्रह-णप्रमाण और उत्कृष्ट काल अढ़ाई पुद्रल परिवर्तनप्रमाण है। बादर निगोद जीवोंमें सम्यक्- असंखे॰भागो । सेसपयडीणं विहत्ति॰ जह॰ खुद्दा॰, उक्त॰ कम्मिटदी । बादरणिगोद-जीवपज्जत्ताणं बादरएइंदियपज्जत्तभंगो । बादरणिगोदजीवअपज्जत्ताणं बादरएइंदिय अपज्जत्तभंगो । सुहुमणिगोदाणं सुहुमपुढविभंगो ।

§ १२७. तसकायियेसु सम्मत्त-सम्मामिन्छत्त० विहात्ति० जह० एगसमओ, उक्क० वेद्धाविहसागरोवमाणि तीहि पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागेहि सादिरेयाणि । सेसछन्वी-संपयडीणं विहात्ति० जह० खुद्दाभवग्गहणं, उक्क० वेसागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपु-धत्तेणब्मिहयाणि । एवं तसकायियपज्जत्ताणं पि वत्तन्वं। णवरि छन्वीसंपयडीणं विहत्ति० जह० अंतोस्रहुत्तं, उक्क० वेसागरोवमसहस्साणि । तसकाइयअपज्जत्ताणं पंचिं-दियअपज्जत्तमंगो ।

प्रकृति और सम्यग्मिश्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल परयोपमका असंख्यातवां भाग है। तथा शेष छन्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल कमिस्थितिप्रमाण है। बादर निगोद पर्याप्त जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान है। बादर निगोद अपर्याप्त जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंके समान है। तथा सूक्ष्म निगोद जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल सूक्ष्म पृथिवीकायिक जीवोंके समान है।

विशेषार्थ—निगोद जीवोंका जघन्य काल खुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल ढाई पुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है, अतः इनके छन्बीस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल भी उतना ही है। तथा सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमका असंख्यातवां भाग उद्देलना की अपेक्षा कहा है जिसका स्पष्टीकरण ऊपर कर आये हैं। बादर निगोद जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल यहां पर अलगसे बताया है पर बादर पृथिवीका-यिकके कालसे उसमें कोई विशेषता नहीं है, अतः बादर पृथिवीका-यिकके कालका जिसप्रकार पहले खुलासा कर आये हैं उसीप्रकार यहां समझ लेना चाहिये। इसीप्रकार बादर निगोद पर्याप्त आदिके सभी प्रकृतियोंका काल बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त आदिके सभी जकृतियोंका काल बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त आदिके समान जान लेना चाहिये।

§१२७. त्रसकायिक जीवोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमके तीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक एक सौ बत्तीस सागर है। तथा शेष छन्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुदाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक दो हजार सागर है। इसीप्रकार त्रसकायिक पर्याप्त जीवोंके भी कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके छन्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तर्मुहुर्त और उत्कृष्ट काल दो हजार सागर है। त्रसकायिक लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंके समान है।

६१२८. जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचवचि०-वेडिव्वय०-वेडिव्यिमस्स० अहावी-संपयडीणं विहित्ति० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोग्रहुत्तं । णविर वेडिव्यिमस्स० छव्वी-संपयडीणं जह० अंतोग्रहुत्तं । कायजोगीग्र सम्मत्त-सम्मामि० विहित्ति० जह० एगसमओ, उक्क० पिट्टिवे० असंखे०भागो । सेसछब्बीसंपयडीणं विहित्ति० जह० एगसमओ, उक्क० अणंतकालो असंखेजा पोग्गलपियद्वा । कथमेत्थ एगसमयमेत्तजहण्णकालो-वलंभो चे १णः विहित्तगचरिमसमए कायजोगेण परिणदिम्म तदुवलद्वीदो । ओरालिय० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-सोलसकसाय-णवणोकसायविहित्ति० जह० एगसमओ, उक्क० वावीसवस्ससहस्साणि देखणाणि । ओरालियिमस्स० अष्टावीसपयडीणं विहित्ति० जह० खुद्दाभवग्गहणं तिसमयूणं, उक्क० अंतोग्रहुत्तं । णविर सम्मत्त-सम्मामि० विशेषार्थ—त्रसकायिक जीवोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल

विशेषार्थ— त्रसकायिक जीवोंका जघन्य काल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिपृथक्त अधिक दो हजार सागर है, अतः इनके छन्वीस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल भी उतना ही है । तथा सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय उद्देलनाकी अपेक्षा है और उत्कृष्ट काल पल्योपमके तीन असंख्यातें भागोंसे अधिक एकसौ बत्तीस सागर उद्देलनाके कालके भीतर पुनः पुनः सम्यक्त्वकी प्राप्तिकी अपेक्षा है जिसका खुलासा पहले कर आये हैं। पर्याप्त त्रसकायिकका जघन्य काल अन्त्रभुदूर्त और उत्कृष्ट काल दो हजार सागर है, इसलिये इनके छन्वीस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल भी उतना ही कहा है। शेप कथन सुगम है।

ई १२८. योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, वैक्रियिककाय-योगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके अट्टाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके छुज्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है। सामान्य काययोगी जीवोंके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्योपमका असंख्यातवां भाग है। तथा शेप छज्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है।

शंका—यहां सामान्य काययोगी जीवोंमें छुच्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय कैसे प्राप्त होता है ?

समाधान-उक्त छन्वीस प्रकृतियोंके क्षय होनेके अन्तिम संमयमें काययोगसे परिणत होने पर छन्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय प्राप्त हो जाता है।

औदारिककाययोगी जीवोंके मिध्यात्व, सन्यक्प्रकृति, सन्यग्मिध्यात्व, सोलहं कषांयं और नौ नोकषायका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुल कम बाईस हजार वर्ष है। औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके अहाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल तीन समय कम

विहात्ति॰ जह॰ एगसमओ । आहार॰ अष्टावीसपयडीणं विह॰ जह॰ एगसमओ, उक्त॰ अंतोम्र॰। आहारमि॰ अड्टावीसपय॰ विहत्ती॰ जहण्णुक्त॰ अंतोम्र॰। कम्मइय॰ अष्टावीसप॰ विहत्ती॰ जह॰ एगस॰, उक्त॰ तिण्णि समया।

खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इतनी विशेषता है कि इनके सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय है। आहारककाययोगी जीवोंके अहाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। आहारकमिश्रकाय-योगी जीवोंके अहाईस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। तथा कार्मण काययोगी जीवोंके अहाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है।

विशेषार्ध-पांचों मनोयोग, पांचों वचनयोग, औदारिककाययोग, वैक्रियिककाययोग और आहारककाययोग इन सवका जघन्य काल एक समय और औदारिककाययोगको छोड़कर शेष सभीका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। तथा औदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम वाईस हजार वर्ष है। उक्त योगोंका जघन्य काल एक समय योगपरावृत्ति, गुण परावृत्ति, मरण और व्याघातकी अपेक्षा वताया है। पर यहां योगपरावृत्ति और गुण-परावृत्तिकी अपेक्षा एक समय सम्बन्धी प्ररूपणासे प्रयोजन नहीं है, क्योंकि इनकी अपेक्षा योगोंकी एक समय सम्बन्धी प्ररूपणा आश्रयभेद पर अवलम्बित है, वास्तवमें वहां प्रत्येक योग अन्तर्मुहूर्त काल तक ही रहता है। अब रही मरण और व्याघातकी वात सो पांचों मनोयोग और पांचों वचनयोगका जघन्य काल एक समय मरण और व्याघात दोनों प्रकारसे बन जाता है पर औदारिककाययोग और वैक्रियिककाययोगका जघन्य काल एक समय केवल मरणकी अपेक्षा और आहारककाययोगका जघन्य काल मरण और अद्धाक्षयकी अपेक्षा प्राप्त होता है। औदारिकमिश्रका कपाट समुद्धातकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय है, पर उसकी यहां विवक्षा नहीं है, क्योंकि केवली जिनके मोहकी अडाईस प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं पाया जाता, अतः यहां औदारिकमिश्रका जघन्य काल खुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त लेना चाहिये। वैक्रियिकमिश्रकाययोग और आहारकमिश्रकाय-योगका जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारका काल अन्तर्मुहूर्त है। तथा कार्मणकाययोगका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है। इसप्रकार योगोंके इन कालोंकी अपेक्षा मोहकी सभी प्रकृतियोंका काल यहां कहा है। इतनी विशेषता है कि औदा-रिकमिश्रकाययोग और वैक्रियिकमिश्रकाययोगवाले जीवके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्-मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय भी वन जाता है। सामान्य काययोगमें छव्वीस प्रकृतियोंकी जो एक समय सम्बन्धी प्ररूपणा की है वह उन प्रकृतियोंके क्षय होनेके अंतिम समयमें काययोगके प्राप्त होनेकी अपेक्षासे की है। यद्यपि उस जीवके काययोग अन्तर्भुः

§ १२६. वेदाणुवादेण इत्थिवेदएसु अणंताणुवंधि च उक्कः विहः जहः एगसमओ, उक्कः पिलदोवमसदपुधत्तं। सम्मत्त-सम्मामिः विहत्तिः जहः एगसमओ, उक्कः पिलदोवमसदपुधत्तं। सेसवावीसंपयडीणं विहत्तिः जहः एगसमओ, उक्कः पिलदोवमसदपुधत्तं। पुरिसवेदएसु सम्मत्त-सम्मामिः विहः जहः एगसमओ, उक्कः वेद्याविहसागरोवमाणि सादिरेयाणि। सेसञ्ज्ञ्वीसपयडीणं विहत्तिः जहः अंतो-सुहुत्तं उक्कः सागरोवमसदपुधत्तं। णवरि अणंताणुः जहः एगसमओ। णवंसयवेदेसु सम्मत्तः-सम्मामिः विहत्तिः जहः एगसमओ, उक्कः तेत्तीसंसागरोवमाणि सादिरेयाणि। सेसाणं पयडीणं विहत्तिः जहः एगसमओ, उक्कः अणंतकालो असंखेज्जा पोग्गलपरियद्वा। अवगदवेदएसु चउवीसंपयडीणं विहत्तिः केवः १ जहः एगसमओ, उक्कः अंतोसुह्तं। एवमकसाय-सुहुमसंपरायः-जहानसादः वत्तव्वं।

हूत काल तक रहता है पर जहां जहां इन छन्त्रीस प्रकृतियोंका क्षय होता है वहां वहां क्षय होनेके अन्तिम समयमें मनोयोग या वचनयोगसे काययोगके प्राप्त होने पर काययोगके सद्भावमें उन प्रकृतियोंका सत्त्व एक समय तक ही दिखाई देता है इसिल्ये सामान्य काय-योगमें एक समय सम्बन्धी प्रह्मणा वन जाती है।

§ १२१. वेदमार्गणांके अनुवादसे स्नीवेदियोंमें अनन्तानुवन्धी चतुष्कका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल सौ पत्यपृथक्त है। सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक पचपन पत्य है। तथा शेष बाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल सौ पत्यपृथक्त है। पुरुषवेदियोंमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक एक सौ वत्तीस सागर है। तथा शेप छन्दीस प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल सौ सागर पृथक्त है। इतनी विशेषता है कि इनके अनन्तानुवन्धीका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। तथा शेष छन्दीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। तथा शेष छन्दीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन प्रमाण है। तथा अपगतवेदियोंमें चौवीस प्रकृतियोंका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिक संयत और ययाख्यात संयत जीवोंके चौवीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहना चाहिये।

विशेषार्थ-चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक स्त्रीवेदी जीव अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हुआ और दूसरे समयमें मर कर अन्य वेदवाला हो गया उसके अनन्तातुवंधीका जघन्य काल एक समय पाया जाता है। स्त्री वेदके साथ एक जीव निरन्तर सौ पल्यप्ट-

थक्त्वकाल तक रहता है, अतः अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उत्कृष्ट काल सौ पल्यपृथक्त्व कहा है। सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय उद्देलनाकी अपेक्षा कैसे घटित होता है इसका उल्लेख पहले कर आये हैं। कोई एक सम्यक्षश्रक्तिकी और कोई एक सम्यग्मिध्यात्वकी सत्तावाला मिध्याद्दष्टि स्त्रीवेदी जीव पचपन पल्यकी आयु लेकर स्रीवेदी हुआ और वहां उक्त दोनों प्रकृतियोंकी उद्देलना होनेके अन्तिम समयमें वे वेदक सम्याद्दिष्ट हो गये और अन्त समयतक सम्याद्दिष्ट वने रहे। अनन्तर वहांसे सम्यग्द्रीं सके साथ मर कर पुरुषवेदी हुए इस प्रकार उन स्त्रीवेदी जीवोंके उक्त दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल साधिकपचपन पत्य प्राप्त होता है। जो स्त्रीवेदी जीव उपशम-श्रेणी पर चढ़ कर अवेदी हुआ और छौट कर पुनः एक समय तक स्त्रीवेदी हुआ और दूसरे समयमें मर कर पुरुषवेदी हो गया उसके शेष वाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। स्त्रीवेदीके इन्हीं वाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल जो सौ पल्यप्ट-थक्त कहा है वह स्त्रीवेदीके साथ निरन्तर रहनेके कालकी अपेक्षासे कहा है। पुरुष-वेदियोंके सम्यक्पकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जधन्य काल एक समय उद्देलनाकी अपेक्षा माप्त होता है। जो पुरुषवेदी जीव छ्यासठ सागर काल तक वेदक सम्यक्तके साथ रहा पुनः मिध्यात्वमें आकर द्वितीय वार क्रमसे वेदक सम्यक्तको प्राप्त कर उसके साथ छचासठ सागर काल तक रहा उसके सम्यक्षकृति और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट काल साधिक एक सौ वत्तीस सागर प्राप्त होता है। जिसप्रकार स्त्रीवेदी जीवोंके अनन्तानुबन्धीका जघन्य काल एक समय घटित कर आये हैं उसीप्रकार पुरुषवेदी जीवोंके जानना चाहिये। पुरुष-वेदके साथ निरन्तर रहनेका काळ सौ सागर पृथक्त्व है अतः अनन्तानुबन्धी चतुष्क और द्योष वाईस प्रकृतियोंका उत्कुष्ट काल सौ सागर पृथक्त कहा है। जो पुरुषवेदी उपशम-श्रेणीसे उतर कर तत्काछ पुनः उपशमश्रेणीपर चढ़ कर अपगतवेदी हो जाता है उसके पुरुष-वेदका जघन्य काल अन्तर्भुहूर्त प्राप्त होता है, इस अपेक्षासे पुरुषवेदीके शेप वाईस प्रकृ-तियोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। स्त्रीवेदी जीवोंके समान नपुंसकवेदी जीवोंके सभी प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय घटित कर लेना चाहिये। जो सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी सत्तावाला सातवें नरकमें उत्पन्न होनेसे पूर्व नपुंसकवेदी रहा और वहां उपन्न होने पर आदि और अन्तके दो अन्तर्मेहूर्तीको छोड़कर सम्यग्दृष्टि रहा उसके सम्यक्षकृति और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर प्राप्त होता है। तथा नपुंसकवेदके साथ निरन्तर रहनेका काल असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन है अतः शेप छन्वीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल असंख्यात पुत्रलपरिवर्तन कहा है। अवगतवेद आदि शेष मार्ग-णाओं में चौबीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय मरणकी अपेक्षा और उत्कृष्ट काल अन्तर्भेहृते इस इस मार्गणास्थानके उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा कहा है।

६ १३०. कसायाणुवादेण चत्तारिकसाय० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु० विद्द० मणभंगो । सेसाणं पयडीणं विहत्ति० जहण्णुक्क० अंतोग्रहुत्तं ।

§ १३१. णाणाणुवादेण मदि-सुद-अण्णाणि० मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय-विहत्ति० तिण्णि भंगा। तत्थ जो सो सादिओ सपन्जविसदो तस्स जह० अंतोम्रहुत्तं, उक्क० अद्धपोग्गलपरियट्टं देख्रणं। सम्मत्त-सम्मामि० विहत्ति० जह० अंतोम्रहुत्तं, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो। एवं मिच्छादिष्टिस्स वत्तव्वं। विभंगणाणीसु सम्मत्त०-सम्मामि० मदि-अण्णाणिभंगो। णवरि जह० एयसमओ। सेसाणं पयडीणं विह० जह० एग-

१२० कपायमार्गणाके अनुवादसे चारों कषायवाले जीवोंके मिध्यात्व, सम्यक्ष्रकृति, सम्यिग्धियात्व और अनन्तानुवन्धीका काल मनोयोगियोंके समान है। तथा शेष इक्षीस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है।

विशेषार्थ—कषायोंके परिवर्तनकी अपेक्षा मिण्यात्व आदि सात प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय वन जाता है, क्योंकि जिस समय इन सात प्रकृतियोंका अभाव होता है उसके पहले समयमें एक कपायका काल पूरा होकर यदि अन्तिम समयमें दूसरी कषाय आ जाती है तो उस कपायके सद्भावमें ये प्रकृतियां एक ही समय दिखाई देती हैं। या मिण्यात्वको छोड़कर शेप छह प्रकृतियोंकी पुनः उत्पत्ति संभव है, अतः जिस समय ये छह प्रकृतियां पुनः सत्त्वको प्राप्त होती हैं वह यदि किसी कषायके उदयका अन्तिम समय हो तो उस कषायमें वे छहों प्रकृतियां एक समय दिखाई देती हैं। इस प्रकार इन सात प्रकृतियोंका चारों कपायोंमें जघन्य काल एक समय वन जाता है। पर इस प्रकार शेष इसीस प्रकृतियोंका क्षय क्ष्यकश्रेणीमें होता है और क्ष्यकश्रेणी पर जीव जिस कषायके उदयके साथ चढ़ता है अन्त तक उसी कपायका उदय बना रहता है। इसिल्ए चारों कपायोंमें शेप इक्षीस प्रकृतियोंका काल अन्तर्मुहूर्त है। तथा सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्रत्येक कपायके कालकी अपेक्षा जानना चाहिये, क्योंकि सामान्य रूपसे किसी भी कपायका जवन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कम नहीं है।

\$१३१. ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे मलज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंके मिश्यात्व, सोलह काय और नौ नोकपायके तीन मंग होते हैं। उनमेंसे जो सादिसान्त मंग है उसकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तर्महूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्द्धपुद्रल परिवर्तन प्रमाण है। तथा सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिश्यात्वका जघन्य काल अन्तर्महूर्त और उत्कृष्ट काल पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। इसीप्रकार मिश्यादृष्टिके सभी प्रकृतियोंका काल कहना चाहिये। विभंग ज्ञानियोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिश्यात्वका काल मत्यज्ञानियोंके समान है। इतनी विशेषता है इनके उक्त दोनों प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय है। तथा शेष छुव्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय है। तथा शेष छुव्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय है।

समञो, उक्कः तेत्तीसंसागरोवमाणि देखणाणि ।

§ १३२. आमिणि०-सुद०-ओहि०-अणंताणु०चउक्क० निहत्ति० जह० अंतोसृहुत्तं, टक्क० छान्नाहिसागरो० देस्णाणि । सेसाणं पयडीणं एवं चेत्र । णनिर उक्क० छान्नाहि-सागरोनमाणि सादिरेयाणि । एनमोहिदंसण-सम्मादिष्टि ति वत्तन्त्रं । मणपञ्ज०-

## तेतीस सागर है।

विशेषार्थ-अभन्य मलज्ञानी और श्रुताज्ञानीके सम्यग्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वको छोड़कर शेष छव्वीस प्रकृतियोंका काल अनादि-अनन्त है। जिस भव्यने एक वार सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है उसके उक्त छुट्वीस प्रकृतियोंका काल अनादि सान्त है। तथा इस जीवके मिध्यात्वको प्राप्त हो जाने पर इन छव्वीस प्रकृतियोंका काल सादि-सान्त हो जाता है। उनमेंसे यहां सादि-सान्तकी अपेक्षा काल कहा जा रहा है। जो सम्यग्दृष्टि जीव अन्तर्मुहूर्त काल तक मिथ्यालमें रहकर पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त हो जाता है उसके उक्त छन्नीस प्रकृतियोंका तथा सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिण्यात्वका जवन्य काल अन्तर्भृहूर्त होता है। तथा जो अर्द्धपुद्गलपरिवर्तन काल शेष रहने पर उसके प्रारम्भमें सम्यक्तवको प्राप्त करता है, और छह आवली शेप रहने पर सासादनमें और वहांसे मिध्यात्वमें जाकर परिभ्रमण करता है। पुनः अन्तिम भवमें अन्तर्भुहूर्त काल शेप रहने पर सम्यक्त्व प्राप्त कर मोक्ष जाता है, उसके उक्त छव्वीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्द्धपुद्रलपरि-वर्तन प्रमाण होता है। किन्तु सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल पल्यो-पमका असंख्यातवां भाग ही होता है इससे अधिक नहीं, क्योंकि पल्योपमके असंख्यातवें भाग कालके द्वारा उद्देलना होकर इनका अभाव हो जाता है, पुन: सम्यक्त्वके विना इनका सत्तव नहीं होता। सम्यक्पकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलनाके अन्तिम समयमें विभं-गज्ञानके प्राप्त होने पर विभंगज्ञानियोंके उक्त दोनों प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय होता है। तथा जो सम्यग्दृष्टि सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर एक समय विभंगज्ञानके साथ रहता है और द्वितीय समयमें मरकर अन्य गतिको चला जाता है, उसके सभी प्रकृतियोंका विभंगज्ञानकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। विभंगज्ञानका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है, इसलिये छन्वीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा। और उत्कृष्ट उद्देलना कालकी अपेक्षा शेप दो प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल मत्यज्ञानियोंके समान पल्योपमका असंख्यातवां भाग कहा।

ई १३२. मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंके अनन्तानुवन्धी चारका जघन्य काल अन्तर्भृहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम छचासठ सागर है। तथा शेप प्रकृतियोंका काल भी इसीप्रकार है। इतनी विशेषता है कि शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल साधिक छन्नासठ संजद० अष्ठावीसंपयडीणं विहत्ति० जह० अंतोग्रहुत्तं, उक्त० पुव्वकोडी देखणा। एवं परिहार०-संजदासंजद० वत्तव्वं। सामाइयच्छेदो० चउवीसण्ह पयडीणं विहत्ति० सागर है। इसीप्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टिके सभी प्रकृतियोंका काल कहना चाहिये।

विशेषार्थ-मतिज्ञानी आदि जीवोंके सभी प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है यह तो स्पष्ट है, क्योंकि कोई भी सम्यग्दृष्टि अन्तर्भुहूर्त कालके भीतर क्षपकश्रेणी पर चढ़कर केवलज्ञान प्राप्त कर सकता है, या मिथ्यात्वमें जा सकता है। पर उत्कृष्ट कालमें कुछ विशेषता है। अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट काल कुछ कम छयासठ सागर होता है, क्योंकि मतिज्ञानी आदि जीवोंके अनन्तानुवन्धीका अधिक से अधिक काल तक सत्त्व वेदक सम्यक्तवके साथ ही प्राप्त होता है और वेदक सम्यक्तवका उत्कृष्ट काल कृतकृत्य वेदकके कालको मिलाने पर ही पूरा छथासठ सागर होता है। अव यदि इसमेंसे मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वके क्षपण कालको कम कर दिया जाय और वेदकसम्यक्तवके प्रारंभमें हुए उपरामसम्यक्तवके कालको मिला दिया जाय तो यह काल छयासठ सागरसे कम होता है। अतः अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट काल कुछ कम छचासठ सागर कहा है। और इस कालमें मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्प्रकृतिके क्षपण होने तकके कालको क्रमशः मिला देने पर मिथ्यात्व आदि प्रत्येकका काल क्रमशः साधिक छचासठ सागर हो जाता है। तथा शेष इकीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कम चार पूर्वकोटि अधिक छचासठ सागर प्राप्त होता है, क्योंकि संसार अवस्थामें सामान्य सम्यक्त्वका काल चार पूर्वकोटि अधिक छ्यासठ सागर है। इसमेंसे चारित्रमोहनीयकी क्षपणाके बादके अन्त-मुँहूर्त कालको कम कर देने पर उक्त काल प्राप्त हो जाता है।

मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंके अट्ठाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुल कम पूर्वकोटि है। इसीप्रकार परिहारविशुद्धिसंयत और संयता-संयत जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-इन सब मार्गणावाले जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है यह तो स्पष्ट है।
तथा उक्त सभी मार्गणावालोंका उत्कृष्ट काल सामान्यक्ष्पसे यद्यपि देशोनपूर्वकोटि है
पर देशोनसे कहां कितना काल लेना चाहिये इसमें विशेषता है। मनःपर्ययज्ञानी और
संयतके देशोनसे आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्त लेना चाहिये। परिहारविशुद्धि संयतके
देशोनसे अड़तीस वर्ष लेना चाहिये। कुछ आचार्योंके मतसे बाईस या सोलह वर्ष लेना
चाहिये। क्योंकि उनके मतसे बाईस या सोलह वर्षमें परिहारविशुद्धि संयम प्राप्त हो
जाता है। तथा संयतासंयतके देशोनसे तीन अन्तर्मुहूर्त लेना चाहिये। इसप्रकार जिस
मार्गणाका जितना उत्कृष्ट काल है उतना वहां अट्टाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल है।

जह० एगसमओ, उक्क० पुन्वकोडी देखणा। अणंताण० चउक्क०विहत्ति० जह० अंतोग्रुहुत्तं, उक्क० पुन्वकोडी देखणा। असंजदेसु मिन्छत्त-सोलसकसाय-णवणोक० विह०
मिद्रअण्णाणिभंगो। सम्मत्त-सम्मामि० विहत्ति० केव० १ जह० एगसमओ, अंतोग्रुहुत्तं। उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि। चक्खुदंसणी० तसपन्जत्तभंगो।

सामायिक और छेदोपस्यापना संयतके चौवीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि है। तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि है।

विशेषार्थ—जो जीव उपरामश्रेणीसे उतरकर दसवें गुणस्थानसे नौवें गुणस्थानमें आकर और वहां सामायिक संयम या छेदोपस्थापना संयमके साथ एक समय तक रहकर दूसरे समयमें मर जाता है उस सामायिक या छेदोपस्थापना संयत जीवके चौवीस प्रकृतियोंका जघन्य काछ एक समय पाया जाता है। अनन्तानुवन्धीका जघन्य काछ अन्तर्मृहूर्त सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयतके जघन्य काछकी अपेक्षा है। तथा इसीप्रकार सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काछ भी सामायिक और छेदोपस्थापना संयतके उत्कृष्ट काछकी अपेक्षा देशोन पूर्वकोटि जानना चाहिये। यहां देशोनसे आठ वर्ष और अन्तर्मृहूर्त छेना चाहिये।

असंयतोंमें मिथ्यात्व, सोछह कषाय और नौ नोकपायका काल मत्यज्ञानियोंके उक्त प्रकृतियोंके कहे गये कालके समान है। तथा असंयतोंके सम्यक्प्रकृति और सम्यिग-थ्यात्वका काल कितना है ? जघन्य काल क्रमसे एक समय और अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक तेतीस सागर है। तथा चक्षुदर्शनी जीवोंके सब प्रकृतियोंका काल त्रसपर्याप्त जीवोंके समान होता है।

विशेषार्थ-असंयतोंमें मिश्यात्व, सोल्ह कषाय और नौ नोकषायके कालके अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त ये तीन भङ्ग होते हैं। उनमेंसे प्रकृतमें सादि-सान्त काल विवक्षित है। जो संयत जीव अन्तर्मुहूर्त कालतक असंयत रह कर पुनः संयत हो जाता है उस असंयतके उक्त प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है। तथा जो अर्द्धपुद्रल परिवर्तनके आदि समयमें संयमको प्राप्त हुआ है अनन्तर उपशम सम्य-क्त्वके कालमें छह आवली शेष रहने पर सासादन सम्यग्हिट हो गया है और इसके वाद मिश्याहिट हो गया हैं। वह जब अर्धपुद्रल परिवर्तन प्रमाण कालमें अन्तर्मुहूर्त शेप रहने पर संयत होता है तब असंयतके कालका प्रमाण कुछ कम अर्द्धपुद्रल परिवर्तन प्राप्त हो जाता है। असंयतके उक्त छव्वीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल भी यही है, क्योंकि इतने काल तक उक्त प्रकृतियोंका वरावर सत्त्व पाया जाता है। जो संयत जीव कृतकृत्यवेदकके कालमें एक समय शेष रहने पर मर कर अन्य गितमें जाकर असंयत हो जाता है। उस असंयत सम्यग्हिटके सम्यक्ष्रकृतिका जघन्य काल एक समय होता है। सम्यग्मिश्या- ६ १३३. छेस्साणुवादेण किण्ह-णील-काउलेस्सासु मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणी-कसाय० विहत्ति० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० तेत्तीस सत्तारस सत्त सागरोवमाणि सादि-रेयाणि । सम्मत्त०-सम्मामि० विहत्ति० जह० एगसमञ्जो, उक्क० मिच्छत्तभंगो । तेज-पम्म-लेस्सासु मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय० विहत्ति० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० वे अद्वारस सागरो० सादिरेयाणि । एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं वच्चवं । णविर विह० जह० एगसमञो । सुक्कलेस्साए मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०—सोलसकसाय-णवणोक० विह० केव० १ जह० अंतोमु० एगसमञो, उक्क० तेत्तीसंसागरोवमाणि सादिरेयाणि। १२३४ अभवसिद्धिय० छन्वीसण्हं पयडीणं विह०केव० १ अणादिया अपञ्चवसिदा।

त्वकी सत्तावाळा जो संयत जीव अन्तर्मुहूर्त काळ तक असंयत रह कर पुनः संयत हो जाता है, उस असंयतके सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काळ अन्तर्मुहूर्त होता है। कोई एक वेदक सम्यग्दिष्ट संयत जीव मर कर तेतीस सागरकी आयुवाळा देव हुआ और वहांसे मर कर मनुष्य पर्यायमें आठ साळ तक असंयत रहा उसके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट काळ साधिक तेतीस सागर प्राप्त होता है।

§ १३३. लेश्या मार्गणाके अनुवादसे कृष्ण, नील और कापोत लेश्यामें मिध्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकषायोंका जधन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कृष्ण लेश्यामें साधिक तेतीस सागर, नील लेश्यामें साधिक सत्रह सागर और कापोत लेश्यामें साधिक सात सागर है। तथा उक्त तीन लेश्याओंमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल मिध्यात्वप्रकृतिके उत्कृष्ट कालके समान है। पीत और पद्म लेश्यामें मिध्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंका जधन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पीतलेश्यामें साधिक दो सागर और पद्मलेश्यामें साधिक अठारह सागर है। उक्त दोनों लेश्याओंमें इसीप्रकार सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका काल कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनका जधन्य काल एक समय है। ग्रुकुलेश्यामें मिध्यात्व सम्यक्ष्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंका काल कितना है पिध्यात्व सोलह कषाय और नौ नोकषायोंका जधन्य काल अन्तर्मुहूर्त और शेषका जधन्य काल एक समय है। तथा सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है।

विशेषार्थ—उक्त छहों छेरयाओं सं स्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वके जघन्य कालको छोड़कर रोष समस्त प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी छेरयाके जघन्य और उत्कृष्ट कालके समान जानना चाहिये। छहों छेरयाओं सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्-मिध्यात्वका जघन्य काल जो एक समय कहा है वह उक्त दो प्रकृतियोंकी उद्देलनामें एक समय शेष रहने पर उस इस छेर्याके प्राप्त होनेसे बन जाता है।

§ १३४, अभव्योंके छुव्वीस प्रकृतियोंका काल कितना है ? अनादि-अनन्त है । क्षायिक-

खइयसम्मादिष्टीसु एकवीसपय० विह० जह० अंतोसुहुत्तं उक्त० तेत्तीसंसागरो० सादिरेयाणि । वेदयसम्मादिष्टीसु मिच्छत्त-सम्मामि०-अणंताणु० चडक० विहत्ति० केव० १
जह० अंतोसुहुत्तं, उक्त० छावष्टि-सागरोवमाणि देस्रणाणि । सम्मत्त-चारसकसायणवणोकसायविहत्ति० केव० १ जह० अंतोसुहुत्तं, उक्त० छावष्टिसागरोवमाणि । उवसमसम्मादिष्टीसु अष्टावीसंपयदीणं विहत्ति० केव० १ जहण्णुक्त० अंतोसुहुत्तं । एवं
सम्मामिच्छते वत्तव्वं । सासणे अष्टावीसपय० विह० जह० एगसमओ, उक्त० छ
आविलयाओ । सण्णि० पुरिसवेदसंगो । णवरि, मिच्छत्तादीणं जह० खुद्दाभवग्गहणं ।
असण्णि० एइंदियमंगो । आहारि० मिच्छत्त-वारसकसाय-णवणोक० विह० केव०

सम्याहिं थों में इक्कीस प्रकृतियों का जवन्य काल अन्तर्महूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। वेदकसम्यग्हिं थों मिध्यात्व, सम्यग्मध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका काल कितना है श जघन्य काल अन्तर्महूर्त और उत्कृष्ट काल देशोन छ्यासठ सागर है। सम्यक्ष्रकृति, बारह कषाय और नौ नोकपायों का काल कितना है श जघन्य काल अन्त-मृहूर्त और उत्कृष्ट काल छ्यासठ सागर है। उपशमसम्यग्हिं छों अद्वाईस प्रकृतियों का काल कितना है श जघन्य और उत्कृष्ट दोनों काल अन्तर्महूर्त हैं। सम्यग्मध्यात्व गुण-स्थानमें सभी प्रकृतियों का काल उपशमसम्यग्हिं छों समान कहना चाहिये। सासादनमें अहाईस प्रकृतियों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आवली है।

विशेषार्थ-जिस सम्यक्त्वका जितना जघन्य और उत्कृष्ट काल है उस सम्यक्त्वमें संभव सभी प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल उतना जानना चाहिये। केवल वेदक-सम्यक्त्वकी अपेक्षा प्रकृतियोंके उत्कृष्ट कालमें कुल विशेषता है। यद्यपि वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल पूरा छ्यासठ सागर बताया है पर इसमें छतकृत्य वेदकका काल भी सम्मिलित है, अतः वेदकसम्यक्त्वके कालमेंसे कृतकृत्य वेदकके कालको कम कर देने पर वेदकसम्यक्त्वका जो शेष काल रहता है वह सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट काल है। इसमेंसे सम्यग्मिध्यात्वके क्षपणकालको कम कर देने पर जो काल शेष रहता है वह मिध्यात्वका उत्कृष्ट काल है। इसमेंसे सिध्यात्वके क्षपणकालको कम कर देने पर जो काल शेष रहता है वह अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट काल है। सम्यक्ष्रकृति, बारह कपाय और नौ नोकषायका वेदक सम्यक्त्वकी अपेक्षा जो पूरा छचासठ सागर काल बतलाया है वह सुगम है, क्योंकि कृतकृत्य वेदकसम्यक्ति भी इन प्रकृतियोंका सत्त्व पाया जाता है और कृतकृत्यवेदकके कालसहित वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल पूरा छचासठ सागर है।

संज्ञी जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल पुरुपवेदीके कहे गये सभी प्रकृतियोंके कालके समान है। इतनी विशेषता है कि संज्ञी जीवोंके सिध्यात्व आदिक बाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुदाभवप्रहणप्रमाण है। असंज्ञी जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल एकेन्द्रियोंके कहे जह० खुद्दा० तिसमयूणं, उक्क० अंगुलस्स असंखे०भागो। सम्मत्त-सम्मामि० ओघ-भंगो। णवरि, जह० एगसमओ। अणंताणु०चउक्कविह० मिच्छत्तभंगो। णवरि, जह० एगसमओ। अणाहारि० कम्मइय०भंगो।

## एवं कालो समत्तो ।

§ १३५. अंतराणुगमेण दुनिहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य। तत्य ओघेण मिच्छत्त-वारसकसाय-णवणोकसायाणं णित्य अंतरं। सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं निह० जह० एगसमओ, उक्क० अद्धपोग्गलपियट्टं देख्णं। अणंताणुवंधिचउक्क० निहत्ति० जह० गये सभी प्रकृतियोंके कालके समान है। आहारक जीवोंके मिध्यात्व, वारह कषाय और नौ नोकषायका काल कितना है १ जघन्य काल तीन समय कम खुदाभवप्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भाग है। तथा सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका काल ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि जघन्य काल एक समय है। अनन्ता-जुबन्धी चुद्धकका काल मिध्यात्वके समान है। इतनी विशेषता है कि जघन्य काल एक समय है। अनाहारक जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल कामणकाययोगीके कहे गये सभी प्रकृतियोंके कालके समान है।

विशेषार्थ—संज्ञी जीवोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण है, अतः इनके मिध्यात्व, अप्रत्याख्यानावरण कोध आदि बारह कपाय और नौ नोकषायोंका. जघन्य काल पुरुष-वेदियोंके समान अन्तर्ग्रहूर्त न होकर खुद्दाभवग्रहणप्रमाण कहा है। इनका शेष कथन पुरुष-वेदियोंके समान है। उससे इसमें कोई विशेषता नहीं। असंज्ञियोंसे एकेन्द्रिय भी आ जाते हैं। और उत्कृष्ट काल एकेन्द्रियोंका सबसे अधिक है, अतः असंज्ञियोंके सभी प्रकृतियोंका काल एकेन्द्रियोंके समान कहा है। आहारक जीवोंका जघन्य काल तीन समय कम खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसी अपेक्षासे इनके मिध्यात्वादि बाईस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल उतना ही कहा है। तथा इनके सन्यक्प्रकृति और सन्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय उद्देलनाकी अपेक्षा है। तथा अनन्तानुबन्धीका जघन्य काल एक समय उत्कृत समय उद्देलनाकी अपेक्षा है। तथा अनन्तानुबन्धीका जघन्य काल एक समय जिस प्रकार ऊपर घटित कर आये हैं उसी प्रकार आहारकके भी घटित कर लेना चाहिये। शेष कथन सुगम है।

इसप्रकार कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

ई १३५. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मिध्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंका अन्तरकाल नहीं है। सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल देशोन अर्द्धपुद्रल परिवर्तन है। अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक सौ बत्तीस सागर है। इसीप्रकार अच-

अंतोम्रहुत्तं, उक्तः वेछावद्विसागरोवमाणि देस्रणाणि । एवमचक्खुः -भवसिद्धिः वत्तव्वं ।

\$१३६. आदेसेण णिरयगदीए णेरइएसु नानीसंपयडीणं णितथ अंतरं, छण्हं पयडीणं जह० एगसमओ अंतोमुहुत्तं, उक्त० तेत्तीसंसागरोनमाणि देस्रणाणि । पढमादि जान सत्तमि ति सम्मत्त-सम्मामिन्छत्त-अणंताणुवंधिचउकाणं जह० एगसमओ अंतोमुहुत्तं

क्षुद्रीनी और भन्य जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-सामान्यसे मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है, क्योंकि इन प्रकृतियोंका असाव हो जाने पर पुन: इनकी उत्पत्ति नहीं होती है। जो उपशमसम्यक्तवके सन्मुख है उसके उपशमसम्यक्तवके प्राप्त होनेके उपान्त्य समयमें यदि सम्यग्मिध्यात्व या सम्यक्प्रकृतिकी उद्देलना हो जाय अनन्तर एक समय मिध्यात्वके साथ रहकर द्वितीय समयमें उपशम सम्यक्त शाप्त हो तो उसके सम्यक्षिकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका एक समय अन्तरकाल प्राप्त होता है। उक्त दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल जो देशोन अर्द्धपुद्ग लपरिवर्तन बताया है सो यहां देशोन पदसे पल्यो-पमका असंख्यातवां भाग काल लेना चाहिये, क्योंकि उपशमसम्यक्तवके अनन्तर मिध्यात्वमें जाकर इतने कालके द्वारा इन दोनों प्रकृतियोंकी उद्देलना होकर अभाव होता है। जो उपशमसम्यग्दृष्टि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके पुनः उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवली शेष रहने पर सासादनगुणस्थानको प्राप्त होता है उसके अनन्तानुबन्धीका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त पाया जाता है। जिस जीवने उपशमसम्यक्त्वके कालके मीतर अतिलघु अन्तर्भुहूर्त कालके द्वारा अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना कर ली है पुनः उपशम-सम्यक्तवके अनन्तर वेदक सम्यक्तवको प्राप्त कर छिया है, और अन्तर्मुहूर्त कम छचासठ सागर वेदकसम्यक्तवका काल व्यतीत होनेपर मिश्रगुणस्थानमें अन्तर्भुहूर्त व्यतीतकर पुनः वेदकसम्यक्त प्राप्त कर लिया है तथा इस दूसरी वार प्राप्त हुए वेदकसम्यक्त्वके उत्कृष्ट काल अन्तर्मेहूर्त कम छचासठ सागरके व्यतीत होनेपर मिथ्यात्वमें जाकर अनन्तानुबन्धीका सत्त्व प्राप्त कर लिया है उसके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक सौ वत्तीस सागर होता है। इसप्रकार ऊपर ओघकी अपेक्षा जो अन्तरकाल कहा है अचक्षुदर्शनी और भन्य जीवोंके उक्त प्रकृतियोंका अन्तरकाल उतना ही जानना चाहिये।

§ १३६. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयों में बाईस प्रकृतियों का अन्तरकाल नहीं है। तथा शेष छह प्रकृतियों में से सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्भहूर्त है। तथा छहीं प्रकृतियों का उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर है। पहली पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक प्रत्येक नरकमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक

उक्क सगद्विदी देस्रणा । भिच्छत्त०-चारसकसाय-णवणोक० णित्थ अंतरं।

§ १३७. तिरिक्खगईए तिरिक्खेस सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमोघभंगो। अणंताणुवंधिचउक्क० विहित्ति० अंतरं जह० अंतोम्रहुत्तं, उक्क० तिण्णि पिलदो० देस्रणाणि। सेसाणं
पयडीणं णित्थ अंतरं। पंचिदियितिरिक्ख-पंचि०तिरि०पञ्ज०-पंचि०तिरि०जोणिणी०
मिच्छत्त-चारसकसाय-णवणोकसाय० विहित्ति० केव० १ णित्थ अंतरं। सम्मत्त-सम्मामि०विहित्ति० अंतरं केव० १ जह० एगसमओ, उक्क० तिण्णि पिलदो० पुच्वकोडिपुधत्तेणसमय और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्भहूते है। तथा छहाँ प्रक्ततियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपने अपने नरककी स्थितिप्रमाण है। तथा सातों
नरकोंमें वाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ-सम्यक्षकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धीचतुष्कका जघन्य अन्तर-काल जिस प्रकार सामान्यसे घटित करके लिख आये हैं उसी प्रकार यहां सर्वत्र जान लेना चाहिये। जिसके सम्यक्प्रकृति या सम्यक्मिध्यात्वकी उद्देलनामें एक समय शेष है ऐसा जीव विवक्षित किसी एक नरकमें अपने नरककी उत्कृष्ट आयु लेकर उत्पन्न हुआ और वहां उसने दूसरे समयमें सम्यक्प्रकृति या सम्यग्मिण्यात्वका अभाव कर दिया अनन्तर जीवन भर वह जीव मिध्यात्वके साथ रहा किन्तु जीवनके अन्तमें अन्तर्मेहूर्त कालके शेष रहने पर उसने उपशमसम्यक्तवको प्राप्त करके उक्त दोनों प्रकृतियोंकी सत्ता प्राप्त कर ली उसके उस उस नरककी अपेक्षा उक्त दोनों प्रकृतियोंका उक्त प्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल पाया जाता है। अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट अन्तरकाल भी इसीप्रकार घटित करना चाहिये। पर इतनी विशेषता है कि प्रारंभमें पर्याप्त अवस्थाके होनेपर सम्यक्तव उत्पन्न कराके अन-न्तानुवन्धीकी विसंयोजना करा छेना चाहिये, तव जाकर अनन्तानुबन्धीका अन्तरकाल प्रारंभ होता है और जीवन भर वेदकसम्यक्त्वके साथ रखकर मरणके अन्तिम समयमें मिध्यात्वमें हे जाना चाहिये। सातवें नरकमें मरनेसे अन्तर्मुहूर्त पहले मिध्यात्वमें हे जाना चाहिये। सातवें नरकमें जो उत्कृष्ट अन्तरकाल है वही सामान्यसे नारिकयोंके उक्त छह प्रकृतिथोंका उन्कृष्ट अन्तरकाल जानना चाहिये। शेष बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता, यह सुगम है।

§ १३७. तियंचगितमें तिथेचोमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका अन्तरकाल ओघके समान है। तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्भुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तीन पत्य है। तथा शेष बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है। पंचिन्द्रयतियंच, पंचेन्द्रियतियंच पर्याप्त और पंचेन्द्रियतियंच योनिमती जीवोंके मिध्यात्व, बारह कपाय और नौ नोकषायका अंतरकाल कितना है? इन बाईस प्रकृतियोंका अंतरकाल नहीं है। सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका अन्तरकाल कितना है श जघन्य अन्तर-

ब्मिहियाणि । अणंताणुवंधिचउकः तिरिक्खोधमंगो । एवं मणुसपज्ञ०-मणुसिणीसु वत्तवं । पंचिंदियतिरि०अपज्ञ० सव्वपयडीणं णित्थ अंतरं । एवं मणुसअपज्ञ० अणुद्दिसादि जाव सव्बहेत्ति सव्वएइंदिय-सव्विविगिलिंदिय-पंचिंदियअपज्ञ०-तस०-अपज्ञ०-सव्वपंचकाय-ओरालियमिस्स०-वेउव्वियमिस्स०-आहार०-आहारिमस्स०-कम्म इय०-अवगद्वेद-अकसाय०- मिद्सुदअण्णाण-विमंग०- आमिणि०-सुद०-ओहि०-मण-पज्ञ०-संजद०-सामाइय-छेदो०-परिहार०-सुहुम०-जहाक्खाद०-संजदासंजद-ओहि-काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्थोपम है। अनन्तानुवन्धी चतुष्कका अन्तरकाल तिर्येचसामान्यके समान है। इसीप्रकार मनुष्य पर्योप्त और मनुष्यित्योंके अन्तर काल कहना चाहिये।

विशेषार्थ—उपर वताये गये सभी मार्गणास्थानों सं सम्यक्प्रकृति और सम्यग्निध्यात्व का जवन्य अन्तरकाल एक समय जिसप्रकार ओव प्ररूपणामें विटत करके लिख आये हैं उसी प्रकार यहां भी उस उस मार्गणामें जान लेना चाहिये। सामान्यतिर्यंचों के उक्त दोनों प्रकृतियों का उक्तर अव अव स्व सार्गणामें जान लेना चाहिये। सामान्यतिर्यंचों के उक्त दोनों प्रकृतियों का उक्तर अन्तरकाल को ओघके समान कहा है उसका इतना ही मतलव है कि ओघकी अपेक्षा उक्त प्रकृतियों के अन्तरकालमें जिसप्रकार पर्वापमके असंख्यातवें मार्गसे न्यून अर्द्धपृद्रलपरिवर्तनका प्रहण किया है उसीप्रकार यहां भी प्रहण करना चाहिये। पर इतनी विशेषता है कि यहां अर्धपृद्रलपरिवर्तनके कालमें अन्तर्मृहूर्त शेप रहने पर सम्यक्त्व म प्रहण कराकर उपान्त्य भवनें तिर्यचपर्यायों उत्पन्न कराकर उस पर्यायके अन्तमें सम्यक्त्व प्रहण करावे। और इसप्रकार प्रारंभमें उद्देलनासंबन्धी पर्योपमके अलंख्यातवें मार्ग कालको और अन्तमें दो अन्तर्मृहूर्त अधिक आठ वर्ष कालको अर्धपृद्रलपरिवर्तनमें से घटा देने पर जो काल शेप रहता है वह उक्त दोनों प्रकृतियों का उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है। पंचिन्द्रियादि तीन प्रकारके तिर्यंच और मनुष्यपर्याप्त तथा मनुष्यिनियोंका जो पंचानवे पूर्वकोटि अधिक तीन पर्योपम आदि उत्कृष्ट काल कहा है उसमें अन्तर्मुहूर्त कालके घटा देने पर शेष काल उस उस सम्यग्निध्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल जान लेना चाहिये। अनन्तानुवन्धीका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल सुगम है इसल्ये यहां नहीं लिखा है।

पंचेन्द्रियतिर्यंच छव्ध्यपयिष्ठकोंके सभी प्रकृतियोंका अन्तरकाछ नहीं है। इसीप्रकार छव्ध्यपयीप्त मनुष्य, अनुदिशसे छेकर सर्वाधिसिद्धि तकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छव्ध्यपयीप्त, त्रसछव्ध्यपयीप्त, सभी प्रकारके पांचों स्थावरकाय, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकिमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकिमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, मराज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिक्षानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, सनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदीपस्थापनासंयत,

दंसण-अभव्व०-सम्मादि०-खइय०-वेदग०-उवसम०-सासण०-सम्मामि०-मिच्छादि० असण्णि०-अणाहारएति वत्तव्वं।

§ १३८. देवेसु सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणुवंधिचउक्क० विहत्ति० अंतरं केव० १ जह०एगसमओ अंतोसुहुत्तं, उक्क०एकत्तीसं सागरोवमाणि देखणाणि । सेसाणं पयडीणं णित्य अंतरं । भवणवासि० जाव उवित्मगेवज्ञेति एवं चेव वत्तव्वं। णविरं, अप्य-प्पणो द्विदीओ णादव्वाओ । पंचिदिय-पंचि०पज्ञ०-तस०-तसपज्ञ० सम्मत्त-सम्मामि० विहत्ति० अंतरं जह० एगसमओ, उक्क० सगद्विदी देखणा । अणंताणुवंधिचउक्क० परिहारविशुद्धिसंयत, स्क्ष्म सांपरायिकसंयत, यथाख्यातसंयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, अभव्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपश्मसम्यग्दृष्टि, सासादन-सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिध्यादृष्टि, मिध्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-जिस मार्गणामें मिथ्यात्व और सम्यक्तव दोनों अवस्थाएँ हो सकती हैं उसी मार्गणामें ही सम्यक्षकृति आदि छह प्रकृतियोंका अन्तरकाल पाया जाता है शेष मार्ग-णाओंमें नहीं। ये ऊपर जो मार्गणाएँ गिनाई हैं ये ऐसी मार्गणाएँ हैं कि इनमें मिथ्यात्व और सम्यक्तव दोनों अवस्थाएँ नहीं हो सकती हैं, अतः इनके उक्त छह प्रकृतियोंका अन्तरकाल घटित नहीं होता है। शेष बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल कहीं भी नहीं है।

§ १३८. देवोंमें सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अन्तर-काल कितना है १ देवोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्भुहूर्त तथा उक्त सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुल कम इकतीस सागर है । शेष बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है । भवनवासियोंसे लेकर उपरिमय्रवेयक तकके प्रत्येक स्थानके देवोंमें इसीप्रकार कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सर्वत्र अपनी अपनी स्थिति जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—देवोंमें सर्वत्र सम्यक्षकृति और सम्यग्मिध्यार्त्वका जघन्य अन्तर एक समय और अनन्तानुवन्धीचतुष्कका जघन्य अन्तर अन्तर्र अन्तर्महूर्त जिस प्रकार ऊपर घटित करके लिख आये हैं उसीप्रकार यहां भी घटित कर लेना चाहिये। तथा उत्कृष्ट अन्तर नारिकयोंके समान घटा लेना चाहिये। विशेषता इतनी है कि यहां अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तरका कथन करना चाहिये। यहां जो उक्त छहों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर कहा है वह नवभैवेयकों की अपेक्षा कहा है। क्योंकि आगेके देव नियमसे सम्यग्दिष्ट ही होते हैं।

ं पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें सम्यक्षकृति और सम्यग्मि-थ्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी उत्कृष्ट विहत्ति ॰ डोवमंगी । सेसाणं पयडीणं णत्यि अंतरं ।

\$ १३६, जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचवचि०-कायओगि-ओरालि०-वेउन्विय० चतारिकसाय० सम्मत्त-मम्मामि० विहत्ति० अंतरं केव० ? जह० एगसमओ, उक्त० अंतोम्रहृत्ते। सेसाणं पयडीणं णत्थि अंतरं।

६ १४०. वेदाणुवादेण इत्थिवेदेसु सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणुवंधिचउक्क० विहत्ति० जह० एगसमओ अंतो, उक्क० सगिहदी देष्ट्रणा पणवण्णपिलदो० देष्ट्रणाणि। सेसाणं पय० एत्थि अंतरं। पुरिसवेदेसु सम्मत्त-सम्मामि० विहत्ति० अंतरं केव० १ जह० एगसमओ, उक्क० सागरोवमसदपुधतं। अणंताणुवंधिचउक्क० विहत्ति० ओधि-सितिप्रसाण है। तथा अनन्तानुवन्धी चतुष्कका अन्तरकाल ओषके समान है। शेष प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ-सानान्य पंचेन्त्रिय आदिकी पहले जो उत्कृष्ट कायसिति वतला आये हैं उसमें कुछ कम कर देने पर सन्यक्ष्रकृति और सन्यन्मिध्यात्मका उत्कृष्ट अन्तरकाल हो जाता है। कुछ कमका प्रमाण जैसा उपर घटित करके लिख आये हैं उसीप्रकार यहां पर घटित करके जान देना चाहिये। शेष कथन सुगम है।

६ १३६. योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी पांचों वचनयोगी, काययोगी कौदारिककाययोगी और वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें तथा चारों कषायवाले जीवोंमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्निध्यालका अन्तरकाल कितना है श जवन्य अन्तरकाल एक समय और उक्तप्ट अन्तरकाल अन्तर्द्वते हैं। तथा शेष प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ-निसको सन्यक्ष्रकृति या सन्यग्मिध्यात्वकी बहेलना किये एक समय या अन्दर्भहूर्त हुआ है ऐसे किसी उपर्युक्त योगवाले निध्यादृष्टि जीवके उपशमसन्यक्त्वकी प्राप्तिके साथ पुनः जब सन्यक्ष्रकृति और सन्यग्मिध्यात्वका सत्त्व हो जाता है तब उक्त योगवाले या किसी क्षायवाले जीवके उक्त दोनों प्रकृतियोंका जधन्य और उक्तष्ट अन्तरकाल क्रमसे एक समय और अन्तर्द्वत् वन जाता है। तथा शेष प्रकृतियोंका यहां अन्तरकाल संमव नहीं है।

११४०. वेदमार्गणाके अनुवादले सीवेदी जीवोंने सन्यक्ष्रकृति, सन्यग्निध्यात्वका ज्ञान्य सन्तरकाल एक समय और सनन्तानुबन्धी चतुष्कका ज्ञान्य सन्तरकाल सन्तर्मृहर्त है। सौर सन्यक्त तथा सन्यक्निध्यात्वका चलुष्ट सन्तरकाल कुछ कम अपनी श्चिति प्रमाण सौर सन्यक्षिका चलुष्ट सन्तरकाल कुछ कम पचपन पल्य है। तथा शेष प्रकृति-योंका सन्तरकाल नहीं है। पुरुषवेदियोंने सन्यक्ष्रकृति और सन्यग्मिध्यात्वका अन्तरकाल कितना है श्विष्य सन्तरकाल एक समय और चल्लष्ट अन्तरकाल सौ प्रथक्त सागर है। तथा अनन्तरकाल में प्रथक्त सागर है। तथा अनन्तरकाल एक समय और चल्लष्ट अन्तरकाल सौ प्रथक्त सागर है। तथा अनन्तरकालमधी चतुष्कका अन्तरकाल कोष्ठके समान है। शेष प्रकृतियोंका

भंगो । सेसाणं पयडीणं णित्थ अंतरं । णडुंसयवेदेसु सम्मत्त-सम्मामि० ओघभंगो । अणंताणुवंधिचउक्क० सत्तमपुढविभंगो । सेसाणं पय० णित्थ अंतरं । एवमसंजद० वत्तन्त्रं । चक्खु० तसपज्जतभंगो ।

१४१. लेस्साणुवादेण छ-लेस्सासु सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणुवंधिचउक्क० विहत्ति० अंतरं जह० एगसमओ अंतोस्रहुत्तं, उक्क० तेत्तीस सत्तारस सत्त एकत्तीस सागरो-अन्तरकाल नहीं है। नपुंसकवेदी जीवोंमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका अन्तरकाल ओघके समान है। तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका सातवीं पृथिवीके समान है। शेष प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है। असंयतोंके नपुंसकवेदियोंके समान अन्तरकाल कहना चाहिये। तथा चक्षदर्शनी जीवोंके त्रसपर्याप्तकोंके समान अन्तरकाल कहना चाहिये।

विशेषार्थ-जिस प्रकार ओघमें सम्यक्त्व और सम्यग्सिध्यात्वका जघन्य अन्तर-काल लिख आये हैं उसी प्रकार तीनों वेदवालोंके घटित कर लेना चाहिये। स्त्रीवेदीकी उत्कृष्टकायस्थिति सौ पल्य पृथक्तव है। तथा इतने काल तक वह मिथ्यात्व गुणस्थानमें भी रह सकता है अत: इसमेंसे उद्देखनाकालके कम कर देने पर सम्यक्त्व और सम्यग्-मिध्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है। पर इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदका काल प्रारम्भ होते समय मिध्यात्वमें लेजाना चाहिये और स्त्रीवेदका काल समाप्त होनेके अन्तमें उपशमसम्यक्तवकी प्राप्ति कराना चाहिये । कोई एक जीव पचपन पल्यकी आयुवाली देवी हुआ और वहां पर्याप्त होकर वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त करके उसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी पुनः भवके अन्तमें मिध्यात्व गुणस्थानको प्राप्त हुआ । उसके अनन्ता-नुवन्धीका कुछ कम पचपन पल्य उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है। पुरुषवेदी जीवकी कायस्थिति सौ सागर पृथक्तव है अतः वहां उस अपेक्षासे सम्यक्तव और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर कहना चाहिये। तथा पुरुषवेदीके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल जिसप्रकार ओघमें घटित करके लिख आये हैं उसीप्रकार यहां जानना। तथा सातवीं पृथिवीमें नारकीके जिस प्रकार अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट अन्तरकाल लिख आए हैं उसीप्रकार नपुंसकवेदीके जानना और इनके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल ओघके समान घटित कर लेना, क्योंकि कुछ कम अईपुद्रल परिवर्तनकाल तक एक जीव नपुंसक रह सकता है।

§ १४१. लेक्यामार्गणाके अनुवादसे छहों लेक्याओं सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिण्या-त्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्त-मृहूर्त है। तथा उक्त सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कृष्णलेक्यामें कुछ कम तेतीस सागर, नीललेक्यामें कुछ कम सत्रह सागर, कपोतलेक्यामें कुछ कम सात सागर, शुक्र-लेक्यामें कुछ कम इकतीस सागर, पीतलेक्यामें साधिक दो सागर और पद्मलेक्यामें साधिक वमाणि देख्रणाणि, वे अद्वारस सागरो० सादिरेयाणि । सेसपयडीणं णित्थ अंतरं । सिण्णि० पुरिसवेदभंगो । आहारि० सम्मत्त-सम्मामि०विहत्ति० अंतरं जह० एग समओ, उक्क० अंगुलस्स असंखे०भागो । अणंताणुबंधिचउक्क० विहत्ति० ओघभंगो । एवमंतरं समत्तं ।

§ १४२. सिण्यासो दुविहो ओद्यो आदेसो चेदि। तत्थ ओघेण मिच्छत्तस्स जो विहित्तिओ सो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणंताणुवंधिचउकाणं सिया विहित्तिओ, सिया अविहित्तिओ। बारसकसाय-णवणोक० णियमा विहित्तिओ। सम्मत्तस्स जो विहित्तिओ अठारह सागर है। शेष प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ—सम्यक्पकृति और सम्यग्मिध्यात्वके जघन्य अन्तर एक समय तथा अनन्तानुबन्धीके जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्तका कथन जिस प्रकार पहले कर आये हैं उसी प्रकार यहां भी कर लेना चाहिये। तथा छहीं प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन अशुभ लेक्याओंमें नरकगतिकी अपेक्षा और तीन शुभ लेक्याओंमें देवगतिकी अपेक्षा कहा है, क्योंकि इतने दीर्घकाल तक एक लेक्या वहां ही रहती है।

संज्ञी मार्गणामें सम्यक्ष्रकृति आदि छह प्रकृतियोंका अन्तरकाल पुरुषवेदके समान है। आहारक जीवोंमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलके असंख्यातवें भाग है। तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अन्तरकाल ओघके समान है।

विशेषार्थ-संज्ञीजीवोंमें सम्यक्प्रकृति आदि छह प्रकृतियोंका अधिकसे अधिक अन्तरकाल पुरुषवेदियोंके ही पाया जाता है, अतः संज्ञीमार्गणामें पुरुषवेदके समान अन्तरकाल
कहा। आहारक जीवका सर्वदा आहारक रहते हुए निरन्तर उत्पन्न होनेका काल अंगुलके
असंख्यातवें भाग प्रमाण है, तथा इतने काल तक आहारकजीव निरन्तर मिध्यात्वमें भी
रह सकता है इसलिये इसके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल
अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण कहा। तथा सामान्यसे अनंतानुवंधी चतुष्कका जो उत्कृष्ट
अन्तरकाल कहा है वह आहारकजीवके बन जाता है इसिलये इसके अनंतानुवंधी चतुष्कका
उत्कृष्ट अंतरकाल ओघके समान कहा। उक्त छहाँ प्रकृतियोंके जघन्य अन्तरकालका कथन
सुगम है।

इसप्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ।

६ १४२. सिन्नकर्ष अनुयोगद्वार ओघ और आदेशके मेदसे दो प्रकारका है। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा जो जीव मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्ष्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्ता- नुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला कदाचित् है और कदाचित् नहीं है। परन्तु उसके बारह कपाय और नौ नोकषायकी विभक्ति नियमसे है। जो जीव सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाला

सो मिन्छत्त-सम्मामि०-अणंताणुनिधचउकाणं सिया विहत्तिओ सिया अविहत्तिओ । सेसाणं पयडीणं णियमा विहत्तिओ । एवं सम्मामि० । णवरि, सम्मत्तस्स दो भंगा ।

§१४३. अणंताणुवंधिकोधस्स जो विहित्तिओ, सो सम्मत्त-सम्मामिन्छत्ताणं सिया० विहित्ति०, सिया अविहित्ति०। सेसाणं णियमा विहित्तिओ। एवमणंताणुवंधिमाण-माया-लोहाणं। अपचक्खाणावरणकोहस्स जो विहित्तिओ सो मिन्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणुवंधिचउक्क० सिया विहित्ति०, सिया अविहित्ति०। सेसाणं पय० णियमा विहिति०। एवं सत्तकसाय०। कोहसंजलणाए विहित्तिओ मिन्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिन्छत्त-वारस-कसाय-णवणोकसायाणं सिया विहित्तिओ, सिया अविहित्तिओ। तिण्हं संजलणाणं णियमा विहित्तिओ। माणसंजलणाए जो विहित्तिओ सो माया-लोभसंजलणाणं णियमा विहित्तिओ। सेसाणं सिया विहित्तिओ सो माया-लोभसंजलणाणं णियमा विहित्तिओ। सेसाणं सिया विहित्तिओ। सेसाणं पयडीणं सिया विहित्ति० सिया अविहित्तिओ सेसाणं विहित्तिओ। सेसाणं पयडीणं सिया विहित्ति० सिया अविहित्त कोर कदाचित् नहीं है। परन्तु इसके शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति नियमसे है। सम्यक्ष्रितिके समान सम्यग्मिध्यात्वका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले सम्यक्ष्रकृतिके दो भंग होते हैं अर्थात् वह कदाचित् सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाल है और कदाचित् नहीं है।

§ १४३. जो जीव अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाला कदाचित् है और कदाचित् नहीं है। तथा उसके शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति नियमसे है। इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी मान, माया और लोभकी अपेक्षा भी कथन करना चाहिये। जो जीव अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यक्ष्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला कदाचित् है और कदाचित् नहीं है। परन्तु उसके शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति नियमसे है। इसीप्रकार शेष सात कषायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये।

जो जीव क्रोधसंज्वलनकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यक्ष्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानुवन्धी क्रोध आदि वारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाला
कदाचित् है और कदाचित् नहीं है। परन्तु वह संज्वलनमान आदि शेष तीन प्रकृतियोंकी
विभक्तिवाला नियमसे है। जो जीव मानसंज्वलनकी विभक्तिवाला है वह माया और
लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाला नियमसे है। परन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कदाचित् है और कदाचित् नहीं है। जो जीव मायासंज्वलनकी विभक्तिवाला है वह लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाला नियमसे है। परन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कदाचित् है और कदाचित् नहीं है। जो जीव लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाला है वह अपनेसे

हात्तिओ। लोभसंज० जो विहत्तिओ सो सन्वे० हेहिमाणं पय० सिया विहत्ति०, सिया अविहत्ति०। इत्थिवेदस्स जो विहत्ति० सो छण्णोकसाय-पुरिस०-चदुसंजलणाणं णियमा विहत्तिओ। सेसाणं पयडीणं सिया विहत्तिओ सिया अविहत्तिओ। णवुंसय-वेदस्स जो विहत्तिओ सो छण्णोक०-पुरिस-चदुसंजलणाणं णियमा विहत्तिओ, सेसाणं पदाणं सिया विहत्तिओ, सिया अविहत्तिओ। पुरिसवेदस्स जो विहत्तिओ सो चदु-संजलणाणं णियमा विहत्तिओ। सेसाणं पय० सिया विहत्ति० सिया अविहत्तिओ सो चदु-संजलणाणं णियमा विहत्तिओ। सेसाणं पय० सिया विहत्ति० सिया अविहत्ति०। हस्सस्स जो विहत्तिओ सो पंचणोकसायाणं पुरिस०-चदुसंजलणाणं णियमा विहत्तिओ। सेसाणं पयडीणं सिया विहत्तिओ, सिया अविहत्तिओ। एवं पंचणोकसायाणं। एवं मणुसतियस्स। णवरि, मणुसिणीसु णवंसयवेदस्स जो विहत्तिओ सो इत्थिवेदस्स णियमा विहत्तिओ। पुरिसवेदस्स छण्णोकसायमंगो। पंचिदिय-पंचि०पञ्ज०-तस०-तसपञ्ज०-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालि०-लोभकसायी-चक्खु०-अचक्खु० सुक्कले०-भवसिद्धि०-सण्णि०-आहारीणमोघभंगो।

पहलेकी सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कदाचित् है और कदाचित् नहीं है। जो जीव स्त्रीवेदकी विभक्तिवाला है वह छुह नोकषाय, पुरुपवेद और चारसंख्वलनकी विभक्तिवाला निथमसे है। परन्तु शेष सोलह प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कदाचित है और कदाचित् नहीं है। जो जीव नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला है वह छह नोकषाय, प्रकृपवेद और चार संज्वलनकषायकी विभक्तिवाला नियमसे है। तथा शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कदाचित् है, कदाचित् नहीं है। जो जीव पुरुपवेदकी विभक्तिवाला है वह चार संज्वलनकी विभ-क्तिवाला नियमसे है। परन्तु वह शेप तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कदाचित् है और कदाचित् नहीं है। जो जीव हास्य नोकषायकी विभक्तिवाला है वह पांच नोकषाय, पुरुष-वेद और चार संज्वलनकी विभक्तिवाला नियमसे है। परन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति-वाला वह कदांचित् है और कदाचित् नहीं है। इसीप्रकार पांच नोकपायोंकी अपेक्षा कहना चाहिये। यह जो ऊपर ओघप्ररूपणा की है इसीप्रकार समान्य और पर्याप्त मनुष्य तथा मनुष्यनीके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोंमें जो नपुंसकवेदकी विभक्ति वाला है वह स्त्रीवेदकी विभक्तिवाला नियमसे है। पुरुषवेदका छह नोकषायके समान कथन करना चाहिये। तथा पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, लोभकषायी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, शुक्क छेरयावाले, भन्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके सन्निकर्षका कथन ओघके समान है।

विशेषार्थ-मिध्यात्वगुणस्थानमें जिसने सम्यक्तव और सम्यग्निध्यात्वकी उद्वेलना नहीं की उसके अहाईस प्रकृतियोंकी सत्ता है। तथा सम्यक्तवकी उद्वेलना करनेपर सत्ताईस और सम्यग्निध्यात्वकी उद्वेलना करनेपर छन्नीस प्रकृतियां सत्तामें रहती हैं। उपशस-

§ १४४. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु मिच्छत्तस्स जो विहात्तिओ तस्स सव्वप-यडीणमोघभंगो। एवं सम्मत्तसः। सम्मामिच्छत्तसः जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-वारस-कसाय-णवणोकसाय० णियमा विहत्तिओ । सम्मत्त-अणंताणुवंधिचउक्काणं सिया विहत्तिओ, सिया अविहत्तिओ । अणंताणुबंधिचउकस्स ओघभंगो । अपचक्खाण-कोधस्स जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउकाणं सिया श्रेणीसे उतरे हुए द्वितीयोपशमसम्यग्दष्टि जीवके चौथसे सातवें तक अनन्तानुबन्धी चतुष्कके बिना चौवीस प्रकृतियां सत्तामें हैं । तथा जिस वेदकसम्यग्दृष्टिने अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी है उसके भी चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता है। तथा क्षायिक सम्यक्तवके सन्मुख हुए वेदगसम्यग्दृष्टि जीवके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेपर चौबीसकी, मिध्यात्वकी क्षपणा करनेपर तेईसकी, सम्यग्मिध्यात्वकी क्षपणा करनेपर वाईसकी और सम्यक्त्वकी क्षपणा करनेपर इक्कीसकी सत्ता होती है। अनन्तर क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए पुरुपवेदी जीवके क्रमसे अप्रसाख्यान और प्रत्याख्यान आवरण आठ, नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, हास्यादि छह नोकषाय, पुरुषवेद, संजलनकोध, संज्वलनमान, संज्वलनमाया और संज्वलनलोभकी क्षपणा करनेपर १३, १२, ११, ५, ४, ३, २, और १ प्रकृतियोंकी सत्ता होती है। इतनी विशेषता है कि जो स्त्रीवेदके साथ क्षपकश्रेणी चढ़ता है वह पुरुप-वेद और छह नोकपायोंका एक साथ क्षय करता है, अतः उसके पांच प्रकृतिक स्थान नहीं होता । इस प्रकार इन नियमोंको ध्यानमें रख कर ओघ और आदेशसे कहे गये सन्नि-कर्षका विचार करना चाहिये। इससे यह जानने में देरी न लगेगी कि किन प्रकृतियों के रहते हुए किन प्रकृतियोंकी सत्ता है ही और किन प्रकृतियोंकी सत्ता है भी और नही भी है । उदाहरणार्थ लोभ संज्वलनकी विभक्तिवालेके शेष सत्ताईस प्रकृतियां होंगी और नहीं भी होंगी, क्योंकि लोभसंब्वलनका सत्त्वक्षय सबके अन्तमें होता है। पर मानसंब्व-लनकी विभक्तिवालेके लोभसंज्वलन अवस्य होगा, क्योंकि मानसंज्वलनका सत्त्वक्षय लोभ-संज्वलनके पहले हो जाता है। इसीप्रकार सर्वत्र जानना।

§१४४. आदेशनिदेंशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयों में जो जीव मिध्यात्वकी विभक्ति वाला है उसके सब प्रकृतियों का कथन ओघके समान है। इसी प्रकार सम्यकप्रकृतिकी अपेक्षा ओघके समान कथन करना चाहिये। जो जीव सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायों की विभक्ति वाला नियमसे है। किन्तु सम्यक् प्रकृति और अनन्तानुबन्धीकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा ओघके समान कथन है। जो नारकी अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी विभक्ति वाला है वह मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह शेष वीस प्रकृतियों की विभक्ति वाला नियमसे

विहत्तिओ, सिया अविहत्ति । सेसाणं पय । णियमा विहत्तिओ । एवमेकारसकसाय-णवणोकसायाणं । एवं पढमपुढवि-तिरिक्खगई—पंचिदियतिरिक्ख पंचि । तिरि ।
पञ्च । सेव । सेव । सेव । सेव । सेव । विदियादि जाव सत्ति । सिच्छत्र । अपनाल्यानावरण को से समान केव । यारह कपाय और नो कपायों की अपेक्षा

है। अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके समान शेप ग्यारह कपाय और नो कषायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये। इसी प्रकार पहली पृथिवी, तिर्थंचगित, पंचेन्द्रिय तिर्थंच, पंचेन्द्रिय तिर्थंच पर्याप्त, सामान्य देच, सौधर्म स्वर्गसे लेकर उपित्म ग्रैवेयक तकके देव, औदारिक-मिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, असंयत, कृष्ण आदि तीन लेश्या-वाले और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-नार्कियोंमें मिध्यात्व विभक्तिवालेके अनन्तानुवन्धी चतुष्क सम्यक्त और सम्यग्मिध्यात्व ये छह प्रकृतियां होती भी हैं और नहीं भी होती हैं। विसंयोजकके अनन्तानुबन्धी चतुष्क नहीं होतीं तथा जिसने सम्यक्तव और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेसना कर दी है उसके उक्त दो प्रकृतियां नहीं होती। किन्तु इसके शेष सभी प्रकृतियोंकी सत्ता है। जो सम्यक्षकृतिकी विभक्तिवाला है उसके मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्ता-नुवन्धी चतुष्क ये छह प्रकृतियां होती हैं और नहीं भी होती हैं। जो कृतकृत्यवेदक-सम्यग्दृष्टि नरकमें उत्पन्न हुआ है उसके उक्त छहका सत्त्व नहीं होता। तथा जिस वेदक सम्यग्दृष्टिने चार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की है उसके उक्त चारका सत्त्व नहीं होता शेषके छहोंका सत्त्व होता है। किन्तु इसके शेषका सत्त्व नियमसे होता है। सम्यग्मि-ध्यात्वकी विभक्ति वाले जीवके अनन्तानुबन्धी चार और सम्यक्त ये पांच प्रकृतियां हैं भी और नहीं भी हैं। जिसने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर दी है उसके अनन्ता-नुबन्धी चार नहीं हैं। तथा जिसने सम्यक्त्वकी उद्वेलना कर दी है उसके सम्यक्त्व नहीं है शेषके ये पांचों प्रकृतियां हैं। अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अपेक्षा ओघ कथनसे कोई विशेपता नहीं है। तथा अप्रलाख्यानावरण क्रोध आदिकी विभक्तिवाले जीवके मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व, सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धी चार ये सात प्रकृतियां होती भी हैं और नहीं भी होती हैं। क्षायिक सम्यग्दृष्टिके नहीं होती, शेषके यथा संभव विकल्प जानना। ऊपर जो प्रथम नरकके नारकी आदि अन्य मार्गणाएं गिनाई हैं वहां भी इसी प्रकार समझना।

दूसरे से लेकर सातवें नरक तक प्रत्येक खानके नारकी जीवोंमें जो मिध्यात्वकी विभक्ति वाला है वह सम्यक्षकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसी

साय०। णवरि मिच्छत्तस्स णियमा विहत्तिओ। जो सम्मत्तस्स विहत्तिओ सो अणंताणुवंधिचउक्सस सिया विहत्ति० सिया अविहत्ति० । सेसाणं पयडीणं णियमा विह० । सम्मामि० जो विहत्तिओ सो सम्मत्त-अणंताणु० चडक्क० सिया विह० सिया अविहः। सेसाणं पयडीणं णियमा विहत्तिओ । अणंताणुवंधिकोधः जो विहत्तिओ सो सम्मत्त-सम्मामि० सिया विह० सिया अविह०। सेशाणं पयडीणं णियमा विहत्तिओ। एवं तिण्हं कसायाणं । एवं पंचिं तिरि जोणिणी - भवण - वाणवेंतर - जोदिसि -वत्तन्त्रं। पंचि विरिव्अपञ्जव मिच्छत्तस्स जो विहत्तिओ सो सम्मत्त-सम्मामिव सिया विह० सिया अविह०। सेसाणं पय० णियमा अविहत्तिओ (विहत्तिओ)। एवं सोल्सक०-णवणोक० । णवरि मिच्छत्तस्स णियमा विहत्तिओ । जो सम्मत्तस्स विहत्तिओ सो सन्व॰ पय॰ णियमा विहत्तिओ । जो सम्मामि॰ विहत्तिओ सो सम्मत्त॰ सिया विह० सिया अविह०। सेसाणं पय० णियमा विह०। एवं मणुसअपञ्जत-सन्व प्रकार वारह कषाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि यह जीव मिध्यात्वकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो सम्यक्ंप्रकृतिकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । जो सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्य-क्प्रकृति और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है; किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो अनन्तानुवन्धी कोधकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्षकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। अनन्तानुवन्धी कोधके समान अनन्तानुवन्धी मान आदि तीन कषायोंकी अपेक्षा भी कथन करना चाहिये। इसीप्रकार पंचेन्द्रियतिर्यंच योनि-मती. भवनवासी, ज्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके कहना चाहिये।

विशोषार्थ-इन उपर्युक्त मार्गणाओं सम्यक्तव और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना और अनन्तानुवन्धी चार की विसंयोजना संभव है। अतः ऊपर प्रकृतियों के सत्त्व और असत्त्व सम्बन्धी सभी विकल्प इसी अपेक्षासे कहे हैं जो उपर्युक्त प्रकारसे .घटित कर लेना चाहिये।

पंचेन्द्रियतिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंमें जो मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसीप्रकार सोलहकषाय और नौ नोकषायकी अपेक्षा
कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इसके मिध्यात्वकी विभक्ति नियमसे है।
जो सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्ति वाला है वह नियमसे सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है।
जो सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाला है भी और

एइंदिय-सन्त्रविगलिंदिय-पंचिदियअपज्ज०-सन्त्रपंचकाय-तसअपज्ज०-मदि-सुदअण्णा-णि-विभैग-मिच्छादि०-असण्णीणं वत्तन्त्रं ।

६ १४५. अणुहिसादि जाव सन्बद्धसिद्धिविमाणे चि जो मिन्छत्तस्स विहित्तओं अणंताणु०चउक्क० सिया विह०, सिया अविह०। सेसाणं पय० णियमा विह०। एवं सम्मामिन्छत्तस्स। सम्मत्तस्स जो विहित्तओं सो मिन्छत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० सिया विह० सिया अविहित्तओं। सेसाणं णियमा विह०। अणंताणु०कोध० जो विहित्तिओं सो सन्वपय० णियमा विह०। एवं तिण्णं कसायाणं। अपचवसाणकोध० जो विहित्तिओं सो मिन्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० सिया विह० सिया अविह०। सेसाणं पय० णियमा विहित्तिओं। एवसेक्कारसकसाय-णवणोकसायाणं।

\$१४६. वेउन्विय ० जो मिच्छत्तस्स विहत्तिओ सो सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु० नहीं भी है, किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे हैं। इसीप्रकार लब्ध्यपर्या- प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे हैं। इसीप्रकार लब्ध्यपर्या- प्रकृतियोंकी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक, सभी प्रकारके पांचों स्थावरकाय, त्रस लब्ध्यपर्याप्तक, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिध्यादृष्टि और असंज्ञी जीवों के कहना चाहिये।

विशेषार्थ-इन उपर्युक्त मार्गणाओंमें सम्यक्त और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्देलना संभव है। अतः ऊपर जितने विकल्प कहे हैं वे इस अपेक्षासे घटित कर लेना चाहिये।

६ १४५. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि विमान तक प्रत्येक स्थानमें जो जीव मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसीप्रकार सम्यग्मिध्यात्वकी अपेक्षासे कथन करना चाहिये। जो सम्यक्षकृतिकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यग्मिश्यान्त्व और अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो अनन्तानुवन्धी कोधकी विभक्तिवाला है वह नियमसे सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है। अनन्तानुवन्धी कोधके समान अनन्तानुवन्धी मान आदि तीन कषायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये। जो अप्रताल्यानावरण कोधकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यक्षकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसी प्रकार ग्यारह कंषाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-नौ अनुदिशसे लेकर ऊपर सभी जीव सम्यग्द्रष्टि ही होते हैं। अतः यहां २८, २४, २२ और २१ ये चार विभक्तिस्थान संभव हैं। इसी अपेक्षासे ऊपरके सभी विकल्प घटित कर लेना चाहिये।

**९१४६. वैक्रियिककाययोगियोंमें** जो मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्षकृति,

चउक सिया विहत्ति सिया अविह ; सेसाणं णियमा विहत्तिओ । सम्मामि जो विह सो सम्मत्त-अणंताणु व्चडक सिया विह सिया अविह ; सेसाणं पञ्ज णियमा विह । सम्मत्तस्स जो विहत्तिओ सो अणंताणु व्चडक सिया विह सिया अविह ; सेसाणं पय णियमा विहि जो । अणंताणु कोध जो विहत्तिओ सो सम्मत्त-सम्मामि सिया विह सिया अविह ; सेसाणं पय णियमा विहि तिओ । एवं तिण्णि कसाय । अपचक्षाण-कोध जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि अणंताणु व्चडकाणं सिया विह सिया अविह ; सेसाणं पय णियमा विह । एवमेकारसकसाय णवणोकसायाणं । आहार अधार मिस्स पिच्छत्तस्स जो विह तिओ, सो अणंताणु व्चडक सिया विह सिया अविह ;

सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्प्रकृति और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेप प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेप प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो अनन्तानुबन्धी कोधकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है, किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। अनन्तानुबन्धी कोधके समान अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कपायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये। जो अप्रत्याख्यानावरण कोधकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। अप्रत्याख्यानावरण कोधकी अपेक्षा जिस प्रकार सिन्नकर्षके विकल्प कहे हैं, उसीप्रकार ग्यारह कथाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा सिन्नकर्षके विकल्पोंका कथन करना चाहिये।

विशेपार्थ-वैक्रियिककाययोगमें मिध्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि दोनों प्रकारके जीव होते हैं। किन्तु कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि नहीं होते, क्योंकि जो कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि मनुष्य मरकर देव या नारिकयोंमें उत्पन्न होते हैं उनके अपर्याप्त अवस्थामें ही सम्यक्त्व प्रकृतिका क्षय होकर क्षायिक सम्यग्दर्शन हो जाता है। अतः वैक्रियिककाययोगवाले जीव २८, २७, २६, २४ और २१ प्रकृतिक स्थान वाले होते हैं, अतः इसी अपेक्षासे ऊपरके सभी विकल्प घटित कर लेना चाहिये।

आहारककाययोगी और आहारक मिश्रकाययोगी जीवोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्ति-वाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष सेसाणं णियमा विह०। एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं। अणंताणु०कोघ० जो विहत्तिओ सो सन्वपय० णियमा विह०। एवं तिण्हं कसायाणं। अपञ्च०कोघ० जो विह० सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउकाणं सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं पय० णियमा विह०। एवमेकारसकसाय-णवणोकसायाणं।

\$१४७. वेदाणुवादेण इत्थिवेदएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-वारसकसायाणमीध-मंगो। कोधसंजलणस्स जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-वारसकसाय-णवुंस० सिया विहति० सिया अविहत्ति०; तिण्णि संजलण-अद्यणोकसाय० णियमा विह०। एवं तिण्हं संजलण०-अद्यणोकसायाणं। णवुंसयवेदस्स जो विहतिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-वारसकसाय० सिया विह० सिया अविह०; चत्तारिसंजलण-अद्यणोकसाय० णियमा विहत्तिओ। एवं णवुंस०, णवरि इत्थिवेद० णवुंसमंगो। प्रकृतियोंकी विमक्तिवाला नियमसे है। इसीप्रकार सम्यक्ष्मकृति और सम्यगिध्यात्वकी अपेक्षा कथन करना चाहिये। जो अनन्तानुवन्धी कोधकी विभक्तिवाला है वह नियमसे सभी प्रकृतियोंकी विमक्तिवाला है। अनन्तानुवन्धी कोधकी समान अनन्तानुवन्धी मान आदि तीन कपायोंकी अपेक्षा भी कथन करना चाहिये। जो अप्रत्याख्यानावरण कोधकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यक्षकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। अप्रत्याख्यानावरण कोधके समान शेष ग्यारह कषाय और नौ नोक्तपायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-आहारक काययोग और आहारकिमश्रकाययोग ये दोनों योग प्रमत्तसंयतके होते हैं। पर ऐसा जीव क्षायिकसम्यग्दर्शनका प्रस्थापक नहीं होता, अतः इसके २८,२४ और २१ ये तीन विभक्तिस्थान होते हैं। इसी अपेक्षासे ऊपरके सभी विकल्प घटित कर छेना चाहिये।

हु १४७ वेदमार्गणाके अनुवाद से कीनेदियों में मिण्यात्व, सम्यक्षप्रकृति, सम्यग्मध्यात्व और वारह कषायों की अपेक्षा कथन ओघके समान है। जो क्रोध संज्वलनकी विभक्तिवाला है वह मिण्यात्व, सम्यक्षप्रकृति, सम्यग्मध्यात्व, अनन्तानुवन्धी क्रोध आदि वारहकषाय और नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह शेष तीन संज्वलन कषाय और आठ नोकपायों की विभक्तिवाला नियमसे है। इसीप्रकार तीन संज्वलन और आठ नोकपायों की अपेक्षा कथन करना चाहिये। जो नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह चारों संज्वलन और बारह कषायों की विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह चारों संज्वलन और आठ नोकपायों की विभक्तिवाला नियमसे है। नपुंसकवेदी जीवों के स्त्रीवेदी जीवों के समान कथन करना चाहिये। इतनी

पुरिसवेदएसु मिन्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-बारसकसाय०-णवणोकसाय० ओघभंगो। चदुसंजलण० ओघं। णवरि, पुरिसवेद०-चदुसंजलण० णियमा अत्थि।

§१९८. अगदवेदएसु मिच्छत्तस्स जो विहित्तओ सो तेवीसण्हं पयडीणं णियमा विहित्तिओ। एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं। अपच०कोध० जो विहित्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० सिया विह० सिया अविह०; एकारसकसाय-णवणोकसायाणं णियमा विह०। एवं सत्त-कसायाणं। कोधसंजलणस्स जो विहित्तिओ सो तिण्हं संजलणाणं णियमा विहित्तिओ: सेसाणं पयडीणं सिया विह० सिया अविह०। माणसं-जलणं० जो विहित्तिओ सो दोण्हं संजलणाणं णियमा विहित्तिओ; सेसाणं पय० सिया विह० सिया अविह०। मायासंजल० जो विहित्ति० सो लोभसंजलण० णियमा विह०; सेसाणं पयडीणं सिया विह० सिया अविह०। लोभसंजल० जो विहित्तिओ सो तेवीसण्हं पय० सिया विह० सिया अविह०। णित्थ (इित्थ) वेदस्स जो विहित्तिओ

विशेषता है कि स्त्रीवेदी जीवके नपुंसकवेदकी अपेक्षा सित्रकर्षका जैसा कथन किया है उसी प्रकार नपुंसकवेदी जीवके स्त्रीवेदकी अपेक्षा सित्रकर्षका कथन करना चाहिये। पुरुषवेदी जीवोंमें मिध्यात्व, सम्यक्ष्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धी क्रोध आदि बारह कषाय और नौ नोकपायोंकी अपेक्षा कथन ओघके समान है। चार संज्वलन कपायोंका भी कथन ओघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि उनमें पुरुषवेद और चार संज्वलन कपायोंकी विभक्ति नियमसे है।

\$१८८.अपगतवेदी जीवोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्कको छोड़कर शेष तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसीप्रकार सम्यक्ष्रकृति भौर सम्यग्मिश्यात्वकी अपेक्षा कथन करना चाहिये। जो अप्रत्याख्यानावरण कोधकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व सम्यक्ष्रकृति और सम्यक्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु अप्रत्याख्यानावरण मान आदि ग्यारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। अप्रत्याख्यानावरण कोधके समान अप्रत्याख्यानावरण मान आदि सात कषायोंकी अपेक्षा भी कथन करना चाहिये। जो कोध संव्वलनकी विभक्तिवाला है वह मान आदि तीन संव्वलनोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। जो मान संव्वलनकी विभक्तिवाला है वह माया आदि दो संव्वलनोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। जो माया संव्वलनकी विभक्तिवाला है वह लोभ संव्वलनकी विभक्तिवाला नियमसे है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। को माया संव्वलनकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। को स्त्रीवेदकी विभक्तिवाला है वह तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। जो स्त्रीवेदकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व सम्यक्ष्रकृति

सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० [ अद्वकसा०-णवंस० ] सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं णियमा विहित्तिओ । एवं णवंस० । पुरिसवेदस्स जो विहित्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अद्वक०-अद्वणोक० सिया विह० अविह०; चत्तारिसंजलण० णियमा विह० । हस्स० जो विहित्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अद्वकसाय-दोवेद० सिया विह० सिया अविह०; चत्तारिसंजल०-पुरिस०-पंचणोकसाय० णियमा विहित्तिओ । एवं रदीए । एवमरिद-सोग-भय-दुगुंछाणं ।

§१४६. कसायाणुवादेण कोधकसाईस पुरिसमंगो। णवरि, पुरिसवेदस्स सिया विहचित्रो सिया अविहिच्छो। एवं माणक०, णवरि कोधक० सिया विह० सिया अविह०। एवं माय०, णवरि माण० सिया विह० सिया अविह० [ एवं लोभ०। णवरि माय० सिया विह० सिया अविह०।] अकसाईस मिन्छत्तरस जो विहित्तिओ सो सन्वपयदीणं णियमा विहित्तिओ। एवं सम्मत्त-सम्मामिन्छत्ताणं। अपच०कोध० जो विहित्तिओ सन्यिमध्यात्व, आठ कषाय और नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसीप्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षा कथन करना चाहिये। जो पुरुषवेदकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यक्ष्रकृति, सम्यम्ध्यात्व, अप्रताख्यानावरण कोध आदि आठ कषाय और आठ नोकपायोंकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु चार संज्वलनोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो हास्यकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यक्ष्रकृति, सम्यग्यात्व, अप्रत्याख्यानावरण कोध आदि साठ कषाय, और स्त्री तथा नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है किन्तु चार संज्वलन, पुरुषवेद और रित आदि पांच नोकषायोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इक्षिप्रकार रितकी अपेक्षा तथा अरित, शोक, भय और जुगुप्सा की अपेक्षा कथन करना चाहिये।

\$१ ४२. कषायमार्गणाके अनुवादसे कोधकषायी जीवों के पुरुषवेदी जीवों के समान कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि कोधकषायी जीव पुरुषवेदकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। इसीप्रकार मानकषायी जीवों के कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मानकषायी जीव कोधकपायकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। इसीप्रकार मायाकषायी जीवों के समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मायाकषायी जीव मानकषायकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। इसीप्रकार लोभकषायी जीवों के जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि लोभकषायी जीव मायाकषायकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। अकषायी जीवों में जो मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह नियमसे अनन्तानुवन्धीके सिवा सब प्रकृतियों की विभक्तिवाला है। इसी प्रकार सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्निध्यात्वकी अपेक्षा जानना चाहिये। जो अप्रसाख्यानावरण कोधकी विभक्तिवाला है

सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० सिया विह० सिया अविह०, एकारसक० णवणोक० णियमा विहत्तिओ । एवमेकारसक०-णवणोकसायाणं । एवं जहावखादसंजदाणं ।

§१५०. आभिणि०-सुद०-ओहि०-मणपञ्जवणाणेसु मिच्छत्तस्स जो विहत्तिओ सो अणंताणु०-चउक्क० सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं णियमा विहित्तिओ। सम्मत्तस्स जो विहित्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० सिया विह० सिया अविह०; वारसकसाय-णवणोकमाय० णियमा विहित्तिओ। सम्मामिच्छत्त० जो विहित्तिओ सो मिच्छत्त-अणंताणु०चउक्क० सिया विह० सिया अविह०; सम्मत्त-वारसक०-णवणोक० णियमा विहित्तिओ। अणंताणु०को० जो विहित्तिओ सो सन्वपयडीणं णियमा विहित्तिओ। एवं तिण्हं कसायाणं। वारसक०-णवणोकसाय० ओघमंगो। एवं संजद०-सामाइय-च्छेदो०ओहिदंस-सम्मादिष्टीणं वत्तव्वं।

\$१५१. परिहार० संजदेसु मिच्छत्तस्स जो विहत्तिओ सो अणंताणु० सिया विह० वह मिध्यात्व, सम्यक्षकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाळा है भी और नहीं भी है। किन्तु वह अप्रलाख्यानावरण मान आदि ग्यारह कषाय और नौ नोकपायोंकी विभक्ति-वाळा नियमसे है। इसीप्रकार अप्रलाख्यानावरण मान आदि ग्यारह कषाय और नौ नोकपायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। अकषायी जीवों के समान यथाख्यातसंयतोंके भी जानना चाहिये।

हु १५०. मितिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, और मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें जो मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेप प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो सम्यक्ष्प्रकृतिकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह सम्यक्ष्प्रकृति, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो अनन्तानुवन्धी कोधकी विभक्तिवाला है वह नियमसे सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है। इसीप्रकार अनन्तानुवन्धी मान आदि तीन कषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा कथन ओघके समान है। इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके कहना चाहिये।

\$१५१.परिहारविशुद्धि संयत जीवोंमें जो मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुक्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला ' नियमसे है। जो सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और

सिया अविहः सेसाणं णियमा विहित्तओ । सम्मत्तः जो विहित्तओ सो मिच्छत्तः सम्मामिः अणंताणुः चउक्कः सिया विहः सिया अविहः सेसाणं णियमा विहः । सम्मामिः जो विहित्तिओ सो मिच्छत्तः अणंताणुः चउक्कः सिया विहः सिया अविहः सेसाणं णियमा विहः । अणंताणुः कोधः जो विहित्तिओ सो सन्वपयः हीणं णियमा विहात्तिओ । एवं तिण्हं कसायाणं । अपचः कोधः जो विहित्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिः अणंताणुः चउक्कः सिया विहः सिया अविहः एकारस कसाय-णवणोकसायः णियमा विहः । एवमेकारसकसाय-णवणोकसायाणं । एवं संजदासंजदाणं । सुहुमसांपरायः मिच्छत्तस्स जो विहित्तिओ सो सव्वपयं हीणं णियमा विहः । एवं सम्मामिच्छत्ताणं । अपचः कोधः जो विहः सो मिच्छत्त-सम्मत्तः सम्मामिः सिया विहः सिया अविहः सेसाणं णियमा विहः । एवं दसकः णवणोकसायाणं । लोभसंजः जो विहात्तिओ सो सेसाणं सिया विहः सिया अविहः।

अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है; किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है वह नियमसे सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है। इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। जो अप्रयाख्यानावरण क्रोधकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व सम्यक्प्र-कृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष ग्यारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसी प्रकार ग्यारह कषाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। इसीप्रकार संयता-संयतोंके कथन करना चाहिये। सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीवोंमें जो मिध्यात्वकी विभक्ति-वाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्कके सिवाय शेष सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसीप्रकार सम्यग्मिध्यत्वकी अपेक्षा जानना चाहिये। जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्ति-वाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसीप्रकार लोभसंव्वलनको छोड़कर अप्रलाख्यानावरण मान आदि दस कषाय और नौ कषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। जो छोमसंज्वलनकी विभक्तिवाला है वह शेष प्रक्र-तियोंकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है।

विशेषार्थ-सूक्ष्मसांपरायिक जीवोंके २४.२१ और १ ये तीन विभक्तिस्थान होते हैं। यहांभी अनन्तानुवन्धी चारको छोड़कर शेष चौवीस प्रकृतियोंकी अपेद्धा विचार किया गया है। उपरके सभी विकल्प इसी अपेक्षासे घटित कर लेना चाहिये।

किण्ह-णील॰ वेउन्वियकायजोगिभंगो । अभवसिद्धि॰ मिच्छत्त॰ जो विहत्तिओ सो पणुवीसंपयडीणं णियमा विहत्तिओ । एवं पणुवीसपयडीणं ।

§ १५२. खइयसम्मादिद्दीसु अपच० कोघ० जो विह्तिओ सो बीसण्हं पयडीणं णियमा विह०। एवं सत्तक०। सेसाणमोघमंगो। वेदगसम्मादिद्दीसु मिन्छत्तस्स जो विह्तिओ सो अणंताणु०चउक्क० सिया विह० सिया अविह०: सेसाणं णियमा विहित्तओ। सम्मत्त० जो विह्तिओ सो मिन्छत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं णियमा विह०। एवं बारसक०-णवणोकसाय०। सम्मामि० जो विह्तिओ सो मिन्छत्त-अणंताणु०चउक्क० सिया विह० सिया अविह०। सेसाणं णियमा विह०। अणंताणु० कोघ० जो विह्तिओ सो सन्वपयडीणं णियमा विह०। एवं तिण्हं कसायाणं। उवसमसम्माइटीसु मिन्छत्तस्स जो विह्तिओ सो अणंताणु०चउक्क० सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं णियमा विहित्तओ। एवं सम्मत्त-सम्मामिन्छत्त बारसकसाय-णवणोकसाय०। अणंताणु०कोघ० जो विह्तिओ

कृष्ण और नील्लेश्यावालोंके वैक्रियिककाययोगी जीवोंके समान सममना चाहिये। अभव्य जीवोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वको लोड़कर शेष पश्चीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसी प्रकार पश्चीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा जानना चाहिये।

§ १५२. क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीवोंमें जो अत्रत्याख्यानावरण क्रोधकी विभक्तिवाला है वह वीस त्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसीत्रकार अत्रत्याख्यानावरण मान आदि सात क्षणायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। शेष त्रकृतियोंकी अपेक्षा कथन ओघके समान है। वेदक सम्यग्दिष्टियोंमें जो मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष त्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। जो सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यग्निध्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष त्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसी प्रकार वारह कषाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। जो सम्यग्मध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष त्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसीत्रकार अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। उपशम सम्यग्दिष्ट जीवोंमें जो मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह शेष त्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसीत्रकार अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। उपशम सम्यग्दिष्ट जीवोंमें जो मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह शेष त्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसीत्रकार सम्यकृत्रकृति, सम्यकिमध्यात्व, बारह कथाय और नौ नोक्षायोंकी अपेक्षा जानना

सो सन्वपयडीणं णियमा विहत्तिओ । एवं तिण्हं कसायाणं । सासणसम्माइहीसु जो मिन्छत्तस्स विहत्तिओ सो सन्वपयडीणं णियमा विहत्तिओ । एवं सन्वासिं पयडीणं । सम्मामिन्छादिष्टीसु मिन्छत्त० जो विहत्तिओ सो अणंताणु०चउक्क० सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं णियमा विह० । एवं सम्मत्त-सम्मामिन्छत्त- वारसक०-णवणोकसाय० । अणंताणु० कोघ० जो विह० सो मिन्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०- पण्णारसक०-णवणोक० णियमा विहत्तिओ । एवं तिण्हं कसायाणं ।

## एवं सिण्यासी समत्ती।

११५३. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण ओदेसेण य। तत्य ओघेण अद्वावीसंपयडीणं विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थ । एवं मणुस-तियस्स पंचिंदिय-पंचिं० पञ्ज०-तस-तसपञ्जत-तिण्णिमण०-तिण्णि विच०-कायजोगि०-ओरालिय०-संजदा (संजद)-सुक्कले०-भन्निसिद्ध०-सम्मादिष्टि०-आहारए ति वत्तव्वं। चाहिये। जो अनन्तानुवन्धी कोधकी विभक्तिवाला है वह नियमसे सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है। इसीप्रकार अनन्तानुवन्धी मान आदि तीन कपायोंकी अपेक्षा भी जानना चाहिये। सासादनसम्यग्दिष्ट जीवोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह नियमसे सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है। इसीप्रकार सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। सम्यग्निथ्यादिष्ट जीवोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवालामी है और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे हैं। इसी प्रकार सम्यक्प्रकृति, सम्यग्निथ्यात्व, वारह कषाय और नौ नोकपायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। जो अनन्तानुवन्धी कोधकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति सम्यग्निथ्यात्व, पन्द्रह कपाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाला नियमसे हैं। इसी प्रकार अनन्तानुवन्धी मान आदि तीन कपायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये।

इसप्रकार सम्निकर्ष अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

्रिप् ३. नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । इसीप्रकार सामान्य और पर्याप्त मनुष्य तथा मनुष्यणी इन तीन प्रकारके मनुष्य, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, सामान्य, सत्य और अनुभय ये तीन मनोयोगी, सामान्य, सत्य और अनुभय ये तीन मनोयोगी, सामान्य, सत्य और अनुभय ये तीन वचनयोगी, काययोगी, औदा-रिककाययोगी, संयत, शुक्तलेश्यावाले भव्य, सन्यगृद्दष्टि और आहारक जीवोंके कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-यहां ऐसी मार्गणाओं का ही ग्रहण किया है जिनमें अट्टाईस प्रकृतियों की विभक्ति और अविभक्तिवाले नाना जीव संभव हैं।

§ १५४. आदेसेण णिरयगदीए णेरइएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्काणं अत्थि णियमा विहत्तिया च अविहत्तिया च; सेसाणं पयडीणं अत्थि
विहत्तिया चेव । एवं पढमाए पुढवीए तिहिक्ख०-पंचिं०तिरिक्ख-पंचिं०तिरि०पज्जतदेवा-सोहम्मीसाण जाव सन्वद्दसिद्धि ति वेडिन्वय०-परिहार०-संजदासंजद-असंजदपंचलेम्सेत्ति वत्तन्वं । विदियादि जाव सत्तमि ति सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणंताणु०चउक्काणं विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि; सेसाणं पय० विहत्तिया णियमा
अत्थि । एवं पंचिंदियतिरिक्खजोणिणी-भवण०-वाण०-जोदिसि० वत्तन्वं । पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तएसु सम्मत्त-सम्मामि० विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि;
सेसाणं विहत्तिया णियमा अत्थि । एवं सन्वएइंदिय-सन्वविगलिंदिय-पंचिंदियअपज्ञ०तसअपज्ञ०-सन्वपंचकाय-मदि-सुदअण्णाणि-विहंग०-मिच्छादिष्टि-असण्णि त्ति वत्तन्वं।

५ १५४. आदेशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयोंमें मिध्यात्व, सम्यक्षकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्कि विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं।
रोप इकीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले ही जीव हैं। इसीप्रकार पहली पृथ्वीमें और सामान्य
तिर्थंच, पंचेन्द्रिय तिर्थंच, पंचेन्द्रिय तिर्थंच पर्याप्त, सामान्य देव, सौधर्म-ऐशान स्वर्गसे लेकर
सर्वार्थसिद्धि तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, परिहारिवशुद्धिसंयत, संयतासंयत, असंयत,
और कृष्ण आदि पांच लेश्यावाले जीवोंके कथन करना चाहिये। दूसरी पृथिवीसे लेकर
सातवीं पृथिवी तक प्रत्येक पृथिवीमें सम्यक्षकृति, सम्यग्मिध्यात और अनन्तानुबन्धी
चतुष्कि विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं। तथा शेष प्रकृतियोंकी
विभक्तिवाले ही हैं। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तिर्थंच योनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और
ज्योतिषी देवोंके कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ—सामान्य नारिकयोंसे लेकर पद्मलेश्यावाले जीवों तक सभी जीव इकीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले तो नियमसे हैं। पर मिध्यात्व, सम्यक्तव, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अनिभक्तिवाले भी नाना जीव होते हैं। तथा दूसरी पृथिवीसे लेकर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें सभी जीव बाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले तो नियमसे हैं। पर सम्यक्तव, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले भी नाना जीव होते हैं, यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपयाप्तक जीवोंमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्ति-वाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले ही हैं। इसीप्रकार सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक, त्रस लब्ध्यपर्याप्तक, सब प्रकारके पांचों स्थावरकाय, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिध्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कथन करना चाहिये। § १५५. मणुस्स-अपज्ञ० सिया अत्थि सिया णित्थ । जिंद अत्थि तो छन्वीसं पयडीणं णियमा विहत्तिया, अविहत्तिया णित्थ । सम्मत्तस्स अह मंगा ८ । तं जहा, सिया विहत्तिओ १, सिया अविहत्तिओ २, सिया विहत्तिया ३, सिया अविहत्तिया ४, सिया विहत्तिओ च सिया अविहत्तियो च ६, सिया विहत्तिओ च अविहत्तिओ च ७, सिया विहत्तिओ च अविहत्तिया च ८ । एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि वत्तव्वं । बेमण०-वेवचि० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणं-ताणु०चउक्काणं विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि । वारसक०-णवणोकसाय० सिया सव्वे जीवा विहत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओ च, सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च अव

विशोषार्थ—ये ऊपर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें २६ प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले तो सभी जीव हैं पर सम्यक्तव और सम्यग्मिध्यालकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले भी नाना जीव होते हैं।

§ १५५, लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य कदाचित् होते हैं और कदाचित् नहीं होते। यदि होते हैं तो नियमसे सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वसे अतिरिक्त शेष छ्व्बीस प्रकृतियों की विभक्तिन वाले होते हैं। उक्ष छ्व्बीस प्रकृतियों की अविभक्तिवाले नहीं होते हैं। तथा सम्यक्प्रकृतिकी अपेक्षा आठ भंग होते हैं। वे इसप्रकार हैं—कदाचित् सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाला एक जीव होता है १। कदाचित् सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाला एक जीव होता है २। कदाचित् सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले अनेक जीव होते हैं ३। कदाचित् सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले अनेक जीव होते हैं १। कदाचित् सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले अनेक जीव होते हैं १। कदाचित् सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाला एक जीव और अविभक्तिवाले अनेक जीव होते हैं ६। कदाचित् सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले अनेक जीव होते हैं ६। इसीप्रकार सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले अनेक जीव होते हैं ६। इसीप्रकार सम्यक्पिध्यात्वकी अपेक्षा भी आठ भंग कहना चाहिये।

असत्य और उभय इन दो मनोयोगी और इन्हीं दो वचनयोगी जीवोंमें सिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं। तथा बारह कषाय और नौ नोकषायकी विभक्तिवाले कदाचित् सभी जीव हैं १। कदाचित् अनेक जीव बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले और एक जीव अविभक्तिवाला है २। कदाचित् अनेक जीव बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले और अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं ३। इसप्रकार तीन भंग होते हैं। इसीप्रकार मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अविध्वाली, मनः पर्ययज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अचक्षु-

चक्खु०-अचक्खु०-ओहिदंसण-सण्णि ति वत्तव्वं।

ई १५६, ओरालियमिस्स० जोगीस मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय० सिया सन्वे जीवा विहत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओ च, सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च एवं तिण्णि भंगा। सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त० विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि। एवं कम्मइय० वत्तव्वं। णवरि, सम्मत्त-सम्मामि० विहत्तिया भयणिजा। वेडिवयमिस्स०जोगीसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्काणं अद्य भंगा। तं जहा, सिया विहत्तिओ १, सिया अविहत्तिओ २, सिया विहत्तिया ३, सिया अविहत्तिया ४, सिया विहत्तियो च अविहत्तियो च ५, सिया विहत्तियो च अविहत्तियो च ६, सिया विहत्तियो च अविहत्तियो च ७, सिया विहत्तियो च अविहत्तियो च ६, सिया विहत्तियो च अविहत्तियो च ७, सिया विहत्तियो च अविहत्तियो च ७, सिया विहत्तिया च अविन्दर्शनी, अविधद्दर्शनी और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-इन उपर्युक्त मार्गणाओं में क्षीणकषाय गुणस्थान भी होता है और क्षीणक षायमें कदाचित् एक भी जीव नहीं रहता। यदि होते हैं तो कदाचित् एक और कदाचित् नाना जीव होते हैं। इसी अपेक्षासे ऊपर तीन भंग घटित करना चाहिये। शेष कथन सरछ है।

हु १५६. औदारिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें कदाचित् मिध्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले सब जीव हैं। कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले और एक जीव अविभक्तिवाला है। कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले और अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं। इस प्रकार उक्त लब्बीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा तीन भंग होते हैं। तथा सन्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले अनेक जीव नियमसे हैं। इसीप्रकार कामणकाययोगी जीवोंका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव भजनीय हैं।

विशोपार्थ-उपर मिण्यात्व आदि छन्नीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीनोंके जो तीन भंग कहे हैं वे केवलीके कपाट समुद्धातपदकी अपेक्षासे कहे हैं, क्योंकि कदाचित् एक भी जीव केवलिसमुद्धात नहीं करता, कदाचित् अनेक जीव और कदाचित् एक जीव केवलिस-मुद्धात् करते हैं अतः उक्त तीन भंग बन जाते हैं। कार्मणकाययोगियोंमें ये तीन भंग प्रतर और लोकपूरण समुद्धातकी अपेक्षा घटित करना चाहिये। शेष कथन सरल है।

वैक्रियिक्रिमिश्रकाययोगी जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्ष्मकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अन-न्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा आठ मंग होते हैं। वे इस्रम्भार हैं—कदाचित् एक जीव उक्त प्रकृतियोंकी विमक्तिवाला है १। कदाचित् एक जीव अविभक्तिवाला है २। कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले हैं ३। कदाचित् अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं ४। कदाचित् एक जीव विभक्तिवाला है और एक जीव अविभक्तिवाला है ५। कदाचित् एक जीव विभक्तिवाला और अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं ६। कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले हत्तिया चेदि ⊏। वारसकसाय-णवणोकसायाणं सिया विहत्तिओ सिया विहत्तिया। एवमाहार०-आहारमिस्स०जोगीणं।

§ १५७. वेदाणुवादेण इत्थिवेदेसु मिच्छत्त-सम्मत-सम्मामि०-अणंताणु० चउकाणं विहित्तिया अविहित्तिया च णियमा अत्थि । अट्ठकसाय-णवुंसयवेदाणं सिया सन्वे जीवा विहित्तिया, सिया विहित्तिया च अविहित्तिओ च, सिया विहित्तिया च अविहित्तिया च एवं तिण्णि मंगा। चनारिसंजलण-अट्टणोकसायाणं णियमा अत्थि विहित्तिया, अविहित्तिया णित्थि। एवं णवुंस०, णविर हित्थिवेदे णवुंस०मंगो। पुरिसवेदे मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु० चठकाणं विहित्तिया अविहित्तिया च णियमा अत्थि। अट्ठक०-अट्टणोकसाय० सिया सन्वे जीवा विहित्तिया, सिया विहित्तिया च अविहित्तिओ च, सिया विहित्तिया च अविहित्तिया च एवं तिण्णि मंगा। चत्तारिसंजलण-पुरिसवेदाणं विहित्तिया णियमा अत्थि। अवगदवेदेसु चउवीसण्हं पयदीणं सिया सन्वे जीवा और एक जीव अविभक्तिवाल हैं ७। कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाल के और अनेक जीव अविभक्तिवाल हैं और कदाचित अनेक जीव विभक्तिवाल हैं। इसीप्रकार आहारक जीव विभक्तिवाल हैं और अदाचित अनेक जीव विभक्तिवाल हैं। इसीप्रकार आहारक काययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके कथन करना चाहिये।

६१५७. वेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदी जीवोंमें मिध्यात्व, सम्यक्षकृति, सम्यग्मि-ध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं। अप्रताख्यानावरण क्रोध आदि आठ कपाय और नपुंसकवेदकी अपेक्षा कदाचित् सभी जीव विभक्तिवाले हैं। कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले और एक जीव अविभक्तिवाला है। कदाचित अनेक जीव विभक्तिवाले और अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं। इस प्रकार तीन भंग होते है। चार संन्वलन और आठ नोकपायोंकी अपेक्षा सभी स्त्रीवेदी जीव नियमसे विमक्तिवाले हैं, अविभक्तिवाले नहीं हैं। नपुंसकवेदी जीवोंके इसीप्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि स्तीवेदके स्थानमें नपुंसकवेद कहना चाहिये। पुरुषवेदी जीवोंमें मिध्यात्व, सन्यक्षऋति, सन्मग्मिध्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्ति-वाछे और अविभक्ति जीव नियमसे हैं। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि आठ कषाय और आठ नोकपार्योकी अपेक्षा कदाचित् सभी पुरुषवेदी जीव विभक्तिवाले हैं १। कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले और एक जीव अविभक्तिवाला है २। कदाचित् अनेक पुरुष-वेदी जीव विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं ३। इसप्रकार तीन भंग होते हैं। चार संज्वलन और पुरुषवेदकी अपेक्षा सभी पुरुषवेदी नियमसे विभक्तिवाले हैं। अपगतवेदियोंमें कराचित् सभी अपगतवेदी जीव चौवीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले हैं १। कदाचित् अनेक जीव अविभक्तिवाले और एक जीव विभक्तिवाला है २! कुटाचित् अनेक जीव

अविहत्तिया, सिया अविहत्तिया च विहत्तिओ च, सिया अविहत्तिया च विहात्तिया च एवं तिण्णि भंगा।

§ १५८. कसायाणुनादेण कोधस्स पुरिसमंगो। णनिर, पुरिस० नेमणमंगो। एवं माणक०। णनिर कोध० नेमणमंगो। एवं मायक०। णनिर माण० नेमणमंगो। एवं लोभ०। णनिर माया० नेमणमंगो। एवं सामाइयच्छेदो०। अकसाय० अनगदनेद-भंगो। एवं जहाकखाद० नत्तवं। सुहुमसांपराय० एक्कारसक०-णनणोकसाय-मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं अट्टमंगा। तं जहा, सिया अनिहत्तिओ, सिया निहत्तिओ, सिया विहत्तिओ, सिया अनिहत्तिओ च निहत्तिओ च, सिया अनिहत्तिओ च निहत्तिओ च, सिया अनिहत्तिओ च निहत्तिया च निहत्तिओ च निहत्तिया च निहत्तिया च निहत्तिया च निहत्तिया नेदि। लोभसंजलण० सिया निहत्तिओ, सिया निहत्तिया।

अविमक्तिवाले और अनेक जीव विभक्तिवाले हैं ३। इसप्रकार तीन भंग होते हैं।

हु १५८. कषायमार्गणाके अनुवादसे क्रोधकषायी जीवोंके भंग पुरुषवेदी जीवोंके समान होते हैं। इतनी विशेषता है कि क्रोधकषायीके पुरुषवेदकी अपेक्षा असल और उभय मनो-योगीके समान तीन भंग होते हैं। इसीप्रकार मानकषायी जीवोंके कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मानकपायीके क्रोधकी अपेक्षा असल्य और उभय मनोयोगीके समान तीन भंग होते हैं। इसीप्रकार मायाकषायी जीवोंके कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मायाकषायी जीवोंके मानकषायकी अपेक्षा असल्य और उभय मनोयोगीके समान तीन भंग होते हैं। इसीप्रकार लोभकषायी जीवोंके कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि लोभकपायी जीवोंके मायाकषायकी अपेक्षा असल्य और उभय मनोयोगीके समान तीन भंग होते हैं। इसीप्रकार लोभकषायी जीवोंके कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि लोभकपायी जीवोंके मायाकषायकी अपेक्षा असल्य और उभय मनोयोगीके समान तीन भंग होते हैं। इसीप्रकार सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंके कथन करना चाहिये। अकषायिक जीवोंके अपगतवेदियोंके समान कथन करना चाहिये। तथा इसीप्रकार यथाल्यात संयत जीवोंके कहना चाहिये।

सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीवोंके अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि ग्यारह कषाय, नी नोकषाय, मिथ्यात्व, सम्यक्ष्मकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा आठ मंग होते हैं। वे इसप्रकार हैं—कदाचित् एक जीव अविभक्तिवाला है १। कदाचित् एक जीव विभक्ति-वाला है १। कदाचित् अनेक जीव अविभक्तिवाला है १। कदाचित् अनेक जीव विभक्ति-वाले हैं १। कदाचित् एक जीव अविभक्तिवाला और एक जीव विभक्तिवाला है १। कदाचित् एक जीव अविभक्तिवाला और अनेक जीव विभक्तिवाला है ६। कदाचित् अनेक जीव अविभक्तिवाला और एक जीव विभक्तिवाला है १। कदाचित् अनेक जीव अविभक्तिवाला और एक जीव विभक्तिवाला है ७। कदाचित् अनेक जीव अविभक्तिवाला और एक जीव विभक्तिवाला है ७। कदाचित् अनेक जीव अविभक्तिवाला है और कदाचित् एक जीव विभक्तिवाला है और कदाचित् एक जीव विभक्तिवाला है और कदाचित् एक जीव

६ १५६. अभवसिद्धिय० सन्वपयडीओ णियमा अत्थि । खइयसम्माइष्टीसु एक्वीसपयडीणं विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि । वेदगसम्मादिष्टीसु मिच्छत्त-सम्मामि० सिया सन्वे जीवा विहत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तियो च, सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च एवं तिण्णि भंगा । अणंताणु०चउक्कस्स विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि । सम्मत्त-बारसक०-णवणोकसाय० विहत्तिया णियमा अत्थि । उवसमसम्माइष्टीसु अणंताणुवंधिचउक्कस्स विह० अविह० अष्ट भंगा । सेसाणं पयडीणं सिया विहत्तिओ, सिया विहत्तिया । एवं सम्मामि० । सासणेसु सन्वपय-डीणं सिया विहत्तिओ सिया विहत्तिया । अणाहारएसु ओघभंगो । णवरि, सम्मत्त-सम्मामि० विह० भयणिजा ।

एवं णाणाजीवेहि संग-विचओ समतो ।

विशेषार्थ—सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानमें कदाचित् एक जीव क्षपक ही होता है। कदाचित् एक जीव उपशमक ही होता है। कदाचित् अनेक जीव क्षपक ही होते हैं। कदाचित् अनेक जीव क्षपक और एक जीव उपशमक होते हैं। कदाचित् एक जीव क्षपक और एक जीव उपशमक होता है। कदाचित् एक जीव क्षपक और अनेक जीव उपशमक होते हैं। कदाचित् अनेक जीव क्षपक और एक जीव उपशमक होता है तथा कदाचित् अनेक जीव क्षपक और एक जीव उपशमक होता है तथा कदाचित् अनेक जीव क्षपक और अनेक जीव क्षपक और अनेक जीव उपशमक होते हैं। इसी अपेक्षासे ऊपर २३ प्रकृतियोंकी अपेक्षा आठ मंग कहे हैं। पर वहां दोनों श्रेणीवालोंके लोभसंज्वलनका सत्त्व ही पाया जाता है। अतः इसकी अपेक्षा उपर्युक्त दो ही भंग होते हैं।

\$१५६. अभव्योंके सभी प्रकृतियां नियमसे हैं। क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंमें इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछे और अविभक्तिवाछे जीव नियमसे हैं। वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें कदाचित सभी जीव जीव मिध्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाछे हैं १। कदाचित अनेक विभक्तिवाछे और एक जीव अविभक्तिवाछा है २। कदाचित अनेक जीव विभक्तिवाछे और अनेक जीव अविभक्तिवाछे हैं ३। इसप्रकार तीन भंग होते हैं। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाछे और अविभक्तिवाछे जीव नियमसे हैं। किन्तु सभी वेदकसम्यग्दृष्टि जीव सम्यक्प्रकृति, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी नियमसे विभक्तिवाछे हैं। उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अविभक्तिवाछे जीवोंकी अपेक्षा आठ भंग होते हैं। शेष चौबीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा कदाचित् एक और कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाछे हैं। इसीप्रकार सम्यग्मध्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये। सासादन सम्यग्दृष्टियोंमें सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछे कदाचित् एक जीव और कदाचित् अनेक जीव होते हैं। अनाहारक जीवोंमें ओघके समान समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सम्यक्प्रकृति और सम्यग्न्धित्वाछे जीव भक्तिवाछे जीव भक्तिया है।

§ १६० भागाभागाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण छन्वीसं पयडीणं विहत्तिया सन्वजीवाणं केविडओ मागो १ अणंता मागा । अविहत्तिया सन्वजीवाणं केविडओ मागो १ अणंतिमभागो। एवं सम्मत्त-सम्मामि० वत्तन्वं। णविर, विवरीयं कायन्वं। एवं काययोगि-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-अन्वक्खु०-भव-सिद्धि०-आहारि०-अणाहारि ति वत्तन्वं।

विशेषार्थ-अभव्यों और क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंके कथनमें कोई विशेषता नहीं है। वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें कदाचित् दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रस्थापक एक भी जीव नहीं पाया जाता, और कदाचित् एक जीव तथा कदाचित् अनेक जीव पाये जाते हैं। इसी दृष्टिसे ऊपर मिथ्यात्व और सम्यग्मध्यात्वकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीवोंके तीन भंग कहे हैं। उपशमसम्यक्त्व सान्तर मार्गणा है। इसमें कदाचित् एक जीव और कदाचित् अनेक जीव प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त होते हैं। अतः इनके परस्पर संयोगसे आठ भंग हो जाते हैं। मिश्रगुणस्थान भी सान्तर मार्गणा है। इसमें अनन्ता- नुबन्धीकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले कदाचित् एक और अनेक जीव प्रवेश करते हैं। अतः यहां भी परस्परके संयोगसे आठ भंग हो जाते हैं। शेष कथन सुगम है।

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

हु १६०. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा छ्रव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सब जीवोंके
कितने भागप्रमाण हैं ! अनन्त बहुभागप्रमाण हैं। अविभक्तिवाले सब जीवोंके कितने भागप्रमाण
हैं ! अनन्तवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी अपेक्षा कहना
चाहिये। इतनी विशेषता है कि यहां प्रमाणको बदल देना चाहिये। अर्थात् इन दोनों
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सब जीवोंके अनन्तवें भाग हैं और अविभक्तिवाले जीव
सब जीवोंके अनन्त बहुभाग हैं । इसीप्रकार काथयोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अचक्षुदर्शनी, भन्य, आहारक और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-क्षीणकषाय गुणस्थानवाले आदि जीव ही छन्बीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले हैं। शेष सब संसारी जीव छन्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले होते हैं जो अनन्त बहुभाग हैं। इसी विवक्षासे ऊपर छन्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीवोंका भागाभाग कहा है। पर सम्यक्त और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव थोड़े हैं क्योंकि जिन्होंने एक बार सम्यक्त प्राप्त कर लिया है ऐसे जीवोंके ही इन दो प्रकृतियोंका सत्त्व पाया जाता है जिनका प्रमाण इनकी अविभक्तिवाले जीवोंसे खल्प है। अतः यहां अविभक्तिवालोंका प्रमाण अनन्तवहुभाग और विभक्तिवालोंका प्रमाण अनन्त एकमाग कहा है। अपर जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं वहां भी इसीप्रकार समसना।

§ १६१. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु मिन्छत्त-अणंताणु०चउक्क० विहत्तिया सन्वेजीवा० केव० १ असंखेज्जा भागा। अविहत्ति० सन्वजीव० केव० भागो १ असंखेजिदिभागो। सम्मत्त-सम्मामि० विहत्ति० सन्वजीवा० केविडओ भागो १ असंखेजिकिमागो। अविहत्तिया सन्वजीवाणं केविडओ भागो १ असंखेजा भागा। सेसाणं पयडीणं णित्थ भागाभागो। एवं पहमाए पुढवीए। पंचिदियतिक्ख-पंचितिरि० पन्ज०-देवा-सोहम्मीसाणप्पहुडि जाव सहस्सारेत्ति-वेडिन्वय०-वेडिन्वयिमस्स०-तेड०-पम्म० वत्तन्वं। विदियादि जाव सत्तमि ति एवं चेव वत्तन्वं। णवरि, मिन्छत्त-भागाभागो णितथ। एवं पंचिदियतिरिक्खजोणिणि-भवण०-वाण०-जोदिसि०वत्तन्वं।

§ १६२. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु भिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक०

§ १६१. आदेशकी अपेक्षा नरकगितमें नरिकयों में मिध्यात और अनन्तानुवन्धी चतुष्कि निभक्तिवाळे नारकी जीव सब नरिकयों के कितने भाग प्रमाण हैं ! असंख्यात वहुभागप्रमाण हैं । तथा अविभक्तिवाळे नारकी जीव सब नारिकयों के कितने भाग प्रमाण हैं ! असंख्यात वे भाग प्रमाण हैं ! सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाळे नारकी जीव सब नारिकयों के कितने भाग प्रमाण हैं ! असंख्यात में भाग प्रमाण हैं । तथा अविभक्तिवाळे नारकी जीव सब नारिकयों के कितने भाग प्रमाण हैं ! असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । उक्त सात प्रकृतियों के सिवाय शेष प्रकृतियों की अपेक्षा नारिकयों में भागाभाग नहीं है । इसीप्रकार पहली पृथिवी, पंचेन्द्रियतिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्यंच पर्याप्त, सामान्य देव, सौधर्म और ऐशान स्वर्गसे छेकर सहस्रार स्वर्ग तकके देव, वैक्षियिककाययोगी, वैक्षियिकमिश्रकाययोगी पीतछेश्यावाळे और पद्माळेश्यावाळे जीवों के कहना चाहिये । दूसरी पृथिवीसे छेकर सातवीं पृथिवी तक इसीप्रकार कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि वहां मिध्यात्वकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमती, भवनवासी, ज्यन्तर और ज्योतिषी देवों के कहना चाहिये ।

विशेषार्थ-नरकमें मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव असं-ख्यात होते हुए भी वहुमाग हैं और इनकी अविभक्तिवाले जीव एक भाग हैं। पर सम्य-करव और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले एक भाग और अविभक्तिवाले बहुभाग हैं। इसी वातको ध्यानमें रखकर उपर्युक्त मागाभाग कहा है। तथा पहली पृथिवीसे लेकर पद्म-लेक्यांको जीवोंके इसीप्रकार भागाभाग संभव है। अतः इनके भागाभागको सामान्य नार-कियोंके भागाभागके समान कहा। किन्तु दूसरी पृथिवीसे लेकर और जितनी मार्गणाएँ ऊपर गिनाई हैं उनमें मिध्यात्वका अभाव नहीं होता। अतः इसके भागाभागको छोड़कर शेप कथन सामान्य नारिकयोंके समान जाननेका निर्देश किया है।

§१६२. तिर्यंचगतिमें तिर्यंचोंमें मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्ता-

विह० अविह० ओघभंगो । सेसाणं णात्थि भागाभागो । एवमसंजद०-तिणिलोस्साणं वत्तव्वं । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं णेरइयभंगो । सेसाणं णात्थि भागाभागो । एवं मणुसअपज्ज०-सव्वविगलिदिय-पंचिदियअपज्ज०-तसअपज्ज०-चत्तारिकायबादर०सुहुम०-पज्जतापज्जत०-विहंग० वत्तव्वं ।

§ १६३. मणुसगईए मणुस्सेसु मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोकसाय० विहत्तिया सन्वजीवा० केविडओ भागो श्वसंखेजा भागा। अविहत्ति० सन्वजीवा० केव० भागो श्वसंखेजिदिभागो । सम्मत्त-सम्मामि० विह० सन्वजी० केव० श्वसंखेजिदिभागो । अविह० सन्वजी० केव० श्वसंखेजिदिभागो । अविह० सन्वजी० केव० श्वसंखेजि भागा। एवं पंचिंदिय-पंचिंदि० पज्ज०-तस-तसपज्ज०-पंचमण०-पंचवचि०-आभिणि०-सुद०-ओहि०-चक्खु०-ओहिदंस०-सुक०-सिण्णि ति

तुवन्धी चतुष्ककी विभिक्तवाले और अविभिक्तवाले तिर्यंचोंका भागाभाग ओघके समान है। तिर्यंचोंमें शेप इक्षीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है। इसीप्रकार असंयत और कृष्ण आदि तीन लेश्यावाले जीवोंके कहना चाहिये। पंचेन्द्रियतिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें सम्यक्ष्प्रकृति और सम्यग्मिण्यात्वकी अपेक्षा भागाभाग नारिकयोंके समान है। तथा शेप प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है। इसीप्रकार लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक, त्रस लब्ध्यपर्याप्तक, पृथिवी कायिक आदि चार स्थावर काय तथा इनके बादर और सूक्ष्म तथा प्रत्येक बादर और सूक्ष्मके पर्याप्त और अपर्याप्त तथा विभंगाज्ञानी जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-सामान्य तिर्यंचोंका प्रमाण अनन्त है, अतः वहां मिध्यात्वादि सात प्रकृति-योंकी अपेक्षा ओघके समान मागाभाग वन जाता है। शेष इक्कीस प्रकृतियाँ इनके सर्वदा पाई जाती हैं। ऊपर जो असंयत आदि चार मार्गणाएँ गिनाई हैं वहां भी इसीप्रकार समझना। तथा पंचेन्द्रियतिर्यंच लब्ध्यपर्याप्त आदि जितनी मार्गणाएँ ऊपर बतलाई हैं उनमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका सत्त्व और असत्त्व दोनों सम्भव हैं तथा इनका प्रमाण असंख्यात है अतः इनका मागाभाग सामान्य नारिकयोंके समान कहा है।

हु १६३. मनुष्यगितिमें मनुष्योंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्ति-वाले मनुष्य सभी मनुष्योंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । तथा अवि-भक्तिवाले मनुष्य सभी मनुष्योंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले मनुष्य सभी मनुष्योंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवे भागप्रमाण हैं । तथा अविभक्तिवाले मनुष्य सभी मनुष्योंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, मितज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अविधज्ञानी, चक्षु-दर्शनी, अविधदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता वत्तवं। णविर, आभिणि०-सुद०-ओहिणाणि-ओहिदंसणीसु सम्म०-सम्मामि० मिच्छत्तमंगो। सुकलेस्सि० दंसणितय-अणंताणु० विह० संखेजा भागा। अवि० सखेजदिभागो। मणुसपज्ञ०-मणुसिणीणमेवं चेव। णविर संखेजं कायव्वं। एवं मणपज्जव०संजद०-सामाइयच्छेदो० वत्तव्वं। णविर, सामाइयच्छेदो० लोभ० भागाभागो णित्थ
एगपदत्तादो। आणद-पाणद० जाव सव्बद्धसिद्धि ति मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० विह० सव्वजी० केव० १ संखेज्जा भागा। अविह० सव्वजी० केव० १
संखेजिदिभागो। सेसाणं णित्थ भागाभागो। एवमाहार०-आहारिमस्स०-पिरहार०

६१६४. इंदियाणुवादेण एइंदिय० सम्मत्त-सम्मामि० ओघमंगो। सेसाणं णत्थि भागाभागो। एवं वादरसुहुम-एइंदिय०-पन्ज०अपज्ज०-वणप्फदि०-णिगोद०वादर-

है कि मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी और अवधिदर्शनी जीवोंमें सम्यक्पम्छित और सम्यग्मिश्यात्वकी अपेक्षा भागाभाग मिश्यात्वके समान है। तथा शुक्छिलेश्यावाले जीवोंमें तीन दर्शनमोहनीय और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव सभी शुक्छिलेश्यावाले जीवोंके संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। और अविभक्तिवाले जीव सभी शुक्छिलेश्यावाले जीवोंके संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनयोंमें इसीप्रकार भागाभाग है। इतनी विशेषता है कि पूर्वमें जहां जहां असंख्यात कहा है वहां वहां यहां संख्यात कर लेना चाहिये। इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना-संयत जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना-संयत जीवोंके लेकर सर्वार्थसिद्धितक प्रत्येक स्थानमें मिश्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यन्मिश्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव उक्त स्थानोंके सभी जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं। तथा अविभक्तिवाले जीव उक्त स्थानोंके सभी जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं। संख्यातवे भागप्रमाण हैं। यहां शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है। इसीप्रकार अहारककाययोगी, आहारकिमश्रकाययोगी और परिहारविश्चिद्धसंयत जीवोंके कहना चाहिये।

\$१६४. इन्द्रियमार्गणाके अनुवाद्से एकेन्द्रियों सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिश्यात्वकी अपेक्षा भागाभाग ओघके समान है। यहां शेष छन्वीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है। इसीप्रकार बादर एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अप-याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयीप्त, वनस्पतिकायिक, निगोदियाजीव, वादर वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक, बाद्र वनस्पतिकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त,

सुहुम०-पज्ज०अपन्ज०-मदि-सुद०-मिच्छादिष्टि-असणिण त्ति वत्तव्वं।

६१६५. वेदाणुवादेण इत्थिवेदे पंचिदियमंगो। णवरि, चत्तारिसंजलण-अट्टणोक० मागाभागो णित्थ। एवं णउंस० वत्तव्वं। णवरि इत्थिवे० अत्थि मागामागो। सव्वत्थ अणंतभागालावो कायव्वो। पुरिसवेदे पंचिदि०मंगो। णवरि, चत्तारिसंजलण-पुरिस० मागाभागो णित्थ। अवगदवेद० चउवीस० विह० सव्वजी० केव० १ अणंतिमभागो। अविह० सव्वजी० केव० १ अणंता भागा। एवमकसाय०-सम्मादिष्टि-खइय० वत्तव्वं।

§ १६६. कसायाणुवादेण कोघ० ओघभंगो। णवरि, चत्तारिसंजलण०भागाभागो बादर निगोद जीव, सूक्ष्म निगोद जीव, बादर निगोद पर्याप्त जीव, बादर निगोद अपर्याप्त जीव, सूक्ष्म निगोद पर्याप्त जीव, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव, मस्रज्ञानी, श्वताज्ञानी, मिथ्या-दृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये।

विशेपार्थ-उपर्युक्त मार्गणावाले जीव अनन्त हैं और यहां सम्यक्त्व और सम्य-ग्मिथ्यात्व इन दोनोंका सत्त्व और असत्त्व दोनों सम्भव हैं तथा शेपका सत्त्व ही है। अतः इन दो प्रकृतियोंकी अपेक्षा उक्त मार्गणाओंमें भागाभाग ओघके समान कहा है।

हु १६५. वेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदी जीवोंके पंचेन्द्रियोंके समान भागाभाग होता है। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी जीवोंके चार संज्वलन और आठ नोकषायकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता। इसीप्रकार नपुंसकवेदी जीवोंके भागाभाग कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदी जीवोंके स्त्रीवेदकी अपेक्षा भी भागाभाग होता है। परन्तु नपुंसकवेदी जीवोंके भागाभाग कहते समय सर्वत्र असंख्यातभागके स्थानमें अनन्तभाग कहना चाहिये। पुरुषवेदी जीवोंमें पंचेन्द्रियोंके समान भागाभाग होता है। इतनी विशेषता है कि इनके चार संज्वलन और पुरुषवेदकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता। अपगतवेदी जीवोंमें चौवीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव समस्त अपगतवेदी जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं। वथा अविभक्तिवाले अपगतवेदी जीव समस्त अपगतवेदी जीवोंके सिमस्त अपगतवेदी जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं। इसीप्रकार अकषायी, सम्यग्हिष्ट और क्षायिक सम्यग्हिष्ट जीवोंके भागाभाग कहना चाहिये।

विश्रोषार्थ-इन उपर्युक्त मार्गणाओं में स्त्रीवेदवाले और पुरुषवेदवालोंका प्रमाण असंख्यात है। इनके अतिरिक्त शेष सब मार्गणावालोंका प्रमाण अनन्त है। अतः जहां जितनी प्रकृतियोंका सत्त्व और असत्त्व पाया जाय उस क्रमको ध्यानमें रखकर उपर्युक्त व्यवस्था- जुसार इन मार्गणाओं में भागाभाग जानना।

§ १६६. कषायमार्गणाके अनुवादसे क्रोधकषायी जीवोंके भागाभाग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि क्रोधकषायी जीवोंके चार संज्वलनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता।

णित्थ। एवं माण०, णविर तिण्णिसंजलण० भागाभागो णित्थ। एवं माय०, णविर दोण्हं संजलण० भागाभागो णित्थ। एवं लोभ०, णविर लोभ० भागाभागो णित्थ। सहुमसांपराय० तेवीसपयि विह० तिह० सन्वजी० केव० १ संखेजिदिभागो। अविह० सन्वजी० केव० १ संखेजि भागा। लोभसंजलण०भागाभागो णित्थ०। जहावखाद० चडवीस० विह० केव० १ संखेजिदिभागो। अविह० सन्वजी० केव १ संखेजि भागा। संजदासंजद० मिन्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चडक्क० विह० सन्वजी० केव० १ असंखेजा भागा। अविह० केव० १ असंखेजा भागा। सेसाणं णित्थि भागाभागो।

इसीप्रकार मानकवायी जोवोंके भागाभाग होता है। इतनी विशेषता है कि इनके मान आदि तीन संज्वलनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता। इसीप्रकार मायाकवायी जीवोंके भागा-भाग होता है। इतनी विशेषता है कि इनके माया और लोभ संज्वलनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता। इसीप्रकार लोभकषायी जीवोंके भागाभाग होता है। इतनी विशेषता है कि इनके लोभसंज्वलनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता।

विशेषार्थ-कोषादि प्रत्येक कषायवाले जीव अनन्त हैं अतः इनका भागाभाग ओघके समान बन जाता है। शेष विशेषता ऊपर बतलाई ही है।

स्हमसांपरायिक संयत जीनोंमें तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिनाले जीन सर्व स्हमसांपरायिक संयत जीनोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातनें भागप्रमाण हैं । तथा अविभक्तिनाले समस्त स्हमसांपरायिक संयत जीनोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । स्हमसांपरायिक संयत जीनोंके लोभसंडनलनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है । यथाख्यात संयत जीनोंमें नौनीस प्रकृतियोंकी निभक्तिनाले जीन समस्त यथाख्यात संयत जीनोंके कितने भागप्रमाण हैं ! संख्यातनें भागप्रमाण हैं । तथा अविभक्तिनाले जीन समस्त यथाख्यात संयत जीनोंके कितने भागप्रमाण हैं ! संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । संयतासंयत जीनोंमें मिध्यात्न, सम्यक्षप्रकृति, सम्यग्मिध्यात्न और अनन्तानुनन्धी चतुष्कित्ती विभक्तिनाले जीन सन्न संयतासंयत जीनोंके कितने भागप्रमाण हैं ; असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । तथा अविभक्तिनाले जीन सन्न संयतासंयत जीनोंके कितने भागप्रमाण हैं ; असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । तथा अविभक्तिनाले जीन सन्न संयतासंयतोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातनें भागप्रमाण हैं । संयतासंयत जीनोंमें शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है ।

विशेषार्थ-स्क्ष्मसांपरायिक और यथाख्यातसंयत जीवोंमें उपशमश्रेणीवालोंसे क्षपक-श्रेणीवाले संख्यातगुणे होते हैं, अतः इनका भागाभाग उक्त रूपसे कहा है। यद्यपि संयता-संयतोंका प्रमाण असंख्यात है तो भी उनमें मिध्यात्व आदिकी सत्तासे रहित जीव अल्प हैं। अतः यहां भी इनकी अविभक्तिवालोंसे इनकी विभक्तिवाले असंख्यात बहुभाग कहे हैं। यहां शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षः भागाभाग नहीं होता। § १६७. अभव्वसिद्धि० छ्रव्वीसंपयिष्ठ० मागाभागो णित्य । वेदगसम्माइ० मिच्छत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० विह० सव्वजी० केव० १ असंखेज्जा मागा । अविह० सव्वजी० केव० १ असंखेज्जादिमागो । सेसाणं णित्य मागाभागो । उवसम० अणंताणु०चउक्क० विह० सव्वजी० केव० १ असंखेज्जा मागा । अविह० सव्वजी० के० १ असंखेज्जादिमागो । सेसाणं णित्य मागामागो । एवं सम्मामि० वत्तव्वं । सासण्० अद्यावीसपयदीणं णित्य मागामागो ।

## एवं भागाभागी समत्ती ।

§ १६८. परिमाणाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण छव्वीसंपय० विह० अविह० केत्रिया १ अणंता । सम्मत्त०-सम्मामि० विह० केत्रि० १

हु १६७. अभन्य जीवोंके छुन्नीस प्रकृतियोंका ही सत्त्व है इसिलये भागाभाग नहीं है। वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव सब वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? असंख्यात बहुभाग-प्रमाण हैं। तथा अविभक्तिवाले वेदकसम्यग्दृष्टि जीव सब वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं। असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है। उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव सब उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। तथा अविभक्तिवाले उपशमसम्यग्दृष्टि जीव सब उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं। व्यश्मसम्यग्दृष्टि जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं। उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है। उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके समान सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके भागाभाग कहना चाहिये। सब सासादन सम्यग्दृष्टि जीवोंके अट्ठाईस प्रकृतियोंकी ही सत्ता है इसिलये भागाभाग नहीं है।

विशेषार्थ-अभव्योंमें सभीके छब्बीस प्रकृतियां ही पाई जाती हैं, अतः वहां भागा-भाग नहीं है। वेदकसम्यग्दृष्टियोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्क, मिध्यात्व और सम्यग्मि-ध्यात्वका सत्त्व और असत्त्व दोनों सम्भव हैं। उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्याद-ष्टियोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका सत्त्व और असत्त्व दोनों सम्भव हैं, अतः इनके इनकी अपेक्षा भागाभाग कहा है। सब सासादनसम्यग्दृष्टियोंके सभी प्रकृतियोंका सत्त्व होता है, अतः भागाभाग नहीं होता।

इसप्रकार भागाभाग अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

१९६८. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओवनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमेंसे ओवकी अपेक्षा छव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्ति वाले जीव कितने हैं १ अनन्त हैं १ सम्यक्षप्रकृति और सम्यग्मिष्यात्वकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं १ असंखेजा । अविहत्तिया अणंता । एवमणाहारएसु वत्तव्वं ।

६१६६.आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० विह० अविह० केत्तिया १ असंखेज्जा। वारसक०-णवणोक० विह० केत्तिया १ असंखेज्जा। एवं पंचिदियतिरिक्ख-पंचि०तिरि०पज्ज०-देवा सोहम्मीसाण जाव अवराइद०-वेउव्विय०-तेउ०-पम्म० वत्तव्वं। विदियादि जाव सत्तामि ति एवं चेव। णवरि मिच्छत्तस्स अविह० णित्थ। एवं पंचिदि०तिरि०जोणिणी-भवण०-वाण०-जोदिसिय० वत्तव्वं।

§ १७०. तिरिक्खर्माईए तिरिक्खेसु मिच्छत्त-अणंताणु०चउक्क० विह० केति० १ अणंता । अविह०केति० १ असंखेजा । सम्मत्त-सम्मामि० विह० केति० १ असंखेजा । असंख्यात हैं। अविभक्ति वाले जीव कितने हैं १ अनन्त हैं। इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-ओघसे छन्द्रीस प्रकृतिवाले जीव अनन्त हैं, क्योंकि गुणस्थानप्रतिपन्न जीवोंको छोड़कर शेष सभी संसारी जीवोंके छन्द्रीस प्रकृतियां पाई जाती हैं। तथा अविभक्तिवाले भी अनन्त हैं, क्योंकि इनमें सिद्धोंका भी प्रहण हो जाता है। पर सम्य-क्त्व और सम्यग्मिध्यात्व प्रकृतिवाले जीव असंख्यात ही होते हैं, क्योंकि इन दो प्रकृतियोंके कालमें संचित हुए जीवोंका प्रमाण असंख्यातसे अधिक नहीं होता। शेष सभी जीव इन दो प्रकृतियोंसे रहित हैं अतः उनका प्रमाण अनन्त बन जाता है। छुन्द्रीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवालोंमें अनाहारकोंकी मुख्यता है। अतः अनाहारकोंका कथन ओघके समान करनेका निर्देश किया है।

§ १६६. आदेशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयों में मिध्यात्व, सम्यक्ष्रकृति, सम्य-मिध्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाछे तथा अविभक्तिवाछे जीव कितने हें ? असंख्यात हैं। बारह कपाय और नौ नोकषायकी विभक्तिवाछे जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तिर्थंच, पंचेन्द्रिय तिर्थंच पर्याप्त, सामान्य देव, सौधर्म ऐशान स्वर्गसे छेकर अपराजित स्वर्ग तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, पीतछेश्यावाछे और पद्म-छेश्यावाछे जीवोंके कहना चाहिये। दूसरी पृथिवीसे छेकर सातवीं पृथिवी तक भी इसी प्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि द्वितीयादि पृथिवीवाछे नारकी जीव मिध्यात्वकी अविभक्तिवाछे नहीं है। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तिर्थंच योनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके कहना चाहिये।

\$ १७०. तिर्यंचगतिमें तिर्यंचोंमें मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। सम्यक्- प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। अविभक्तिवाले तिर्यंच जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। अविभक्तिवाले तिर्यंच जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। बारह कषाय और नौ नोकषायकी विभक्तिवाले

अविह० केति० १ अणंता। बारसक०-णवणोकसाय० विह० केति० १ अणंता। एवमसंजद-तिण्णिलेस्सएत्ति वत्तव्यं। णविर, किण्ह-णीलले० मिच्छत्त० अविह० के० १ संखेज्जा। पंचि०तिरि०अपज्ज० सम्मत्त-सम्मामि० विह० अविह० केति० १ असंखेजा। मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० विह० असंखेजा। एवं मणुसअपज्ञ०-सन्विगिलिदिय-पंचिदियअपज्ञ०-चत्तरिकाय-बादरसुहुम०-तेसिपज्ञ०-अपज्ञ०-बादर-वणप्फदि० पत्तेयसरीर०-वादरणिगोदपदिष्टिद०-तेसिपज्ञ०-अपज्ञ०-तसअपज्ञ०-विहंग० वत्तव्यं।

\$१७१.मणुसगईए मणुस्सेसु छन्त्रीसंपयदीणं विह० केत्ति० ? असंखेजा। अविह० केत्ति० ? असंखेजा। सम्मत्त-सम्मामि० विह० अविह० केत्ति० ? असंखेजा। मणुसपज्ञ०-मणुसिणीसु अद्वावीस० विह० अविह० केत्तिया ? संखेजा। एवं मणपज्जव०-संजद०-सामाइय-छेदो० वत्तन्त्रं। णविर सामाइयछेदो० लोह० अविह० णित्थ। सन्वद्द० मिन्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० विह० अविह० केत्ति० ? संखेजा। वारसक०-णवणोकसाय० विह० केत्ति० ? असंखेजा (संखेजा)। एवमा-

तिर्यंच जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इसीप्रकार असंयत और कृष्ण आदि तीन अशुम लेक्यावाले जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि कृष्णलेक्यावाले और नीललेक्यावाले जीवोंमें मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव असंख्यात हैं । इसीप्रकार लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पृथिवीकायिक आदि चार स्थावरकाय तथा इन चारोंके बादर और सूक्ष्म तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर, बादर निगोद प्रतिष्ठित तथा इन दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, त्रसलब्ध्यपर्याप्त और विभंगज्ञानी जीवोंके कहना चाहिये ।

\$१७१.मनुष्यगितमें मनुष्योमें छन्नीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले मनुष्य कितने हैं ? असंख्यात हैं । अविभक्तिवाले कितने हैं ? संख्यात हैं । सम्यक्प्रकृति और सम्यग्म-ध्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवाले कितने हैं ? असंख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यितियोंमें अहाईस प्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके लोभकी अविभक्तिवाले जीव नहीं हैं । सर्वार्थसिद्धिमें मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सन्य-गिम्ध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ?

हार०-आहारमिस्स०-परिहार० वत्तव्वं ।

\$१७२.इंदियाणुवादेण एइंदियबादरसुहुम-तेसिंपज्ञ०-अपज्ञ० छन्वीसपयि विह-तिया केत्तिया १ अणंता । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त० ओघमंगो । एवं वणप्पदि-णि-गोद०-तेसिं-बादर-सुहुम-तेसिं-पज्ञ०-अपज्ञ०-मिद-सुदअण्णाणि-मिच्छादि०-असण्णि ति वत्तन्वं । पंचिदिय-पंचिं०पज्ञ०-तस-तसपज्ञ० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०-चउक्क० विह० अविह० णारयमंगो, वारसक०-णवणोकसाय० मणुसमंगो । एवं पंचमण०-पंचवचि०-आभिणि०-सुद०-ओहि०-चन्खु०-ओहिदंस०-सुक्क०-सण्णि ति।

\$१७३. कायजोगीसु मिच्छत्त-अणंताणु०चउक्क० विह० के० १ अणंता । अविह० केतिया १ असंखेजा । सम्मत्त-सम्मामि० विह० अविह० ओघमंगो । बारसक०-णवणोकसाय० विह० केति० १ अणंता । अविह० संखेजा । एवमोरालिय०-अचक्खु० भवसिद्धि०-आहारएति वत्तव्वं । ओरालियमिस्स० मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक-संख्यात हैं । तथा बारहकषाय और नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं १ संख्यात हैं । इसीप्रकार आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके कहना चाहिये ।

§१७२. इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रिय तथा इनके बादर और सूक्ष्म तथा इन दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें छन्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। तथा सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी अपेक्षा परिमाण ओषके समान है। इसीप्रकार वनस्पतिकायिक और निगोदिया जीव तथा इनके बादर और सूक्ष्म तथा इन दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त भेद, मस्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिध्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये। पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंमें मिध्यात्व, सम्यक्ष्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण नारिकयोंके समान है। तथा बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्ति और अविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण सामान्य मनुष्योंके समान है। इसीप्रकार पांचों मनो-योगी, पांचों वचनयोगी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अविधज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अविधदर्शनी, ग्रुक्लेश्यावाले और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये।

§१७३ काययोगी जीवोंमें मिध्यात और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। तथा अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवाले काययोगी जीवोंका परिमाण ओवके समान है। बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले काययोगी जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। तथा अविभक्तिवाले काययोगी जीव संख्यात हैं। इसीप्रकार औदारिककाययोगी, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके कहना चाहिये। औदारिकमिश्रकाययोगी

साय० विह० केति० १ अणंता । अविह० केति० १ संखेजा । सम्मत्त-सम्मामि० विह० अविह० ओघमंगो । एवं कम्मइय० । णवरि, अणंताणुवंधिचर्डक० अविह० केति० असंखेजा । वेउव्वियमिस्स० मिच्छत्त० विह० केति० असंखेजा । अविह० के० १ संखेजा । सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चर्डक० विह० अविह० केति० १ असंखेजा । बारसक०-णवणोकसाय० विह० केति० १ असंखेजा ।

६१७४. वेदाणुवादेण इत्थिवेदएसु मिच्छत्त-अट्टक०-णंडुस०विह० के० १ असंखेजा। अविह० संखेजा । सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चडक० विह० अविह० के० १ असंखेजा। चत्तारिसंजलण-अट्टणोक० विह० के० १ असंखेजा। पुरिसवेद० पंचि-दियमंगो। णवरि, चत्तारिसंज०-पुरिस० विह० के० १ असंखेजा। णंडुसयवेदेसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चडक० तिरिवखोधमंगो। अट्टक०-इत्थिवेद० विह० के० १ अणंता। अविह० के० १ संखेजा। चत्तारिसंजलण-अट्टणोकसाय० जीवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी विमक्तिवाले जीव कितने हैं १

जीवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी विमक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। तथा अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। सम्यक्षकृति और सम्यग्धियात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण ओवके समान हैं।

इसी प्रकार कार्मणकाययोगी जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अनंन्तानुबन्धीचतुष्ककी अविभक्तिवाले कार्मणकाययोगी जीव कितने हैं श असंख्यात हैं। वैक्रियिकिमश्रकाययोगी जीवोंमें मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं श असंख्यात हैं।
तथा अविभक्तिवाले जीव कितने हें श संख्यात हैं। सम्यक्ष्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव कितने हैं श असंख्यात
हैं। बारह कथाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं श असंख्यात हैं।

\$१.५४. वेदमार्गणाके अनुवादसे स्रीवेदियों में मिथ्यात्व, आठ कषाय और नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ! असंख्यात हैं । तथा अविभक्तिवाले जीव संख्यात हैं । सम्य-क्षकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ! असंख्यात हैं । चार संज्वलन और आठ नोकंषायों की विभक्तिवाले जीव कितने हैं ! असंख्यात हैं । पुरुषवेदी जीवों का परिमाण पंचेन्द्रियों के समान हैं । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदी जीवों में चार संज्वलन और पुरुषवेदकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ! असंख्यात हैं । नपुंसकवेदी जीवों में मिथ्यात्व, सम्यक्षकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अविभक्तिकी अपेक्षा परिमाण तिर्यं च ओघके समान हैं । आठ कषाय और स्रीवेदकी विभक्तिवाले कितने जीवहें ! श्रानन्त हैं । तथा अविभक्तिवाले कितने जीवहें ! श्रानन्त हैं । तथा अविभक्तिवाले कितने जीवहें ! अपंगतवेदी जीवों में चौवीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं !

विह् अणंता । अवगद्वेद व्यवीसंपयडीणं विह के ? संखे आ । अविह के ? अणंता । एवमकसाय विह्व । कोधकसाय विह्व के श्वारिसंजलण विह्व के श्वारिसंजलण विह्व के श्वारिसंजलण विह्व अणंता । एवं माय विण्यासंजलण विह्व अणंता । एवं माय विष्यासंजलण विह्व अणंता । एवं माय विष्यासंजलण विह्व अणंता । एवं माय विह्व अणंता । सुहुमसांपराय दंसणितय एकारसक - णवणोकसाय विह्व अविह के लि श्वार संखे आ । लोभसंजलण विह्व के श्वार संखे आ । जहास्खाद विह्व के श्वार संखे जा । लोभसंजलण विह्व के श्वार सम्मामि विह्व के श्वार असंखे जा । अविह के श्वार संखे जा । अणंताणु विह्व अविह अविह के श्वार संखे जा । अविह के श्वार सम्मामि विह्व के श्वार संखे जा । अविह के श्वार संखे जा । अणंताणु विह्व के श्वार संखे जा । अभव्य विह्व के श्वार संखे जा । अभव्य विह्व के श्वार संखे जा । अभव्य विह्व के श्वार संखे जा । अभव्य विह्व के श्वार सम्मामि विह्व के श्वार सम्मामि विह्व के श्वार सम्मामि विह्व के श्वार सम्मामि विह्व संखे जा । अविह के श्वार सम्मामि विह्व संखे जा । अविह के श्वार सम्मामि विह्व संख्या सम्मामि विह्व संख्या सम्मामि विह्व संख्या सम्मामि विह्व संख्या सम्मामि विह्व सम्मामि विह्व संख्या कि विवास सम्मामि विह्व सम्मामि विह्व संख्या कि विवास सम्मामि विह्व सम्मामि विह्व स्था सिक्या कि विवास समामि विह्व सम्मामि विवास सम्मामि विवास समामि विह्व सम्मामि विवास समामि व

क्रीध क्षायी जीवोंका परिमाण काययोगी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि क्रोधकषायी जीवोंमें चार संज्वलनकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? अनन्त हैं। इसी-प्रकार मानकषायी जीवोंका परिमाण कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मानादि तीन संज्वलनकी विभक्तिवाले जीव अनन्त हैं। इसीप्रकार मायाकषायी जीवोंका परिमाण कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मायाकषायी जीवोंमें मायादि दो संज्वलनकी विभक्तिवाले जीव अनन्त हैं। इसीप्रकार लोव अनन्त हैं। इसीप्रकार लोव कितने हैं ? अनन्त हैं। इतनी विशेषता है कि लोभकषायी जीवोंमें परिमाण कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि लोभकषायी जीवोंमें लोभसंज्वलनवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं।

सूच्यसांपरायिक संयत जीनोंमें तीन दर्शनमोहनीय, ग्यारह कपाय और नौ नोकषा-योंकी विभक्तिवाले तथा अविभक्तिवाले कितने जीव हैं ? संख्यात हैं । लोभ संज्वलनकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? संख्यात हैं । यथाख्यातसंयत जीनोंमें चौनीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव संख्यात हैं । संयतासंयत जीनोंमें मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं । अवि-भक्तिवाले कितने जीव हैं ? संख्यात हैं । अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अवि-भक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं । बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्ति-वाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं ।

अभ्वयोंमें छन्त्रीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? अनन्त हैं। सम्यग्-दृष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें उनके संभव सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं। अविभक्तिवाले कितने जीव हैं ? अनन्त हैं। वेदकसम्यग्दृष्टि के॰ ? असंखेज्जा । अवि॰ के॰ ? संखेज्जा । अणंताणु॰चउक्क॰ विह॰ अविह॰ के॰ ? असंखेज्जा । सम्मत्त-बारसक॰-णवणोकसाय॰ विह॰ के॰ ? असंखेज्जा । उव-समसम्माइ० अणंताणु॰चउक्क॰ विह॰ के॰ ? असंखेज्जा । अविह॰ के॰ ? असंखेज्जा । सेसपय॰ विह० असंखेज्जा । एवं सम्मामि० । सासण० अद्वावीसंपयडीणं विह० के॰ ? असंखेज्जा ।

#### एवं परिमाणं समत्तं।

<sup>§</sup>१७५.खेत्ताणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण छन्दीसंपय-डीणं विह० केविडिखेत्ते <sup>१</sup> सन्वलोगे । अविह० केव० खेत्ते <sup>१</sup> लोगस्स असंखेन्जिदि-भागे असंखेन्जेसु वा भागेसु सन्वलोगे वा । सम्मत्त-सम्मामिन्छत्ताणं विह० के० खेते <sup>१</sup> लोगस्स असंखे०भागे । अविह० सन्वलोगे । एवं तिरिक्ख०-सन्वएइंदिय०-

जीवों में मिथ्यात और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं। अवन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अविभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं। सम्यक्ष्रकृति, बारेह क्षाय और नौ नौक-पायोंकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं। उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं। तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं। तथा शृक्तियोंकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं। तथा शृक्तियोंकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं। इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये। सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अडाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं।

विशेषार्थ-आदेशकी अपेचा जो सब मार्गणाओं में परिमाण कहा है सो किस मार्गणावाले जीवोंका कितना प्रमाण है, किस मार्गणामें किन कारणोंसे कितनी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव होते हैं, इन सब बातोंका विचार करके विवक्षित मार्गणामें विभक्तिवाले तथा विभक्ति और अविभक्तिवाले जीवोंका प्रमाण निकाल लेना चाहिये। विशेष वक्तव्य न होने से अलग अलग विशेषार्थ नहीं लिखा।

इसप्रकार परिमाणानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

हु१७५. च्रेत्रासुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा छन्नीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाल जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सब लोकमें रहते हैं । छन्नीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाल जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भाग या लोकके असंख्यात बहुभाग या सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाल जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं ? अविभक्तिवाल जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्व लीकप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्व लीकप्रमाण क्षेत्रमें

चत्तारिकाय०-बादर-तेसिमपज्ज०-सुहुम०-पज्जत्तापज्जत-बादरवणप्पदिपत्तेय०-तेसिमपज्ज०बादरणिगोदपदिहिद०-तेसिमपज्ज०-वणप्पदि०-बादर-सुहुम०-तेसि पज्ज०
अपज्ज०-कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-णवुंस०-चत्तारिक०-मदि
सुदअण्णाणि-असंजद०-अचवखु०-तिण्णिले०-भवसिद्धि०-अभवसिद्धि०-मिन्छादि०
असिण्ण०-आहारि०-अणाहारि ति वत्तव्वं । णवरि, काययोगि-कम्मइय०-भवसिद्धियअणाहारिमगगणाओ मोत्तूण अण्णत्थ केवलिपदं णित्थ । सेसाणं मगगणाणं अष्टावीसपयडीणं विहत्तिया के० खेते १ लोगस्स असंखे०भागे । णवरि, वादरवाउपज्जना
लोगस्स संखेजजिदभागे । सन्वत्थ समुक्तिणावसेण सन्वपयडीणं विहत्तियाविहत्तियपदिसेसो च जाणिय वत्तव्वो ।

# एवं खेचं समतं।

रहते हैं। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंच, सभी एकेन्द्रिय, पृथिवी कायिक आदि चार स्थावरकाय, तथा ये चारों वादर और उनके अपर्योप्त, पृथिवी कायिक आदि चार सुक्ष्म और इनके पर्योप्त तथा अपर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकश्चरीर तथा इनके अपर्योप्त, वादर निगोद-प्रतिष्ठित तथा इनके अपर्योप्त, वनस्पतिकायिक, वादर और सुक्ष्म वनस्पतिकायिक तथा इन दोनोंके पर्योप्त और अपर्याप्त, काययोगी, औदारिककाययोगी, वौदारिकिमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चारों कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचछुद्देशनी, कृष्ण आदि तीन लेश्यावाले, भन्य, अभन्य, मिध्याद्यष्टि, असंज्ञी, आहारी और अनाहारी जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इन उपर्युक्त मार्गणास्थानों-मेंसे काययोगी, कार्मणकाययोगी, भन्य और अनाहारक मार्गणाओंको छोड़कर अन्य मार्गणाओंमें केवलिसमुद्धातपद सम्बन्धी विशेषता नहीं है। शेषं मार्गणाओंमें अट्ठाईस प्रकृति-योंकी विभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं। इतनी विशेषता है कि वादर वायुकायिक पर्योप्त जीव छोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं। सर्वत्र समुक्तीर्तनाके अनुसार सर्व प्रकृतियोंकी विभक्ति और अविमक्ति पर्दोमें जहां जो विशेषता हो उसको जानकर कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-छन्नीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका वर्तमान चेत्र सब लोक है यह तो स्पष्ट है, क्योंकि कुछ गुणस्थानप्रतिपन्न जीवोंको छोड़कर शेष सबके छन्नीस प्रकृतियां पाई जाती हैं। किन्तु सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी सत्तावाले जीव असंख्यात होते हुए भी स्वल्प हैं अतः इनका वर्तमान क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होगा अधिक नहीं। तथा छन्नीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवालें जीवोंमें सयोगी और सिद्ध जीव गुख्य हैं, अतः इनका वर्तमान क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग, लोकके असंख्यात बहुभाग और सब लोक प्रमाण वन जाता है। तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवालोंमें

६१७६.फोसणाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओषेण आदेसेण य। तत्य ओषे० छट्वीसं पय० विह० केविछयं खेतं फोसिदं १, सन्वलोगो । अविहित्तिएहि केविछ० खेतं फोसिदं १ लोगस्स असंखेन्जिदिमागो असंखेन्जा मागा सन्वलोगो वा। सम्मत्त०-सम्मामि० विह० केव० १ लोगस्स असंखेन्जिदिमागो अह चोहसमागा वा देखणा सन्वलोगो वा। अविहित्ति० केव० १ सन्वलोगो । एवं तिरिक्खोषं सन्वएइंदिय-चत्तारिकाय-बादर-तेसिमपन्ज-सुहुम०-पन्जत्तापन्जत्त-बादरवणप्फिदिपत्तेय०-तेसिमपन्जन्त-बादरणिगोदपदिष्टिद०-तेसिमपन्जन-वणप्फिद०-बादर-सुहुम-तेसि पन्जत्तापन्जत्त-काययोगि-ओरालिय-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-णवंस०-चत्तारिकसाय-मिद-सुद-अण्णाणि-असंजद०-अचवखु०-तिण्णिसेस्सा-भवसिद्धि०-अभवसिद्धि०-मिन्छादिष्टि०-

एकेन्द्रिय मुख्य हैं और उनका वर्तमान क्षेत्र सब लोक है अतः उक्त दो प्रकृतियोंकी अवि-भक्तिवालोंका वर्तमान क्षेत्र भी सब लोक बन जाता है। यह सामान्य कथन हुआ। इसी प्रकार मार्गणाओंकी अपेत्ता कथन करते समय उक्त सभी प्रकृतियोंके सत्त्व और असस्वका विचार करते हुए जहां जो विशेषता संभव हो उसके अनुसार कथन करना चाहिये। जिसका संक्षेपमें ऊपर निर्देश किया ही है।

इसप्रकार क्षेत्रानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

९ १७६. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओवनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा छुन्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? सर्वलोकका स्पर्धा किया है । अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्ध किया है ? लोकके असंख्यातचे माग, लोकके असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है। सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाछे जीवोंने कितने क्षेत्रका स्परी किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका, त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका और सर्वछोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। सम्यक्षकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? सर्वछोक चेत्रका स्पर्श किया है। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंच, सभी एकेन्द्रिय, पृथिवीकाय आदि चार स्थावर काय, वादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक, बादर वायुका-यिक और इन चार बादरोंके अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथिवीकायिक आदि चार स्थावर काय तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर तथा इनके अपर्याप्त, बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर तथा इनके अपर्याप्त, वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक तथा इन दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, काययोगी, औदारिककाय-योगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चारों कषायवाले, मत्यमानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचश्चदर्शनी, कृष्ण आदि तीन ठेश्यात्राले, भव्य, अभव्य,

असण्णि०-आहारि०-अणाहारि त्ति वत्तव्वं। णवरि, अभवसिद्धि० सम्मत्त-सम्मामि० (वन्जाणं) अविह० णित्थ । कायजोगि०-कम्मइय०-भवसिद्धिय-अणाहारिमग्गणाओ मोत्तृण अण्णत्थ केवलिपदं णित्थ । तिरिक्खोधिम अणंताणुषंधिच उक्तअविहित्ति-याणं छ चोहसभागा। एवमोरालिय०-णवुंसयवेदाणं वत्तव्वं। एदेसु मिन्छ० अविह० लोगस्स असंखे० भागो। सम्मत्त-सम्मामि० विह० अह चोहसभागा णित्थ। चत्तारि कसाय-असंजद-अचक्खु०मिन्छ०-अणंताणु० अविह० अह चोहसभागा। तिण्णि-लोस्सा० लोगस्स असंखे०भागा। वुत्तसेस-मग्गणासु सम्मत्त-सम्मामि०वन्जाण-मिवहत्तिया णित्थ, अण्णत्थ वि विसेसो अत्थि सो जाणिय वत्तव्वो।

६१७७. जादेसेण णिरयगईए णेरइएस अडावीसपयडीणं विह० सम्मत्त-सम्मामि० अविह० केव० खेनं फोसिदं ? लोगस्स अंसेखन्जिदिभागो, छ चोइसभागा वा देस्रणा।

मिध्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अभव्य जीवोंके सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वको छोड्कर शेष प्रकृतियोंकी अवि-भक्ति नहीं है। तथा काययोगी, कार्मणकाययोगी, भव्य और अनाहारक मार्गणाओंको छोड़कर उपर्युक्त शेष मार्गणाओंमें केविलसमुद्धात पद नहीं है। सामान्य तिर्थेचोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीवोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे छह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसी प्रकार औदारिककाययोगी और नपुंसकवेदी जीवोंके कहना चाहिये । इन उक्त मार्गणाओं में मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंब्यातवें आंगप्रमाण च्रेत्रका स्पर्श किया है । तथा सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिण्यात्वकी विभक्तिषाले जीवोंका स्पर्श त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे आठ भागत्रमाण नहीं है। क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत और अचक्षुद्रीनी जीवोंमें मिध्यात्व और अनन्ता-नुषम्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीवोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा कृष्ण आदि तीन छेश्यावाले जीवोंमें मिध्यात्व और अनन्ता-तुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। ऊपर जिन मार्गणाओंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्कके अभावकी अपेक्षा स्पर्श कहा है उन मार्गणाओंको छोड़कर ऊपर कही गई शेष मार्गणाओंमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्निण्यात्व को छोड़कर शेष प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव नहीं है। इनके अतिरिक्त औदारिक-मिश्रकाययोगी आदि मार्गणाओंमें भी विशेषता है सो जान कर उसका कथन करना षाहिये।

\$१७७. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारिकयोंमें अहाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और सम्यक्ष्रकृति तथा सम्यग्मिश्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने च्रेत्रका स्पर्श किया है १ लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण च्रेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ मिन्छा० अणंताणु० ४ अविह० केव० १ लोगस्स असंखे० मागो। पटमपुटवीए खत्तमंगो। एवं णवगेवज्ज० जाव सन्बह०-वेउन्वियमिस्स०-आहार०-आहारमिस्स०-अवगद्वेद-अकसाय-मणपज्जव०-संजद-सामाइयछेदो०-परिहार०-सुहुम०-जहाक्खादेत्ति वत्तव्वं। णवरि, अवगद्वेद-अकसाय-संजद-जहाक्खादेसु अविहत्तियाणं केवलिमंगो कायव्वो। अण्णत्थ वि पद्विसेसो जाणियव्वो। विदियादि जाव सत्तमि ति सव्वपयडीणं विहित्तिएहि सम्मत्त-सम्मामि० अविहत्तिएहि य केवडियं खेतं फोसिदं १ लोगस्स असंखे- अदिभागो एक वे तिण्णि चत्तारि पंच छ चोहसभागा वा देस्णा। अणंताणु० अविह० लोग० असंखे० भागो।

§१७८. पंचिंदियतिरिक्खतिएसु सन्वपयडीणं विह० सम्मत्तःसम्मामि० अविह० केवडियं खेत्तं फोसिदं १ लोगस्स असंखे० भागो सन्वलोगो वा । अणंताणु० ४ अविह० केव० १ लोग० असंखे० भागो छ चोइसभागा । पंचिंदियतिरिक्ख-पंचि०तिरि०ः

कम छुह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्श किया है। तथा मिध्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्किन की अविभक्तिवाले सामान्य नारिकयोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यान वर्षे भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। पहली पृथिवीमें स्पर्श क्षेत्रके समान होता है। इसी प्रकार नौ प्रैवेयकसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंके तथा वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायिक, मनःपर्थयक्षानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहारिव छुद्धिसंयत, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत और यथाख्यातसंयत जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अपगतवेदी, अकषायी, संयत और यथाख्यातसंयत जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अपगतवेदी, अकषायी, संयत और यथाख्यातसंयत जीवोंके कहना चाहिये। तथा ऊपर कहे गये मार्गणास्थानोंमेंसे मनः-पर्थयक्षानी आदि अन्य मार्गणास्थानोंमें भी पद्विशेष जान लेना चाहिये।

दूसरी पृथिवीसे छेकर सातवीं पृथिवी तक सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछे जीवोंने और सम्यक्प्रकृति तथा सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाछे जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और त्रसनाछीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, पांच भाग, तथा छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा अनन्तानुवन्धीकी अविभक्तिवाछे उक्त द्वितीयादि पृथिवीके नारकियोंने छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

§ १७८. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त और पंचेन्द्रिय योन्सिती तिर्यचोंमें सर्व प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंने और सम्यक्ष्रकृति तथा सम्ग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातेंव भाग चेत्रका और सर्व लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले उक्त जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया

पज्जि० मिच्छ० अविह० केत्र० १ लोग० असंखे० मागो । एवं पांचि०तिरि०अपज्ज०सन्त्रमणुस्स-सन्त्रतिगलिदिय-पंचिदियअपज्ज०-तसअपज्ज० बादरपुढवि०-बादरआउ०बादरतेउ०-बादरवणप्फिदिपत्तेय०-बादरणिगोदपदिष्ठिदपज्जताणं वत्तन्तं । णविर,
मणुस्सितिए अविहत्तियाणं केत्रलिमंगो कायन्त्रो । अण्णत्थ सम्म०-सम्मामि० वज्जाणमविह० णित्थ । बादरवाउपज्जत्त० सन्त्रपयि । विह० सम्म०-सम्मामि० अविह०
के० खेतं फोसिदं १ लोगस्स संखेज्जिदभागो सन्वलोगो वा । णविर, सम्म०सम्मामि० विह० वद्दमाणेण लोग० असंखे० मागो ।

६१७६.देवेसु सन्वपय० विह० सम्म०-सम्मामि० अविह० के० खेर्त फोसिदं १ लोगस्स असंखे०भागो, अष्ट णव चोह्सभागा वा देखणा । मिन्छत-अणंताणु० अविह० लोगस्सं असंखे० भागो अष्ट चोह्सभागा वा देखणा । एवं सोहम्मीसाणेसु । भवण०-वाण०-जो

है ? लोकके असंस्थातवें भाग और त्रस नालीके चौदह भागों में से छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। पंचेन्द्रिय तिर्थेच और पंचेन्द्रिय तिर्थेच पर्याप्तकों में मिण्यात्वकी अविभक्तिन सेले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंस्थातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्थेच लब्ध्यपर्याप्तक, सब प्रकारके ममुख्य, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक, त्रस लब्ध्यपर्याप्तक, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादद जल्कायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पति प्रतेषक शरीर पर्याप्त और धादर निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यिनिर्यों उक्त सात प्रकृतियों की अविभक्तिवाले मनुष्योंका स्पर्श केविल्य समुद्धात पदके समान कहना चाहिये। इनके अतिरिक्त उपर्युक्त अन्य पंचेन्द्रिय तिर्थेच लब्ध्य-पर्याप्तक आदि मार्गणाओं में सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वको लोक्कर शेष प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव नहीं हैं। बादर वायुकायिक पर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंने कीर सम्यक्प्रकृति तथा सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है। इतनी विशेषता है शि सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले बादर वायुका-पर्श किया है। के सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले बादर वायुका-पर्श किया है। के सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले बादर वायुका-पर्श किया है।

\$१७६. देवों में सब प्रकृतियों की विभक्तिवाले जीवोंने तथा सम्यक्ष्रकृति और सम्य-गिम्प्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागों में से कुछ कम आठ तथा नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है ? मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले देवोंने लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागों में से कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसी प्रकार सौधर्म और ऐशान स्वर्गमें देवोंके स्पर्शका कथन करना दिसि॰सन्त्र-पय॰ विह॰ सम्म०-सम्मामि॰ अविह॰ केविडयं खेतं फोसिदं १ लोग॰ असंखेज्जिदिभागो, अद्धुष्ट अद्घ णव चोहसमागा वा देस्रणा । अणंताणु॰चउक्क॰ अविह॰ केव॰ खेतं फोसिदं १ लोगस्स असंखे॰भागो, अद्धुष्ट अद्घ चोहसभागा वा देस्रणा। सणक्कुमारादि जाव सहस्सारेत्ति सन्वपय॰ विह॰ दंसणितय-अणंताणु॰ ४ अविह॰ के॰ खेतं फोसिदं १ लोगस्स असंखे॰भागो, अद्घ चोहसभागा वा देस्रणा। आणद-पाणद-आरणच्चुद॰ सन्वपयिड० विह० सत्तपयिड० अविह० के॰ खेतं फोसिदं १ लोगस्स असंखे॰भागो वा देस्रणा।

§ १८०. पंचिदिंय-पंचि०पज्ञ०-तस-तसपज्ज० सन्वपय० विह० सम्म०-सम्मामि० अविह० के० खेत्तं फोसिदं १ लोगस्स असंखे० भागो, अह चोइसभागा वा देखणा सन्वलोगो वा । सेस० अविह० केवलिभंगो,णविर अणंताणुबंधि० अविह० अह चोइसभागा वा देखणा । एवं पंचमण०-पंचवचि०-इत्थि-पुरिसवेदेसु वत्तन्वं । णविर,

चाहिये। भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतियी देवोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंने और सम्यक्प्रकृति तथा सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने चेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम साढ़े तीन, आठ और नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले भवनवासी आदि देवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग चेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम साढ़े तीन भाग और आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। सनत्कुमार स्वर्गसे लेकर सहस्रार स्वर्ग तकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और दर्शनमोहनीयकी तीन तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग चेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। आनत, प्राणत, आरण और अच्युत स्वर्गमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और सात प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम अह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है।

\$१ = 0. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछे और सम्यक्ष्रकृति तथा सम्यग्मिण्यात्वकी अविभक्तिवाछे जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाछीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्वछोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा शेष प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाछे एक चार प्रकारके जीवोंका स्पर्श केविलसमुद्धातपदके समान है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाछे एक चार प्रकारके जीवोंने त्रसनाछीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण चेत्रका स्पर्श किया है । इसी प्रकार पांचों

केवलिमंगो णात्थ । चक्खुदंसणी-सण्णीणमेवं चेव वत्तव्वं । वेउव्वियकायजोगि० सव्वपय० विह० सम्म०-सम्मामि० अविह० केव० खेत्तं फोसिदं १ लोगस्स असंखे० मागो, अह तेरह चोहसभागा वा देखणा । मिच्छत्त-अणंताणु०४ अविह० लोगस्स असंखे०मागो, अह चोहसभागा वा देखणा ।

§ १८१. अभिणि०-सुद०-ओहि० सत्तपय० विह० सत्तपय० अविह० केविं खेतं फोसिदं १ लोगस्स असंखे०भागो अह चोहसभागा वा देखणा । सेस० अविह० खेत्तभंगो । एवमोहिदंसण०-सम्मादि०-खइय०-वेदय०-उवसम०-सम्मामिच्छाइष्टीणं वत्तव्वं । णवरि, अविहत्तिय० गदि-[पद] विसेसो जाणिय वत्तव्वो । विहंग० सव्व-पय० विह० सम्मत्त-सम्मामि० अविह० के० खेतं फोसिदं १ .लोग०असंखे० भागो, अह चोहसभागा वा सव्वलोगो वा ।

§ १८२. संजदासंजद० सन्वपय० विह० अणंताणु० अविह० के० खेतं फोसिदं १
मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, स्त्रीवेदी और पुरुपवेदी जीवोंमें कहना चाहिये। इतनी
विशेषता है कि इनमें केविलसमुद्धातपदके समान स्पर्श नहीं है। चक्षुदर्शनी और संज्ञी
जीवोंके भी इसी प्रकार कथन करना चाहिये। वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी
विभक्तिवाले तथा सम्यक्ष्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने
क्षेत्रका स्पर्श किया है १ लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे
कुछ कम आठ भाग और तेरह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा मिध्यात्व और
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले वैक्रियिककाययोगी जीवोंने लोकके असंख्यातवें
भाग च्लेत्रका और त्रसनालीके चोदह भागोंमेंसे फुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श
किया है।

\$१८१. मित्रुझानी श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुल कम श्राठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । शेष प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले उक्त मित्रज्ञानी श्रादि जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्द्दिट, क्षायिकसम्यग्द्दिट, वेदकसम्यग्द्दिट, उपशमसम्यग्दृद्धि और सम्यक्षिध्याद्दिट जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाओं-में अविभक्तिवाले जीवोंके पद्विशेष जानकर कहना चाहिये । विभंगज्ञानी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले तथा सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोगके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुल कम आठ भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

§१८२. संयतासंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अनन्तानुबन्धी

लोग॰ असंखे॰मागो, छ चोइसमागा वा देख्णा । दंसणतिय॰ अविह॰ खेत्तमंगों । एवं सुक्तलेस्सि॰ । णवरि अविह॰ केवलिपदमिश्य । तेउ॰ सोइम्मभंगो । पम्म॰ सणक्कुमारभंगो । सासण॰ सञ्बपय॰ विह॰ के॰ खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखे॰ मागो, अह बारह बोइसमागा वा देख्णा ।

#### एवं फोसणं समन्तं।

§१८२.कालाणुगमेण दुविहो णिद्देसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण अद्वावीसंपयडीणं विहित्तिया केविचरं कालादो होंति १ सव्वद्धा । एवं जाव अणाहारएति
वत्तव्वं । णवरि, मणुसअपञ्ज० छ्रव्वीसं पय० सम्मत्त-सम्मामि० विह० केविचरं
कालादो होंति १ जह० खुद्दाभवग्गहणं एगसमओ, उक्क० पिलिदो० असंखे० मागो।
वेउविवयमिस्स० छ्रव्वीसं पय० सम्मत्त-सम्मामि० विह० केव० १ जह० अंतोमुहुत्तं
चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है १ लोकके असंख्यातवें माग
क्षेत्रका और त्रसनालीके चौदह मागोंमें से क्रुष्ठ कम छह माग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया
है । तीन दर्शनमोहनीयकी अविभक्तिवाले संयतासंयत जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है ।
इसी प्रकार शुक्तलेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सब प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले शुक्रलेश्यावाले जीवोंके केवलिसमुद्धातपद है । पीत लेश्यावाले जीवोंका
स्पर्श सौधर्म खर्गके समान है । पद्मलेश्यावाले जीवोंका स्पर्श सानत्कुमार खर्गके समान है ।
सासादन सम्यग्द्दि जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श
किया है १ लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुळ कम
आठ भाग और बारह नाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

इसप्रकार स्पर्शनानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

\$१८३.कालानुगमकी अपेक्षासे निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है शिसवें काल है । अर्थात् जिनके अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता है ऐसे जीव सर्वदा पाये जाते हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक यथायोग्य कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि लब्ध्यपयाप्तक मनुष्योंने छ्व्यीस प्रकृतियोंकी और सम्यक्ष्रकृति तथा सम्यग्मध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ? छव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काल खुद्दाभवम्हणप्रमाण है और सम्यक्ष्रकृति तथा सम्यग्मध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय है । तथा दोनोंका खत्कृष्ट काल परयोपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । वैक्रियकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें छव्वीस प्रकृतियोंकी तथा सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है शिक्तिवाले जीवोंका कितना काल है । तथा दोनोंका छव्वीस प्रकृतियोंकी तथा सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है शिक्तिवाले जीवोंका

एगसमओ, उक्क० पतिदो० असंखे०भागो । आहार० अद्वावीसं पय० विह० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमु० । एवमवगद०-अकसाय-सुहुमसांपराय-जहाक्खादाणं, णविर चडवीसपय० वत्तव्वं । आहारमिस्स० अद्वावीसपय० विहित्त के० १ जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० अंतोमुहुत्तं । उवसमसम्मा० अद्वावीसपय० विह० के० १ जह० अंतोमुहुत्तं । उक्क० पतिदो० असंखे० भागो। एवं सम्मामि० । सासण० अद्वावीसपय० विह० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० पतिदो० असंखे० भागो । कम्मइय०-अणा-हार० सम्मत्त-सम्मामि० विह० जह० एगसमओ, उक्क० आविरुयाए असंखेजिद-मागो ।

एवं णाणाजीवेहि कालो समत्तो।

चर्छष्ट काल परयोपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। आहारककाययोगी जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार अपगतवेदी, अकपायी, स्क्ष्मसांपरायिकसंयत और यथाख्यातसंयत जीवोंके उक्त प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका काल जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके अट्टाईस प्रकृतियोंके स्थानमें चौवीस प्रकृतियां कहना चाहिये। आहारकिमश्र काययोगी जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है? जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल भी अन्तर्मुहूर्त है। उपशम सम्यग्हिष्ट जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है। जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पत्योपमके असंख्यातेंव भागप्रमाण है। इसी प्रकार सम्यग्मिण्याद्दिट जीवोंके कहना चाहिये। सासादनसम्यग्दिष्ट जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्-मिण्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

विशेषार्थ-ओवसे अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं यह तो स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त सान्तर मार्गणाओंको छोड़कर तथा अपगतवेदी, अकषायी और यथाख्यातंसयत जीवोंको छोड़कर शेष सब मार्गणाओंमें भी अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सर्वदा हैं यह भी स्पष्ट है। पर सान्तर मार्गणाओं और उक्त स्थानोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका सर्वदा पाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि उपशम सम्यक्त्व आदि आठ मार्गणाएं स्वयं सान्तर हैं, इन मार्गणाओंवाले जीव सर्वदा नहीं होते, तथा अपगतवेदी, अकषायी और यथाख्यातसंयत जीव यद्यपि पाये तो सर्वदा जाते हैं पर इनका सर्वदा पाया जाना सयोगियों की अपेक्षासे जानना चाहिये और सयोगी

६१८४. अंतराणुगमेण दुविहो णिद्देसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण अहावीसण्हं पयडीणं विहित्तियाणमंतरं केव० १ णित्थ अंतरं। एवं जाव अणाहारएत्ति वत्तव्वं। णविर मणुस-अपञ्ज० अहावीसंपयडीणमंतरं के० १ जह० एगसमओ, उक्क० पिलदो० असंखे० भागो। एवं सासण०-सम्मामि० वत्तव्वं। वेउव्वियमिस्स० छव्वीसंपय० विहित्ति० अंतरं के० १ जह० एगसमओ, उक्क० बारस मुहुत्ता। सम्मत्त-सम्मामि० विह० अंतरं केव०। जह० एगसमओ, उक्क० चउवीस मुहुत्ता। आहार०-आहारमिस्स० अहावीसंपय० विहित्ति० अंतरं के० १ जह० एगसमओ, उक्क० वासपुधत्तं। एवम-

अट्ठाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिसे रहित होते हैं। इसिलये यहां ऐसे अपगतवेदी, अकपायी और यथाएयातसंयत जीव विवक्षित हैं जो चौवीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले हों। ग्यारहवें गुण स्थान तक्रके ही जीव ऐसे हो सकते हैं। पर उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणीपर जीव सर्वदा नहीं चढ़ते। अतः इस विवक्षासे ये तीन स्थान भी सान्तर है। इस प्रकार इन सान्तर मार्गणाओं में और अपगतवेदी आदि स्थानों में सम्भव सब प्रकृतियोंका यथासम्भव काल जानना चाहिये जो ऊपर कहा ही है। इन मार्गणाओं में नाना जीवोंकी अपेक्षा जो जघन्य और उत्कृष्ट काल खुदाबन्धमें बतलाया है वही यहां पर लिया गया है। उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है, इसलिये यहां उसका खुलासा नहीं किया है।

इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा काल समाप्त हुआ।

\$१८८ अन्तरानुयोगद्वारकी अपेका निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश निर्देश । उनमें अोघनिर्देशकी अपेक्षा अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना अन्तरकाल है श अन्तरकाल नहीं है, क्योंकि २८ प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक यथायोग्य कथन करना चाहिये । इतनी विशेपता है कि लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंमें अट्टाईस प्रकृतियों की विभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है श जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्योपमक असंख्यातवें भाग प्रमाण है । इसी प्रकार सासादन सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये । वैक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें छुव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है श जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल बारह मुहूर्त है । सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है श जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल चौवीस मुहूर्त है । आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है श जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल चौवीस मुहूर्त है । आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है श जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल जीवोंके उत्कृत्य अन्तरकाल वर्षप्रथक्तव है । इसी प्रकार अकषायी और यथाख्यातसंयत जीवोंके

कसाय०-जहाक्खाद० वत्तव्यं । णवरि चउवीसपयाङिआलावो कायव्यो । अवगदवेद० मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अष्टकसाय-दोवेद० विह० अंतरं केव० १ जह० एगसमओ, उक्क० वासपुधत्तं । सेसपय० विह० अंतरं के० १ जह० एगसमओ, उक्क० छम्मासा।

§ १८५. सुहुमसांपराइय० दंसणितय-एकारसक०-णवणोकसाय० विहें० अंतरं केव० १ जह० एगसमओ, उक्क० वासपुधत्तं । लोभसंजलण० विहित्ति० अंतरं जह० एगसमओ उक्क० छम्मासा । उवसमसम्माइही० अहावीसपय० विह० अंतरं के० १ जह० एगसमओ, उक्क० चडवीसमहोरत्ताणि । सत्तरादिंदियाणि ति किण्ण पर्द्धाविजदे १ ण, पाहुड्गंथाभिष्पाएण उवसमसम्माइहीणं सत्तरादिंदियंतरणियमाभावादो । कम्मइय०-अणाहार० सम्मत्त-सम्मामि० विह० अंतरं जह० एगसमओ, उक्क० अंतो-सुहुत्तं । सव्यत्थ अविहित्तयाणं कालंतरपद्धवणा जाणिय कायव्वा, सुगमत्तादो ।

### एवमंतरं समत्तं

कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके अट्टाईस प्रकृतियोंके स्थानमें चौवीस प्रकृतियोंका कथन करना चाहिये। अपगतवेदी जीवोंमें मिण्यात्व, सम्यक्ष्रकृति, सम्यग्म-ध्यात्व, आठ कषाय और दो वेदकी विभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एकसमय और जल्लप्ट अन्तरकाल वर्षप्टथक्त्व है। तथा शेप प्रकृतियोंकी विभक्ति-वाले अपगतवेदी जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जधन्य अन्तरकाल एक समय और जल्लप्ट अन्तरकाल कृह महीना है।

§१८५.सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीवोंमें तीन दर्शनमोहनीय, ग्यारह कपाय और नी नोकपायकी विभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व है । लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है । उपशमसम्यग्द्दि जीवोंमें श्रद्धाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चौवीस दिन रात है ।

शंका-अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले उपशमसम्यग्दृष्टियोंका अन्तरकाल सात दिन रात क्यों नहीं कहा ?

समाधान-नहीं, क्योंकि कसायपाहुड प्रन्थके श्रमिप्रायानुसार उपश्मसम्यग्दृष्टियोंका अन्तरकाल सात दिन रात होनेका नियम नहीं है।

कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिश्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर्रकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्रकाल अन्तर्मृहूर्त है। सभी मार्गणाओंमें अविभक्तिवाले जीवोंके काल और अन्तरका कथन जानकर करना चाहिये, क्योंकि उसका कथन सुगम है।

१८६६ भावाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सन्व-

विशेषार्थ-श्रट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं इसलिये ओघकी अपेक्षा इनका अन्तर नहीं है। गतिमार्गणा से लेकर अनाहारक मार्गणा तक इसी प्रकार जानना । पर जो आठ सान्तर मार्गणाएं और अकषायी, यथाख्यातसंयत, अवगतवेदी, कार्म-णकाययोगी तथा अनाहारक जीव हैं इनमें अन्तरकाल पाया जाता है। सान्तर मार्गणाओं में लव्ध्यपर्याप्त मनुष्य, सासादन, मिश्र, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी और उपशमसम्यरदृष्टियोंका जो जघन्य और उत्कृष्ट ध्रन्तरकाल है वही यहां अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना । वैक्रियिक मिश्रकाययोगियोंमें छव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर-काल वही है जो वैकियिक मिश्रकाययोगियोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल है। केवल सम्यक्प्रकृति और सम्यमिण्यात्वकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तरकाल चौवीस सुहूर्त है, इतनी विशेषता है। उपशमश्रेणीकी अपेक्षा उपशान्तमोह और यथाख्यातसंयतोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्त्व होता है इसी अपेत्तासे अकषायी श्रौर यथा-ख्यातसँयतोंमें चौवीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका अन्तर आहारककाय योगियोंके समान कहा है । तथा अपगतवेदियोंमें मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व, सम्यक्ष्रकृति, आठ कषाय और दो वेदकी विभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल उपशमश्रेणीकी अपेक्षा जानना । उपशम-श्रेणीका अन्तर उत्पर वतलाय। ही है। तथा शेष प्रकृतियोंका अन्तर क्ष्पकश्रेग्रीकी अपेक्षासे जानना । क्षपकश्रेगीका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना होता है। इसीप्रकार सूक्ष्मसांपरायिक जीवोंके कथन करना। इतंनी विशेषता है कि सूक्ष्मसं-परायमें क्षपकश्रेणीवालोंके एक सूक्ष्म लोभ रहता है अतः इसका अन्तर क्षपकश्रेणीकी अपेक्षासे और शेष प्रकृतियोंका अन्तर उपशमश्रेणीकी अपेक्षासे कहना । कार्मणकाययोगी और श्रनाहारकोंमें ,सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका जो जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त कहा है उसका मतंतव यह है कि उक्त दो प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीव कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक श्रन्तर्मेहर्त काल ६क मरकर विग्रहगतिसे नहीं जाते हैं। यहां प्राभृत प्रन्यके श्रभिप्रायानुसार उपशमसम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल सात दिन रात न वतलाकर साधिक चौवीस दिन रात वतल या है सो प्रकृतमें प्रामृत प्रन्थसे मूल कस्रायपाहुड, उसकी चूर्णि और उचारणावृत्ति इन सवका प्रहण होता है। क्योंकि इसका श्रधिकतर ख़ुलासा उचारणावृत्तिमें ही मिलता है।

इसप्रकार अन्तरानुयोगद्वार समाप्त हुआ । \$१ = ६. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है – ओघ निर्देश और आदेश निर्देश पयडीणं जे विहत्तिया तेसिं को भावो <sup>१</sup> ओदइओ भावो । क़ुदो <sup>१</sup> संतेसु वि अवसे-सभावेसु तेसु विवक्खाभावादो ।

## एवं भावो समत्तो

१८% अप्पाबहुगाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्थाणप्पाबहुअं वत्तइस्सामो । तं जहा, सन्वत्थोवा छन्वीसंपयडीणं अविहित्तिया, विहित्तिया
अणंतगुणा । के ते १ उवसंतकसायप्पहुि जाव मिन्छादिष्टि ति । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सन्वथोवा विहित्तिया । के ते १ अष्टावीस-सत्तावीस-चउवीससंतकम्मिया
तेवीस-वावीससंतकम्मिया च । अविहित्तिया अणंतगुणा । के ते १ छन्वीस-एक्कवीस
संतकम्मियप्पहुि जाव सिद्धा ति । एवं कायजोगि-ओरालिय०-ओरालिमिस्स०-

उनमें से ओघकी अपेक्षा सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंके कौन माव है ? औदियक भाव है, यद्यपि उनके अन्य भाव भी रहते हैं किन्तु यहां उनकी विवक्ता नहीं है।

इसप्रकार भावानुगम समाप्त हुआ ।

\$१८७.अन्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा स्वस्थान अल्पबहुत्वको बतलाते हैं। वह इसप्रकार है-छव्वीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव अनन्तगुरो हैं।

शंका-छन्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव कौनसे हैं ?

समाधान—उपशान्तकषायसे छेकर मिथ्यादृष्टि तकके जीव छन्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछे होते हैं।

सम्यक्ष्रकृति और सम्यक्मिण्यात्वकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। शंका—सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिण्यात्वकी विभक्तिवाले जीव कौनसे हैं ?

समाधान-जिनके अहाईस, सत्ताईस, चौबीस, तेईस और बाईस प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है वे सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव हैं।

सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंसे इन दो प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं ?

शंका-जिनके सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिण्यात्वकी विभक्ति नहीं पाई जाती है वे जीव कौनसे हैं ?

समाधान-छन्नीस प्रकृतिवाले जीव और इक्कीस प्रकृतिवाले जीवोंसे लेकर सिद्ध जीवों तकके सब जीव उक्त दो प्रकृतियोंकी अविभक्तिबाले हैं।

इसी प्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और नपुंसकवेदी जीवोंके कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदमें आठ

कम्मइय०-णवुंस । णवरि णवुंसयवेदे अष्ठणोकसाय-चदुसंजलणाणं अविहत्तिया णत्थि । आहारि-अणाहारीणं भवसिद्धियाणं च ओघभंगो ।

\$१८८. आदेसेण णिरयगईए णेरईएस सन्बत्थोवा सम्मत्त-सम्मामिन्छत्ताणं विहत्तियां अविहत्तियां असंखे अगुणा। मिन्छत्त-अणंताणु०च उक्काणं सन्बत्थोवा अविहत्तियां, विहत्तियां असंखे अगुणा। एवं पढमपुढवि-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख पञ्जत्त-देव-सोहम्मादि जाव सहस्सारेत्ति वचन्वं। विदियादि जाव सत्तिमि ति सन्बत्थोवा अणंता-णुवंधिच उक्क० अविहत्तियां, विहत्तिया-[अ] संखे अगुणा। सम्मत्त-सम्मामिन्छत्ताणं नोकपाय और चार संख्वलनोंकी अविभक्तिवाले जीव नहीं हैं। आहारक, अनाहारक और भन्य जीवोंके अल्पबहुत्वका भंग ओषके समान है।

विशेषार्थ—बारहवें गुणस्थानसे छेकर चौदहवें गुणस्थान तकके जीव तथा सिद्ध जीव ऐसे हैं जिनके मोहनीय कर्मकी सत्ता नहीं पाई जाती । किन्तु शेष ग्यारहवें गुणस्थान तकके जीवोंके मोहनीय कर्मकी सत्ता है। इसिछये प्रकृतमें मोहनीयकी छब्बीस प्रकृतियोंकी अवि-भिक्तवाछोंसे उन्हींकी विभक्तिवाछे जीव अनन्तगुणे बतलाये हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके सम्बन्धमें विशेष वक्तव्य होनेसे उनकी अपेक्षा अल्पबहुत्व अलगसे कहा है। उसमें भी सम्यक्तव और सम्यग्मिध्यात्वकी सत्ता सब जीवोंके नहीं पाई जाती किन्तु जो उपशम सम्यगृदृष्टि हैं, या जिन्होंने वेदक सम्यक्तको प्राप्त कर लिया है, या जिन्होंने इन दो प्रकृतियोंकी स्त्ता पाई जाती है शेष सब संसारी जीवोंके और मुक्त जीवोंके इनकी सत्ता नहीं पाई जाती, इसिछेये इन दो प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछोंसे अविभक्तिवाछे जीव अनन्तगुणे हैं। इन सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछे कौन जीव हैं इसका निर्देश मृल्में किया ही है।

हृश्या आदेश निर्देशकी अपेक्षा नरक गितमें नारिक योमें सम्यक्ष्रकृति और सम्यक्षिण्यान्त्रकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इन दो प्रकृतियों की अविभक्तिवाले जीव असंख्यात-गुणे हैं। मिण्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनकी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार पहली पृथिवी, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त, सामान्यदेव और सौधर्म स्वर्गसे लेकर सहस्रार स्वर्ग तकके देवों के कहना चाहिये। दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक प्रत्येक नरकमें अनन्तानुबन्धी चतुष्किन की अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। अनन्तानुबन्धी चतुष्किकी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। जिन मार्गणाओंमें जीवोंका प्रमाण असंख्यात है उन सभी मार्गणाओंमें सम्यक्ष्रकृति श्रीर सम्यिण्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवालोंका कथन नारिक योंके समान करना चाहिये। आश्रय यह है कि असंख्यात संख्यावाली मार्गणाओंमें सम्यक्

असंखेजरासीसु सन्बत्थं णिरयभंगो । एवं पंचिंदियतिरिक्खजोणिणी०-भवण०-वाण० जोदिसिय त्ति ।

\$१८६. तिरिक्खेसु सन्वत्थोवा मिन्छत्त-अणंताणुवंधिचउक्काणं अविहत्तिया, विहत्तिया अणंतगुणा । सम्सत्त-सम्मामिन्छत्ताणं विवरीयं वत्तन्वं । एवमेइंदिय - बादर - सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-वणप्फिदिकाइय-णिगोद-बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-मिद-सुदअण्णाण असिण्णि ति वत्तन्वं । णविरि मिन्छत्त-अणंताणु० अप्पाबहुअं णित्थः; अविहात्तिया-णमभावादो । पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्त - मणुसअपज्ज० - तसअपज्ज० - पंचिदिय-अपज्ज० - सन्विवगिर्छिदिय-पज्जत्तापज्जत्त-मुढिवि-आउ-तेउ-वाउ० तेसि-वादर-सुहुम-पज्जतापज्जत्त-बादरवणप्फिदियत्त्रियसरीर-पज्जत्तापज्जत्त-वादरणिगोदपदिष्टिद-पज्जत्ता-प्रकृति और सम्यिग्मध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । तथा सम्यक्ष्मकृति और सम्यिग्मध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुर्णे हैं । इसी प्रकार पंचिन्द्रिय तिर्थंच योनिमती, भवनवासी, न्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके जानना चाहिये ।

\$१=१.तिर्यंचोंमें मिश्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। मिश्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हें। यहां सम्यक्ष्मकृति और सम्यग्मिश्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवालेंका कथन इस उपर्युक्त कथनसे विपरीत करना चाहिये। अर्थात् तिर्थेचोंमें सम्यक्ष्मकृति और सम्यग्मिश्यात्वकी अविभक्तिवालें जीव सबसे थोड़े हैं। तथा सम्यक्ष्मकृति और सम्यग्मिश्यात्वकी अविभक्तिवालें जीव अनन्तगुणे हें। इसी प्रकार एकेन्द्रिय, एकेन्द्रिय बादर, एकेन्द्रिय सूक्ष्म तथा वादर और सूक्ष्मोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, वनस्पतिकायिक, वादर वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक तथा बादर और सूक्ष्म वनस्पतिकायिकोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, निगोद जीव, वादरनिगोद जीव, सूक्ष्म निगोद जीव तथा बादर और सूक्ष्म निगोद जीवोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और असंयत जीवोंके कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इन एकेन्द्रियादि जीवोंमें मिश्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा अल्पबहुल नहीं पाया जाता है क्योंकि इनमें मिश्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवालें जीव नहीं हैं।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तक, मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तक, त्रस लब्ध्यपर्याप्तक, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक, सभी विकलेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय पर्याप्तक, विकलेन्द्रिय अपर्याप्तक, पृथिवी कायिक, जलकायिक, अग्कायिक, वायुकायिक तथा इन चारोंके बादर और सूक्ष्म तथा वादर और सूक्ष्मोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, वादर बनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और इनके पर्याप्त आपर्याप्त, बादरिनगोद्प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर और इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंमें सम्यक्षकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनकी अवि-

पज्जत्तएसु सन्वत्थोवा सम्मत्त-सम्मामिन्छत्ताणं विहत्तिया, अविहत्तिया असंखेजगुणा।

§ १६० मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सन्वत्थोवा अद्वावीसंपयडीणं अविह०, विह० संखेजगुणा। आणदादि जाव सन्वद्वेत्ति सन्वत्थोवा सत्तपयडीणं अविह०, विह० संखेजगुणा। वेउन्विय०-वेउन्वियमिस्स०-तेउ०-पम्म० देवमंगो। एवं जाणिद्ण णेदन्वं जाव अणाहारएति।

§१६१.परत्थाणप्पाबहुगाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण सन्वत्थोवा सम्मत्तस्स विहत्तिया, सम्मामिन्छत्तस्स विहत्तिया विसेसाहिया। केत्तियमेत्तो विसेसो १ वावीसविहत्तिएणूणसत्तावीसविहत्तियमेत्तो । लोहसंजलणस्स अविहत्तिया अणंतगुणा । को गुणगारो १ अभवसिद्धिएहि अणंतगुणो सिद्धाणमसंखेळदिभागो । को पिड० १ सम्मामि० विहत्ति०पिडभागो । मायासंज० अविहत्तिया विसेसा-हिया। केत्तियमेत्तो विसेसो १ लोहक्खवगमेत्तो । माणसंजल० अविह० विसेसा०।

भक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं।

६ १ ६ ०. मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यितयों अटाईस प्रकृतियों की अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। तथा इनकी विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। आनत स्वर्गसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक मिध्यात्व आदि सात प्रकृतियों की अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। तथा इनकी विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। वैक्रियिककायग्रोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी पीतलेश्यावाले और पद्मलेश्यावाले जीवों सामान्य देवों के समान अल्पबहुत्व कहना चाहिये। इसी प्रकार जानकर अनाहारक मार्गणा तक कहना चाहिये।

हु १६१. प्रस्थान अन्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे सम्यग्मध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण क्या है १ सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंके प्रमाणमेंसे बाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका प्रमाण कम कर देनेपर जो प्रमाण शेष रहे उतना है । सम्यग्मध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंसे लोभ संज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । गुण-कारका प्रमाण क्या है १ अभव्योंसे अनन्तगुणा या सिद्धोंके असंख्यातवें भागप्रमाण है । प्रतिभागका प्रमाण क्या है १ सम्यग्मध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है । प्रतिभागका प्रमाण क्या है १ सम्यग्मध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है । स्वशेषका प्रमाण क्या है १ लोभ संज्वलनकी अविभक्तिवाले जीवोंसे मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण क्या है १ लोभ संज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण है । मायासंज्वलक्ती अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण है । सायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण करनेवाले जीवोंका जितना प्रमाण

के॰मेनो वि॰ १ मायासंजलणखनगमेनो । कोधसंज॰ अवि॰ विसेसा॰ । के॰ मेनो १ कोधमेनो १ माणसंजलणखनगमेनो । पुरिस॰ अविह॰ विसेसा॰ । के॰ मेनो १ कोधसंजल॰ खनगमेनो । छण्णोक॰ अविह॰ विसेसा॰ । के॰ मेनो १ पुरिस॰ णनकवंधनखनगमेनो । इत्थिवेद॰ अविह॰ विसे॰ । के॰ मेनो १ छण्णोकसायखनगमेनो ।
णवंस॰ अविह॰ विसे॰ । के॰ मेनो १ इत्थि॰खनगमेनो । अष्टकसायाणं अविह॰
विसेसा॰ । के॰ मेतो १ तेरसविहिन्यमेनो । मिन्छत्तरस अविह॰ विसेसा। के॰
मेनो १ तेवीस-वावीस-इगनीसविहिन्यमेनो । अणंताणु॰चउक्क॰ अविह॰ विसेसा॰ ।
के॰ मेनो १ चउनीसविहिन्यमेनो । तेसिं चेन विहिन्या अणंतगुणा । को गुणगारो १
अणंताणुवंधि॰ अविहिन्यविरहिदसन्वजीनरासिम्हः अणंताणुवंधि॰ अविहिन्एहि

है उतना विशेषका प्रमाण है। मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीवोंसे क्रोधसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? मानसंज्वलनकी क्षपणा करनेवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना विशेषका प्रमाण है। क्रोधसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीवोंसे पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? क्रोधसंज्वलनकी क्षपणा करनेवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना विशेपका प्रमाण है। पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीवोंसे छह नोकषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? पुरुषवेदके नवकवन्धकी क्षपणा करनेवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना विशेषका प्रमाण है। छह नोकषायोंकी अविभक्तिवाले जीवोंसे स्त्रीवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं ? विशेषका प्रमाण कितना है ? छह नोकषायोंकी क्षपणा करनेवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है। स्त्रीवेदकी अविभक्ति-वाले जीवोंसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है १ सीवेदकी क्षपणा करनेवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है। नपुंसक-वेदकी अविभक्तिवाले जीवोंसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? तेरह प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है। आठ कषायोंकी अविमक्तिवाले जीवोंसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? तेईस, वाईस और इक्कींस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है। सिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? चौवीस प्रकृतियोंकी विभक्तित्राले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीवोंसे अनन्तातुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं। गुण-कारका प्रमाण कितना है ? अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवालोंसे रहित सर्व जीव राशिमें अनन्तातुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाली जीवराशिका भाग देनेपर जो लब्ध

आवे उतना गुणकारंका प्रमाण है। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीवोंसे मिध्या-त्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? चौवीस प्रकृति-योंकी विभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है। मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंसे आठ कषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका अमाण कितना है ? तेईस, बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है। आठ कषायोंकी विभक्तिवाले जीवोंसे नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? तेरह प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है। नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीवोंसे खीवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? बारह प्रकृतियोंकी विभक्तिवाळे जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है। कीवेदकी विभक्तिवाले जीवोंसे छह नोकषार्थोकी विभक्तिवाले नीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? ग्यारह प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछे जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है। छुद्द नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीवोंसे पुरुषवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? पांच प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछे जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है। पुरुपवेदकी विभक्तिवाले जीवोंसे क्रोधसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? चार प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है। क्रोधसंब्वलनकी विभक्तिवाले जीवोंसे मानसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? तीन प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है। मानसंज्वलनकी विभक्ति-वाले जीवोंसे मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव, विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? दो प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है। माया-संब्वलनकी विभक्तिवाले जीवोंसे लोभसंब्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक 🕇 । विशेषका प्रमाण कितना है ? एकविभक्तिस्थानवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना

विरहिदलोभसंजल० अविहात्तियमेतो । सम्मत्तस्स अविहत्तिया विसेसाहिया । के० मेत्रो १ वाबीसविहत्तिएहि ऊणसत्तावीसविहत्तियमेत्रो ।

§ १६२. आदेसेण गिदयाणुवादेण णिरयगईए णेरईएसु सन्वत्थोवा मिन्छत्तस्स अविहत्तिया। के ते १ इगिवीस-वावीससंतकिमया। अणंताणु० चउक्क० अविहत्तिया असंखेजगुणा। को गुणगारो १ आवित्याए असंखेजिदिभागो। कुदो १ चउवीस-संतकिमयग्गहणादो। सम्मत्तस्स विहत्तिया असंखेजगुणा। को गुण०। आवित्याए असंखेजिदिभागो। को गुण०। आवित्याए असंखेजिदिभागो। कुदो १ वावीस-चदुवीसविहत्तियसहिद-अष्टावीससंतकिमय-ग्गहणादो। सम्मामि० विह० विसे०। के० मेत्तो १ वावीसविहत्तिएहिं परिहीण-

है। लोभसंज्वलनकी विसक्तिवाले जीवोंसे सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? लोभसंज्वलनकी अविभक्तिवालोंके प्रमाणमेंसे सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवालोंके प्रमाणको घटा देनेपर जो शेप रहे जतना है। सम्य-मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंसे सम्यक्ष्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? सत्ताईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले जीवोंके प्रमाणमें से बाईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण कम कर देनेपर जो प्रमाण शेष रहे जतना है।

शंका-नारिकयोंमें मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव कींनसे हैं।

समाधान-इक्कीस और वाईस प्रकृतिक विभक्तिस्थानवाळ नारकी जीव मिध्यात्वकी अविभक्तिवाळे हैं।

मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले नारिकयोंसे अनन्ताज्ञवन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले नारिक असंख्यातगुणे हैं। गुणकारका प्रमाण क्या है १ गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग है। इतने गुणित होनेका कारण यह है कि अनन्ताज्ञवन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीवोंमें चौवीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले नारिकयोंका प्रहण किया गया है। अनन्ताज्ञवन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले नारिकयोंसे सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाले नारिक जीव असंख्यातगुणे हैं। गुणकारका प्रमाण क्या है १ आवलीका असंख्यातवां भाग है। इतने गुणित होनेका कारण यह है कि यहां वाईस और चौवीसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारिक जीवोंका प्रहण किया है। सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाले नारिकयोंसे सम्यग्निक्यात्वकी विभक्तिवाले नारिक जीवोंका प्रहण किया है। सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाले नारिक योंसे सम्यग्निक्यात्वकी विभक्तिवाले नारिक जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है १ सत्ताईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारिक योंके प्रमाणोंमेंसे वाईसप्रकृतिक विभक्तिवाले नारिक योंक प्रमाण घटा देने

सत्तावीससंतकिम्मयमेत्तो। सम्मामिच्छत्त-अविहत्तिया असंखे ज्ञगुणा। को गुणगारो ? सम्मामि० विहत्तिएहिं किंचूणणेर इयविक्षंत्रभ्रस्चीए ओविष्ट्विए जं भागल द्वं तित्तय-मेत्तसेढीओ गुणगारो। छदो ? छव्वीसिवहित्तियाणं पाहण्णेण गहणादो। सम्मत्त अविह० विसे०। के० मेत्तो ? वावीसिवहित्तियूणसत्तावीससंतकाम्मयमेत्तो। अणंताणु० चडक० विह० विसेसा०। के० मेत्तो ? एकवीसिवहितिएहि यूणअष्टावीसिविहित्तियमेत्तो। मिच्छत्त० विह० विसेसा०। केति० ? चडवीसिवहित्तियमेत्तो। बारसक०-णव-णोकसायविह० विसेसा०। के० मेत्तेण ? वावीस-इगवीसिवहित्तियमेत्तेण। एवं पढमपुढवी-पंचिंदियितिरिक्ख-पंचिं०तिरिक्खपज्जत्त-देव-सोहम्मीसाण जाव सहस्सार-वेडिव्वय० वेडिव्वयमिस्स०-तेड०-पम्म० वत्तव्वं।

पर जो प्रमाण शेप रहे उतना विशेषका प्रमाण है। सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले नारिकयोंसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले नारकी जीव असंख्यातगुणे हैं। गुणकारका प्रमाण क्या है ? सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले नारिकयोंके प्रमाणसे नारिकयोंकी कुछ कम विष्कम्भसूचीके भाजित कर देनेपर जो भाग छन्ध आवे उतनी जगछेणियां प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण है । इसका कारण यह है कि सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले नारिकयों-में छव्बीसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारिकयोंका प्रधानरूपसे ग्रहण किया है। सम्यग्मि-ध्यात्वकी अविभक्तिवाले नारिकयोंसे सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? सत्ताईस प्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारिकयोंके प्रमाणमेंसे बाईसप्रकृतिक विभक्तिस्यानवाले नारिकयोंके प्रमाणको घटा देनेपर जो शेष रहे उतना विशेषका प्रमाण है। सम्यक्ष्रकृतिकी अविभक्तिवाले नारिकयोंसे अनन्तानुबन्धी. चतुष्ककी विभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? अद्राईस प्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारिकयोंके प्रमाणमेंसे इक्कीसप्रकृतिक विभक्तिस्था-नवाले नारिकरोंका प्रमाण घटा देनेपर जो शेप रहे उतना विशेषका प्रमाण है। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले नारिकयोंसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? चौवीसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारिकयोंका जितना प्रमाण है उतना है। मिध्यात्वकी विभक्तिवाले नारिकयोंसे बारह कवाय और नों नोकषायोंकी विभक्तिवाल नारकी जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण किंतना है ? बाईस और इक्कीसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाळे नारकियोंका जितना प्रमाण है उतना है। इसी प्रकार पहली पृथिवीके नारकी, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त, सामान्यदेव, सौधर्म और ऐशान स्वर्गसे लेकर सहस्रार स्वर्ग तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, पीतलेश्यावाले और पद्मलेश्यावाले जीवोंके कहनां चाहिये।

६१६३. विदियादि जाव सत्तमीए सन्वत्थोवा अणंताणु० चउक्क० अविह० । सम्मत्त० विह० असंखेजजगुणा । सम्मामि० विह० विसेसा० । तस्सेव अविह० असंखे० गुणा । सम्मत्त० अविह० विसे० । अणंताणु० चउक्क० विहत्ति० विसेसा० । वावीसं-पयडीणं विह० विसेसा० । एवं पंचिंदियतिरिक्खजोणिणी-भवण-वाण०-जोदिसि० वत्त्वचं ।

हु१ ६४.तिरिक्खेसु सन्बत्थोवा सिन्छत्तः अविह् । अणंताणु ० चउक्क ० अविह ० असंखेजगुणा । सम्मत्तविह ० असंखेज गुणा । सम्मामि ० विह ० विसे ० । तस्सेव अविह ० अणंतगुणा । सम्मत्तअविह ० विसे ० । अणंताणु वंधीच उक्कविह ० विसे सा० । मिन्छत्तविह ० विसे सा० । वारसक ० - णवणोक साय ० वि० विसे ० । एवमसंजद ० - किण्ण - णील - काउ - से स्सा० । पंचिंदियतिरिक्ख अपज्ज ० सन्वत्थोवा सम्मत्त ० विह तिया । सम्मामि ० विह ० विसे सा० । तस्सेव अविह ० असंखेज गुणा । सम्मत्त ० अविह ० विसे ० । मिन्छ त्त-सोल -

हु१ १३. दूसरी पृथिवीसे छेकर सातवीं पृथिवी तक अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाछे नारकी जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाछे नारकी जीव असंख्यात-गुणे हैं। इनसे सम्यग्भिश्यात्वकी विभक्तिवाछे नारकी जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्भिश्यात्वकी अविभक्तिवाछे नारकी जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यक्ष्रकृतिकी अविभक्तिवाछे नारकी जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाछे नारकी जीव विशेष अधिक हैं। इनसे वाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछे नारकी जीव विशेष अधिक हैं। इनसे वाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछे नारकी जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्थेच योनीमती, भवनवासी, व्यन्तर और स्योतिषी देवोंके कहना चाहिये।

§११८ तिर्यचोंमें मिण्यात्वकी अविभक्तिवाछे तिर्यंच जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाछे तिर्यंच जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाछे तिर्यंच जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यग्मिण्यात्वकी विभक्तिवाछे तिर्यंच जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यग्मिण्यात्वकी अविभक्तिवाछे तिर्यंच जीव अवन्तगुणे हैं। इनसे सम्यग्मिण्यात्वकी अविभक्तिवाछे तिर्यंच जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाछे तिर्यंच जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिण्यात्वकी विभक्तिवाछे तिर्यंच जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिण्यात्वकी विभक्तिवाछे तिर्यंच जीव विशेष अधिक हैं। इनसे वारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाछे तिर्यंच जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार असंयत, कृष्णछेश्यावाखे, नीलछेश्यावाछे और कपोतछेश्यावाछे जीवोंके जानना चाहिये।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लव्यपर्याप्तकों सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे सम्यग्मिश्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मिश्यात्वकी अविभक्तियाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यक्ष्रकृतिकी श्रविभक्तिवाले जीव विशेष सक०-णवणोकसाय० विह० विसे० । एवं मणुसअपज्ज०-सव्वविग्रालिदिय-पंचि-दियअपज्ज०-तसअपज्ज०-चत्तारिकाय-वादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-बादरवणप्फदिपत्ते-यसरीर०-पज्जत्तापज्जत्त - बादरणिगोदपदिष्टिद - तेसिं पज्जत्तापज्जत्त - विभंगणाणीणं वत्तव्वं ।

§ १६५ मणुसगईए मणुसेसु सन्वत्थोवा लोभसंजल अविहात्तिया । के ते १ खीण-कसायप्पहुढि जाव अजोगिकेवित ति । मायासंजल अविह विसे । माणसंजल अविह विसे । माणसंजल अविह विसे । कोधसंजल अविह विसे । पुरिस अविह विसे । छण्णोकसाय-अविह विसे । इत्थि अविह विसे । णवुंस अविह विसे । अहुक अविह विसे । मिन्छत्त विह विसे । गणुंस अविह विसे । अहुक अविह विसे । सम्मत्त विह असंखेज्ज- अविह विसे । तस्सेव अविह असंखेज्ज गणा। सम्मत अविह विसे । तस्सेव अविह असंखेज्ज गणा। सम्मत अविह विसे ।

अधिक हैं। इनसे मिध्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्य-पर्याप्तक, त्रस लब्ध्यपर्याप्तक, पृथिवीकायिक आदि चार स्थावरकाय, तथा उनके बादर और सूक्ष्म तथा वादर और सूक्ष्मोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त तथा विभंगज्ञानी जीवोंके कहना चाहिये।

१११५. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें लोमसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। शंका-लोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाले मनुष्य कौनसे हैं ?

समाधान-क्षीणकषाय गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तकके जीव लोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाले हैं।

लोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाले मनुष्योंसे मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे क्रोधसंज्वलनकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे छह नोकषायोंकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे लोवेदकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे नपुंसक-वेदकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे नपुंसक-वेदकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे नपुंसक-वेदकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले मनुष्य संख्यातगुणे हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले मनुष्य संख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले मनुष्य असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यग्निध्यात्वकी विभक्तिवाले मनुष्य असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यग्निध्यात्वकी विभक्तिवाले मनुष्य असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यग्निध्यात्वकी अविभक्तिवाले मनुष्य असंख्यातगुणे

अणंताणुचउक्क० विह० विसे० । मिच्छत्त० विह० विसे० । अष्टक० विह० विसे० । णांचुस० विह० विसे० । इत्थि० विहात्त० विसे० । छण्णोकसायविह० विसे० । पुरिस० विह० विसे० । कोधसंजल० विह० विसे० । माणसंजल० विह० विसे० । साणसंजल० अविह० । माणसंजल० अविह० । माणसंजल० अविह० विसे० । माणसंजल० अविह० विसे० । कोधसंजल० अविह० विसे० । सत्तणोक० अविह० विसे० । इत्थि० अविह० विसे० । णांचुस० अविह० विसे० । अष्वताण अविह० विसे० । अणंताण० चडक० अविह० संखेजजगुणा । सम्मत्त० विह० संखेजजगुणा । सम्मत० विह० संखेजजगुणा । सम्माम० विह० विसे० । अणंताण० चडक० अविह० संखेजजगुणा । सम्मत्त० अविह० विसे० । अणंताण० चडक० विह० विसे० । सम्मत्त० अविह० विसे० । अणंताण० चडक० विह० विसे० ।

चतुष्ककी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे मिध्यात्वकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे आठ कषायकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेप अधिक हैं। इनसे नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे स्नीवेदकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे छह नोकपायोंकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे पुरुषवेदकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे क्रोधसंख्वलनकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेप अधिक हैं। इनसे मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे लोभ संज्वलनकी विभक्ति-वाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। मनुष्य पर्याप्त जीवोंके इसी प्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि जहां असंख्यातगुणा है वहां संख्यातगुणा कहना चाहिये। सनुष्यनियों में लोमसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे मायासंज्वलनकी अविभक्ति-वाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे क्रोध संज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष श्रधिक हैं। इनसे सात नोकषायोंकी श्रविभक्तिवाले जीव विशेष श्रधिक हैं। इनसे स्त्रीवेदकी श्रविभक्तिवाले जीव ।वशेष अधिक हैं। इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव संख्यात्गुणे हैं। इनसे सम्यग्मिश्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्निभध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव संख्यात-गुणे हैं। इनसे सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्ता-तुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले

मिच्छत्त विह् विसे । अद्वक विह विसे । णवुंस विह विसे । इत्थि विह विसे । विह विसे । विह विसे । को घसंजल विह विसे । माणसंजल विह विसे । माणसंजल विह विसे । माणसंजल विह विसे । को भरंजल विह विसे ।

जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ कषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे स्निवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे स्निवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सात नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे 'मानसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे 'मानसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं।

\$१ १६ आनत और प्राणत खर्गसे लेकर उपिरम प्रैवेयक तक मिध्यात्वकी अविभक्ति-वाले जीव सबसे थोड़े हैं | इनसे सम्यग्मध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी श्रविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं | इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभ-क्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं | इनसे सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे सम्यग्मध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे मिध्यात्वकी विभक्ति-वाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे बारह कथाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं |

अनुदिशसे छेकर सर्वार्थसिद्धि तक सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाछे जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे मिध्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाछे जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाछे जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाछे जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे मिध्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाछे जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाछे जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाछे जीव विशेष अधिक हैं।

६१६७. इंदियाणुवादेण एइंदिएसु सञ्वत्थोवा सम्मत्त० विह० । सम्मामि० विह० विसे०। तस्सेव अविह० अणंतगुणा। सम्मत्त० अविह० विसे०। मिच्छत्त-सोलसक०-णवणो-क० विह० विसे०। एवं वादर-सुहुम-एइंदिय-तेसिं पज्जत्तापज्जत्त-वणप्फदि०-णिगोद०-वादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-मदि-सुदअण्णाण-मिच्छाइष्टि-असण्णि ति वत्तव्वं।

§१६८, पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्त-तस-तसपज्जत्त० सन्वत्थोवा लोभसंजल० अविह०। मायासंजल० अविह० विसे०। माणसंज० अविह० विसे०। कोधसंजल० अविह० विसे०। कुण्णोक्तसाय० अविह० विसे०। इत्थि० अविह० विसे०। इत्थि० अविह० विसे०। णवुंस अविह० विसे०। अष्टक० अविह० विसे०। मिच्छत्त० अवि० असंखेज्जगुणा। अणंताणु०चउक्क० अविह० असंखेजगुणा। सम्मत्त० विह० असंखेजगुणा। सम्मामि० विह० विसे०। तस्सेव अविह० असंखेजगुणा। सम्मत्त० अविह० विसे०। अणंताणु०

ई१ ८७.इन्द्रिय मार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियों सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे सम्यग्मिश्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष श्रिषक हैं। इनसे सम्यग्मिश्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष श्रिषक हैं। इनसे सम्यक्ष्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिश्यात्व, सोल्रह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार वादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रिय तथा इनके पर्याप्त और अपर्थाप्त, वनस्पतिकायिक, निगोद, वादर वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक वादर वनस्पतिकायिक अपर्थाप्त, वादर वनस्पतिकायिक अपर्थाप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक वादर निगोद, वादर निगोद, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म विगोद पर्याप्त, सूक्ष्म विगोद अपर्याप्त, सर्व्हानी, श्रुताज्ञानी, भ्रिथ्याद्दि और असंज्ञी जीवोके कहना चाहिये।

३१ ८८. पंचित्त्रिय, पंचित्त्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंमें होमसंज्वलनकी अवि-मिक्तवाले जीव सबस थांड़े हैं। इनसे माया संज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मान संज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे क्रोध-संज्वलनकी अविभाक्तवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे छह नोकषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे छी-वेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ कपायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिन्यालकी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अवि-भाकवाल जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यक्षप्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव आरंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्याग्मध्यालकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मध्यालकी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यक्षप्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष चउक्क० विह० विसे० । मिच्छत्त० विह० विसे० । अष्टक० विह० विसेसा० । णवंस० विह० विसेसा० । इत्थि० विह० विसे० । छण्णोक० विह० विसे० । पुरिस० विह० विसे० । कोधसंजल० विह० विसे० । माणसंजलण० विह० विसे० । मायासंजल० विह० विसेश । एवं पंचमण०-पंचवचि०-चक्खु०-सण्णि ति वत्तव्वं ।

ई१६६.काययोगीस सन्वत्थोवा लोमसंजल० अविह०। मायासंजल० अविह० विसे०। माणसंजल० अविह० विसे०। कोधसंजल० अविह० विसे०। पुरिस० अविह० विसे०। छण्णोक० अविह० विसे०। इत्थि० अविह० विसे०। णवुंस० अविह० विसे०। अहक० अविह० विसे०। मिन्छक्त० अविह० असंखेज्जगुणा। अणंताणु० चउक० अविह० असंखेज्जगुणा। सम्मामि० विह० विसे०। तस्सेव अविह० अणंतगुणा। सम्मक्त० विह० असंखेज्जगुणा। सम्मामि० विह० विसे०। तस्सेव अविह० अणंतगुणा। सम्मक्त० अविह० विसे०। अणंताणु० चउक० विह० विसे०। अधिक हैं। इनसे अविह० अणंतगुणा। सम्मक्त० अविह० विसे०। अणंताणु० चउक० विह० विसे०। अधिक हैं। इनसे मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अविविशेष अधिक हैं। इनसे अविविशेष अधिक हैं। इनसे अविविशेष अधिक हैं। इनसे क्षेविविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अविविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे पुरुषवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अधिक विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलक्की विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलक्की विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलक्की विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलक्की विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलक्की विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलक्की विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलक्की विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलक्की विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये।

हु१६१. काययोगी जीवोंमें लोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे प्रविवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे प्रविवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे छह नोकषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अपिक हैं। इनसे आठ कपायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ कपायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अवन्तानुवन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यग्मध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्निध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुवन्दी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्त्राणे हैं। इनसे सम्यक्ष्यक्रितकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुवले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्त्राणे हैं। इनसे सम्यक्ष्यक्रितकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अन

मिन्छत्त० विह० विसे० । अष्टक० विह० विसे० । णवंस० विह० विसे० । इत्थि० विह० विसे० । छण्णोक० विह० विसे० । पुरिस० विह० विसे० । कोधसंजल० विह० विसे० । माणसंजल० विह० विसे० । माणसंजल० विह० विसे०। माणसंजल० विह० विसे०। एवमोरालिय०-अचक्खु०-भवसिद्धि०-आहारएति वत्तन्वं ।

§२००. ओरालियिमस्स० सन्वत्थोवा वारसक०-णवणोक० अविह ०। मिन्छ्रत० अविह० संखेजगुणा। अणंताणुचउक० अविह० संखेजगुणा। सम्मत्त० विह० असंखेजगुणा। सम्मामि० विह० विसे०। तस्सेव अविह० अणंतगुणा। सम्मत्त० अवि० विसे०। अणंताणु०चउक० विह० विसे०। मिन्छत्त० विह० विसे०। मिन्छत्त० विह० विसे०। वारसक०-णवणोक० विह० विसे०। एवं कम्मइय०। णवरि, मिन्छत्त-अविहत्तियाणग्रुवरि अणंताणु०चउक० अविह० असंखेजगुणा। आहार०-आहारिमस्स० सन्वत्थोवा मिन्छत्त-सम्मत-वान्तवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिण्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे लांसकवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे स्वत्वत्वति विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे पुरुषवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंक्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंक्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मायासंक्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मायासंक्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मायासंक्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इससे मायासंक्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इससे मायासंक्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसिंग्रकार औदारिककाययोगी, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके कहना चाहिये।

§ २००. औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें वारह कषाय और नौ नोकषायोंकी अविभक्तिन वाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यक्ष्मकृतिकी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं। इनसे सम्यक्ष्मकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसे प्रकार कार्मणकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी जीवोंके अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अनन्ता-सम्यक्पकृति और सम्यग्नध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अनन्ता-

सम्मामि० अविद्दत्तिया। अणंताणु०चउक० अवि॰ संखेजजगुणा। तस्सेव विद्द० संखेजज-गुणा। मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० विद्द० विसेसा०। बारसक०-ण्वणोकसाय० विद्द० विसे०।

§२०१. वेदाणुवादेण इत्थि० सन्बत्थोवा णवुंस० अविह०। अष्ठक० अविह० संखे-ज्जगुणा। कुदो १ वारसविहात्तिएहिंतो तेरसविहत्तियाणमद्धापिडमागेण संखेजगुणत्त-सिद्धीए पिडवंधाभावादो। ण च ओधमणुस्सगईयादिसु वि एसो पसंगो आसंक-णिजो; तत्थ सिद्धसजोगीणं पमुहभावेणाद्धापिडभागस्स पहाणत्ताभावादो। एसो नुवन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे भिध्यात्व, सम्यक्ष्मकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे बारह कपाय और नौ नोकषायोंकी विभक्ति-वाले जीव विशेष अधिक हैं।

विशेषार्थ—बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी अविभक्तिवाले औदारिकमिश्रकाय-योगी जीव वे हैं जो कपाट और प्रतर समुद्धात अवस्थाको प्राप्त हैं। इसलिये ये सबसे योड़े बतलाये हैं। तथा मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले औदारिक मिश्रकायोगियोंमें, जो चायिक सम्यग्दिष्ट देव और नारकी मर कर ममुख्योंमें उत्पन्न होते हैं वे, और जो चायिकसम्यग्दृष्टि या कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि ममुख्य मर कर ममुख्यों और तिर्थवोंमें उत्पन्न होते हैं वे लिये गये हैं, इसलिये ये पूर्वोक्त जीवोंसे संख्यातगुणे बतलाये हैं। इसी प्रकार आगेका अल्पबहुत्व मी घटित कर लेना चाहिये। किन्तु कार्मणकाययोगियोंमें जो मिध्यात्वकी अविभक्ति-वालोंसे अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव असंख्यानगुणे बतलाये हैं सो इसका कारण यह है कि यहां चारों गतियोंके कार्मणकाययोग अवस्थामें खित अनन्तानुवन्धीके विसंयोजक जीव लिये गये हैं। अतः इनके श्रसंख्यातगुणे होनेमें कोई आपत्ति नहीं है।

\$२०१. वेद मार्गणाके अनुवादसे स्नीवेदी जीवोंमें नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे आठ कपायोंकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। क्योंकि वारह प्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे तेरहप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले जीव कालसम्बन्धी प्रतिभागसे संख्यातगुणे सिद्ध होते हैं। अतः नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीवोंसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं ऐसा याननेसें कोई प्रतिबन्ध नहीं है। पर इससे सामान्य प्ररूपणा और मनुष्य गति आदि मार्गणाओंमें भी यह प्रसंग प्राप्त होता है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वहां सामान्य प्ररूपणा और मनुष्य गति आदिमार्गणाओंमें सिद्ध और सयोगी जीवोंका मुख्य रूपसे प्रहण किया गया है,इसलिये वहां काल सम्बन्धी प्रतिभागकी प्रधानता नहीं है। यह अर्थ यथासंभव अन्य मार्गणाओंमें

अत्थो जहासंभवसण्णत्थ वि वत्तन्वो । तदो मिन्छत्त० अविह० संखेजगुणा । अणंता-णु०चउक्क० अविह्० असंखेजजगुणा। सम्मत्त० विह० असंखेजगुणा। सम्मामि० विह० विसे॰ । तस्सेव अविह॰ असंखेजगुणा । सम्मत्त॰ अविह॰ विसेसा॰ । अणंताणु०-चउक्क० विह० विसे०। मिच्छत्त० विह० विसे०। अष्टक० विह० विसे०। णवुंस० विह० विसे०। चत्तारिसंजल० अष्ठणो०क० विह० विसे०। प्ररिसवेदे सन्वतथोवा छण्णोकः अविहः । इत्थिवेदः अविहः संखेडजगुणा । णवुंसः अविहः विसेः । अद्युक्त अविह ० [ संखेज्ज ] गुणा । एत्थ कारणं पुन्वं व वत्तन्वं । सेसपंचिदियभंगो जाव छण्णोकसाय० विह० विसेसाहियात्ति । तदुवरि चत्तारि संजल० पुरिस० विह० विसे । णवंसए सन्वत्थोवा इत्थि अविह । अहक्ष अविह संखेज्जगुणा । सेसं पंचिंदियभंगो । णवरि, सम्मामि० अविह०अणंतगुणा । उनरि वि इत्थिनेदविहत्ति-भी कहना चाहिये। आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीवोंसे मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव असंख्यात्गुणे हैं। इनसे सम्यग्मिण्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेप अधिक हैं। इनसे सम्यग्मिण्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव असं-ख्यातगुरो हैं। इनसे सम्यक्ष्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विरोप अधिक हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिथ्यात्वकी विभक्ति-वाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे आठ कपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे चार संज्वलन और आठ नौकषायकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। पुरुषवेदी जीवोंमें छह नोकषा-योंकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे स्त्रीवेदकी अविभक्तिवाले जीव संख्यात-गुणे हैं। इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ कपायोंकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातराणे हैं। यहां पर कारण पहलेके समान कहना चाहिये। अर्थात् वारह प्रकृतिक विभक्तिस्थानके कालसे तेरह प्रकृतिक विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है, अतः नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीवोंसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं ऐसा माननेमें कोई वाधा नहीं है। इसके आगे छहं नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं इस स्थानतक्का अल्पबहुत्व पंचेन्द्रियोंके समान है। तथा इसके ऊपर चार संज्वलन और पुरुषवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। नपुंसकवेदी जीवोंमें स्नीवेदकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। शेष अल्पबहुत्व पंचेन्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि यहां सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंसे सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्ति-वाले जीव अनन्तगुणे हैं। तथा आगे भी स्त्रीवेदकी विभक्तिवाले जीवोंसे आठ नोकषाय

एहिंतो अष्टणोक०- चदुसंजलणविहत्तिया विसेसाहिया ति वत्तव्वं । अवगदवेदे सव्व-त्थोवा मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० विह० । अष्टक०-इत्थि०-णवुसं० [विह० विसेसा० । छण्णोकसा० विह० विसे०] । पुरिस० विह० विसे० । कोधसंजल० विह० विसे० । माण-संजल० विह० विसे० । मायासंजल० विह० विसे० । लोभसंजल०विह० विसे० । तस्सेव अविह० अणंतगुणा । मायासंजल० श्रविह० विसे० । माणसंजल० श्रविह० विसे० । कोधसंज० अविह० विसे० । कोधसंज० अविह० विसे० । पुरिस० अविह० विसे० । छण्णोकसाय० अविह० विसे० । अष्टक०-इत्थि०-णवुंस० अविह० विसे० । मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०अविह० विसे० ।

§ २०२. कसायार्ण [ (णु) वादेण कोहकसाईसु सन्वत्थोवा पुरिस०] अविह०। छण्णोक० अविह० विसे०। इत्थिवेदअविह० विसे०। णवुंस० अवि० विसे०। अहक० और चार संज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं ऐसा कहना चाहिये।

अप्रातवेदी जीवों में मिध्यात्व, सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे आठ कषाय, स्नीवेद और नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे छह नोकषायों की विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे पुरुषवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव अवनत्तुणे हैं। इनसे मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव अवनत्तुणे हैं। इनसे मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे छह नोक्पायों अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ कषाय, खीवेद और नपुंसकविदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ कषाय, खीवेद और नपुंसकविदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति और सम्यन्यत्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति और सम्यन्यत्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं।

§२०२. क्षाय मार्गणाके अनुवादसे क्रोधकषायवाले जीवोंमें पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे छह नोकषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे ख्रीवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। शेष कथन

<sup>(</sup>१) स॰ ••• (त्रु० १५) पु—स०। –स० अविह० सव्वत्थोवा सत्तणोक० विसे० पु—अ०, आ०।

<sup>(</sup>२) कसायाण (त्रु०१५) अविह ० स०। कसायाणमण्णत्य विसेसाहिया ति लीमसंज ० अविह ० - अ०, आ०।

अविह० संखेजगुणा ।सेसस्स ओघभंगो जाव पुरिस० विहित्तओ ति । तदुविर चत्तारिं संज० विह० विसे० । एवं माण०, णविर तिण्णिक० विह० विसे० । एवं माण०, णविर तिण्णिक० विह० विसे० । एवं लोभ०, णविर लोभ० विह० विसेसाहिया । अकसायीसु सन्वत्थोवा मिन्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० विहित्तिया। [अङ्क०], णवणोक० विह० विसे० । तस्सेव अविह० अणंतगुणा । मिन्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० अविह० विसे० । एवं जहाक्खाद० । णविर जिम्ह अणंतगुणा तिम्ह संखेजगुणा वत्तन्वं ।

§२०३.आमिणि०-सुद०-ओहि० सन्वत्थोवा लोभसंजलः अविह०। मायासंजलण० अविह० विसे०। एवं जाव अद्दक्त० अविह०। सम्मत्त० अविह० असंखेजगुणा। सम्मामि० अविह० विसे०। मिच्छत्त० अविह० विसे०। अणंताणुवंधिचउक्क० अविह० असंखेजगुणा। तस्सेव विह० असंखेजगुणा। मिच्छत्त० विह० विसे०। सम्मामिच्छत्त०

'पुरुषवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं' इस स्थानके प्राप्त होने तक ओघके समान है। इसके आगे चार संज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार मान कषायवाले जीवोंका अल्पवहुत्व कहना। किन्तु यहां इतनी विशेषता और है कि चार संज्वलनोंकी विभक्तिवालोंसे तीन संज्वलनोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसीप्रकार मायाकषायवाले जीवोंका अल्पबहुत्व जानना। किन्तु इतनी विशेषता है कि तीन संज्वलनोंकी विभक्तिवालोंसे दो संज्वलनोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसीप्रकार लोग विभक्तिवालोंसे दो संज्वलनोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसीप्रकार लोग कषायवाले जीवोंका अल्पबहुत्व जानना। किन्तु यहां इतनी विशेषता और है कि दो संज्वलनोंकी विभक्तिवाले जीव विशेषता और है कि दो संज्वलनोंकी विभक्तिवालोंसे लोगसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं।

अक्षायी जीवोंमें मिध्यात्व, सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे आठ कषाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे उन्हींकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुरों हैं। इनसे मिध्यात्व, सम्यक्ष्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार यथा- ख्यातसंयत जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि ऊपर पूर्वमें जहां अनन्तगुणा कहा है वहां यथाख्यातसंयतोंके संख्यातगुणा कहना चाहिये।

\$२०२. मतिज्ञानी, श्रवज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें लोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। आगे आठ कषायोंकी अविभक्तिस्थान तक इसी प्रकार कथन करना चाहिये। आठ कषायोंकी अविभक्ति-वाले जीवोंसे सम्यक्ष्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे उन्हीं की विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे उन्हीं की विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे उन्हीं की विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष

विह० विसे० | सम्मत्त० विह० विसे० | अद्वक० विह० विसे० | एवं जाव लोभ० विह० विसे० | एवमोहिदंस० | मणपज्जव०-संजदाणं पि एवं चेव | णवरि, जिम्ह असंखेज्जगुणं तिम्ह संखेज्जगुणं कायव्वं । एवं सामाइयछेदो० वत्तव्वं । णवरि, अद्वक० अवि० संखेजजगुणा । लोभसंजल० अविह० णित्थ । परिहार० सव्वत्थोवा सम्मत्त० अविह० । सम्मामि० अविह० विसे० । मिच्छत्त० अविह० विसे० । अणंताणु०चउक्क० अविह० संखेजगुणा । तस्सेव विह० संखेजगुणा । मिच्छत्त० विह० विसे० । सम्मामि० विह० विसे० । सम्मामि० विह० विसे० । सम्मामि० विह० विसे० । सम्मामि० विह० विसे० । वारसक०-णवणोक० विह० विसे० । एवं संजदासंजदाणं । णवरि, जिम्ह संखेजजगुणा तिम्ह असंखेजगुणा । सुहुमसांपराइय० सव्वत्थोवा दंसणितयस्स विह० । वीसपय० विह० विसे० । तेसिं चेव अविह० संखेजजगुणा । दंसणितय० अविह० विसे० । लोभसंजल० विह० विसे० ।

अधिक हैं। इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यक्प्र-कृतिकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ कपार्थों की विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। आगे 'इनसे लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं' इस स्थाज तक इंसी प्रकार कहना चाहिये। इसी प्रकार अवधदर्शनी जीवोंके अल्पबहुत्व कहना चाहिये । मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंके भी इसीप्रकार कहना चाहिये । इतनी विशेपता है कि मतिज्ञानी आदि जीवोंके जहां असंख्यातगुणा कहा है वहां इनके संख्यातगुणा कहना चाहिये। इसी प्रकार सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें आठ कषायकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातराणे हैं। तथा इन दोनों संयत जीवोंमें लोभसंज्वलनकी अविभक्ति नहीं हैं। परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीत्र विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे उसीकी विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्य-ग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे बारह कपाय और नौ नोकपार्योकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार संयतासंयत जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि जहां परिहारिवशुद्धिसंयतोंके संख्यातगुणा है वहां इनके असंख्यातगुणा है। सूक्ष्मसां-परायिक संयतोंमें तीन दर्शनमोहनीयकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे उन्हीं वीस प्रकृतियोंकी अविभक्ति-वाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे तीन दर्शनमोहनीयकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक 🔾 । इनसे लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं।

§२०४. सुक्क० सन्बत्थोवा लोभसंजल० अविह० । मायासंज० अविह० विसे०। माणसंज० अवि० विसे०। कोधसंज० अविह० विसेषा०। पुरिस० अविह० विसे०। छण्णोक० अविह० विसे०। इत्थ० अविह० विसे०। णवंस० अविह०विसेसा०। अहक० अविह० विसे०। मिच्छत्त० अविह० असंखेजगुणा। सम्मामि० अविह० विसे०। सम्मत्त० अविह० विसे०। अणंताणु०चउक्क० अविह० संखेजगुणा। तस्सेव विह० संखेजगुणा। एवं विवरीदकमेण सेसाणं विसेसाहियत्तं वत्तन्वं। अभव-सिद्धि०-सासण० णत्थि अप्पाबहुगं।

§ २०५. सम्मादिहिसु सन्त्रत्योवा अणंताणु०चउक्क० विह०। मिन्छत्त० विह० विसे०। सम्मामि० विह० विसे०। सम्मत्त० विह० विसे०। अहक० विह० विसे०। एवं जाव लोभ० विहत्तिओ ति विसे०। तस्सेव अविह० अणंतगुणा। मायासंजल०

§२०४. शुक्कलेरियावाले जीवोंमें लोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष-अधिक हैं। इनसे पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष-अधिक हैं। इनसे पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष-अधिक हैं। इनसे छह नोक-षायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे छिव नोक-विशेष अधिक हैं। इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यिक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यिक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अवन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अवन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे प्रकार आगे विपरीतक्रमसे शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंको उत्तरोत्तर विशेपाधिक कहना चाहिये।

अभन्य जीव और साम्यादन सम्यान्दृष्टि जीवोंके अल्पबहुत्व नहीं है क्योंकि वे सब जीव क्रमसे छब्वीस और अष्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले ही होते हैं।

§ २०५, सम्यग्दृष्टि जीवोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यक्ष्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ कषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। आगे इसी प्रकार लोभसंज्व- लनकी विभक्तिवाले जीवों तक विशेष अधिक कहना चाहिये। लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीवोंसे उसीकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं। इनसे मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे

अविह० विसे० | माणसंजल० अविह० विसे० | कोधसंज०अविह० विसे० | पुरिस० अविह० विसे० | छण्णोक० अविह० विसे० | इत्थि० अविह० विसे० | णवंसय० अविह० विसे० | अहक० अविह० विसे० | सम्मत्त अविह० विसे० | सम्मामि० अविह० विसे० | मिन्छत्त अविह० विसे० | अणंताणु० चडक० अविह० विसे० | एवं खइय-सम्माइष्टीसु | णवरि, अष्टकसायादि कायव्वं । वेदगसम्मा० सव्वत्थोवा सम्मामि० अविह० | मिन्छत्त अविह० विसे० | अणंताणु०चडक० अविह० असंखेजगुणा । तस्सेव विह० असंखेजगुणा । मिन्छत्त विह० विसे० | सम्मामि०विह० विसे० | सम्मत्त-वारसक०-णवणोक० विह० विसे० । उवसमसम्मा० सव्वत्थोवा अणंताणु० चडक० अविह० | तस्सेव विह० असंखेजगुणा । चडवीसंपय० विह० विसे० । एवं सम्मामि० ।

§ २०६. अणाहार० सन्वत्थोवा सम्मत्त० विह०। सम्मामि० विह० विसे०। वारसक०-णवणोक० अविह० अणंतगुणा । मिच्छत्त० अविह० विसे० । अणंताणु०-क्रोधसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष श्रधिक हैं। इनसे पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष श्रधिक हैं। इनसे छह नोकषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष श्रधिक हैं। इनसे श्रीवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे नपुंसकवेदकी श्रविभक्ति-वाले जीव विशेष श्रधिक हैं। इनसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यक्पकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मिध्या-त्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष श्रिषक हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव विरोष अधिक हैं। इसी प्रकार क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके आठ कपायोंकी विभक्तिवालोंको आदि लेकर कहना चाहिये। वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सम्यग्म-ध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे उसीकी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यंक्प्रकृति, बारह कपाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेप अधिक हैं। उपशमस<sup>∓</sup>यग्द्दष्टि जीवोंमें अनन्तानुबन्धी चतुब्ककी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे उसीकी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे चौवीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार सम्यग्मिण्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिये।

§२०६. अनाहारक जीवोंमें सम्यक्षकृतिकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे सम्यग्मिण्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष श्रिधक हैं । इनसे बारह कषाय और नौ

चउक्कः अविहः विसे॰ । तस्सेन विहः अणंतगुणाः । मिच्छत्तः विहः विसे॰ । बारसकः -णनणोकः विहः विसे॰ । सम्मामि॰ अविहः विसे॰ । सम्मत्तः अविहः विसे॰ ।

### एवमप्पाबहुगं समत्तं । ॥ एवमेगेग-उत्तरपयडिविहत्ती समत्ता ॥

नोकषायों की श्रिविभक्तिवाले जीव अनन्तराणे हैं। इनसे मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे उसीकी विभक्तिवाले जीव अनन्तराणे हैं। इनसे मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे वारह कषाय और नौ नोकपायों की विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यक्ष्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं।

इस प्रकार अरुपवहुत्व समाप्त हुआ। इस प्रकार एकैक उत्तरप्रकृतिविभक्ति समाप्त हुई।



\*पयिष्ठाणिवहत्तीए इमाणि अणियोगहाराणि। तं जहा, एंगजीवेण सामित्तं कालो अंतरं, णाणाजीवेहि भंगविचओ परिमाणं खेत्तं फोसणं कालो अंतरं अप्पावहुअं भुजगारो पदणिक्खेवो विष्टि ति ।

१२०७. मिन्छत्तादियाओ पयडीओ ति घेत्तन्ताओ; कम्मपयां मोत्तूण अण्णपयडीहि अहियाराभावादो । चिट्ठंति एत्थ पयडीओ ति हाणं । अहावीस-सत्तावीस-छन्त्रीसादि-पयडीणं ठाणाणि पयिडहाणाणि । ताणि च वंघहाणाणि उदयहाणाणि संतहाणाणि ति तिवहाणि होति । तत्थ केसिमेत्थ गगहणं १ ण वंघहाणाणं; तेसिं महावंघे वंघगेति सिणादे उवि विण्णज्ञमाणत्तादो । णोदयहाणाणं गहणं; वेदगेति आणियोगदारे पुरदो विण्णज्ञमाणत्तादो । परिसेसादो संतपयिडहाणाणं अहावीस सत्तावीस छन्त्रीस चहुवीस तेवीस वावीस एक्कवीस तेरस वारस एक्कारस पंच चत्तारि तिण्णि दोण्णि एकं ति एदेसिं गहणं।

\*प्रकृतिस्थानविभक्तिमें ये अनुयोगद्वार आये हैं। जो इस प्रकार हैं—एक जीवकी अपेचा खामित्व, काल और अन्तर तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, परिमाण चेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, अल्पवहुत्व, भ्रुजगार, पदनिचेप और वृद्धि।

\$२०७. इस कसायपाहुडमें प्रकृति शब्दसे मिध्यात्व आदिक कर्मप्रकृतियोंका प्रहण करना चाहिये, क्योंकि प्रकृतमें मिध्यात्व आदिक कर्मप्रकृतियोंको छोड़कर अन्य प्रकृतियोंका अधिकार नहीं है। जिसमें प्रकृतियां रहती हैं उसे अधीत प्रकृतियोंके समुदायको स्थान कहते हैं। अद्वाईस, सत्ताईस और छब्बीस आदि प्रकृतियोंके स्थानोंको प्रकृतिस्थान कहते हैं।

शंका-वे प्रकृतिस्थान वन्धस्थान, उद्यस्थान और सत्त्वस्थानके भेदसे तीन प्रकारके होते हैं। सो उनमेंसे यहां किसका प्रहण किया है ?

समाधान-प्रकृतमें वन्धस्थानोंका तो प्रहण किया नहीं जा सकता है, क्योंकि आगे 'वन्धक' नामवाले महावन्ध अधिकारमें उनका वर्णन किया जानेवाला है। उदयस्थानोंका भी प्रहण नहीं हो सकता है, क्योंकि आगे वेदक अनुयोगद्वारमें उनका वर्णन किया जानेवाला है। अतः पारिशेष न्यायसे अष्टाईस, सत्ताईस, छन्त्रीस, चौवीस, तेईस, वाईस, इक्कीस, तेरह, वारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिहरूप सत्त्वप्रकृतिस्थानोंका प्रकृतमें प्रहण किया है।

विशेषार्थ-प्रकृतमें मोहनीय कर्मके वन्धस्थानों और उद्यस्थानोंका कथन न करके उक्त स्वामित्व आदि अनुयोगद्वारोंके द्वारा सत्त्वस्थानोंका कथन किया जा रहा है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

\$२.८. पयिडिहाणाणं विहत्ती मेदो पयिडिहाणविहत्ती, तीए पयिडिहाणविहत्तीए इमाणि अणियोगद्दाराणि होंति ति संवंधो कायच्यो । परोक्खाणमणिओगद्दाराणं कथिममाणि ति पचक्खणिद्देसो ? ण, बुद्धीए पचक्खीकयाणं तदिवरोहादो । तेरस अणियोगद्दाराणि ति परिमाणमकाऊण सामण्णेण इमाणि ति किमष्टं णिद्देसो कदो १ एदाणि तेरस चेव अणियोगद्दाराणि ण होंति अण्णाणि वि सम्राक्तिणा सादिय अणादिय ध्रुव अद्भुव भाव भागाभागेति सत्त अणियोगद्दाराणि एदेसु तेरससु अणिओगद्दारेसु पविहाणि ति जाणा-वणद्दं परिमाणं ण कदं । एदेसिं सत्तण्हमणिओगद्दाराणं जहा तेरससु आणिओगद्दारेसु अंतन्भावो होदि तहा वत्तच्वं।

\$२०८.प्रकृतिस्थानोंकी विभक्ति अर्थात् भेदको प्रकृतिस्थानविभक्ति कहते हैं। उस प्रकृतिस्थानविभक्तिके ये अनुयोगद्वार होते हैं प्रकृतमें इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिये।

शंका-जव अनुयोगद्वार परोच हैं, तो उनका 'इमाणि' इस पदके द्वारा प्रत्यक्ष रूपसे निर्देश कैसे हो सकता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि बुद्धिसे प्रत्यक्ष करके उनका 'इमाणि' इस पदके द्वारा प्रत्यक्ष- रूपसे निर्देश करनेमें कोई विरोध नहीं है।

शंका:- 'प्रकृतिस्थानविभक्तिके विषयमें तेरह अनुयोगद्वार हैं' इस प्रकार उनका परि-माण न करके सामान्यसे 'इमाणि' इस पदके द्वारा उनका निर्देश किसलिये किया ?

समाधान—ये अनुयोगद्वार केवल तेरह ही नहीं हैं किन्तु इनमें इनके अतिरिक्त समु-स्कीर्तना, सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव, भाव और भागाभाग ये सात अनुयोगद्वार और भी सम्मिलित हैं इस वातका ज्ञान करानेके लिये उक्त अनुयोगद्वारोंका परिमाण नहीं कहा है।

इन सात अनुयोगद्वारोंका तेरह अनुयोगद्वारोंमें जिस प्रकार अन्तर्भाव होता है उसका कथन कर छेना चाहिये।

विशेषार्थ—चूर्णिस्त्रकारने प्रकृतिस्थानिवभक्तिका कथन 'एकजीवकी अपेक्षा स्वामित्व' आदि अनुयोगोंके द्वारा करनेकी सूचना की है जिनकी संख्या तेरह होती है। पर ये अनुयोगद्वार तेरह हैं इस प्रकारका उल्लेख नहीं किया है। इसका कारण वतलाते हुए वीरसेन स्वामी लिखते हैं कि चूर्णिस्त्रकारको यहां समुत्कीर्तना, सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव, भाव और भागाभाग ये सात अनुयोगद्वार और इष्ट हैं जिनका उक्त अनुयोगद्वारोंमें संग्रह कर लेने पर सवका प्रमाण वीस हो जाता है। यही सबव है कि चूर्णिस्त्रकारने 'तेरह' संख्याका निर्देश नहीं किया। उक्त तेरह अनुयोगद्वारोंमें समुत्कीर्तना सम्मिलित नहीं है पर चूर्णिस्त्रकारने चूर्णिद्वारा इसका कथन किया है। भागाभाग भी सम्मिलित नहीं हैं पर नानाजीवोंकी अपेक्षा मंग विचयके अनन्तर भागाभाग अनुयोगद्वार आता है और वहां

# क्षपयिडहाणविहत्तीए पुन्वं गमणिजा हाणसमुक्तित्तणा।

६२०१. 'पुन्वं' पढमं चेत्र 'गमणिजा' अत्रगंतन्त्रा 'हाणसमुक्तिणा' ठाणतणाणाः, ताए अणवगयाए सेसाणिओगद्दाराणं पढणासंभवादो । तेण हाणसमुक्तिणा सन्त्राणि-योगद्दाराणमादीए वत्तन्वेत्ति भणिदं होदि ।

श्रिअतथ अष्टावीसाए सत्तावीसाए इन्बीसाए चउवीसाए तेवीसाए वावीसाए एक्कवीसाए तेरसण्हं वारसण्हं एक्कारसण्हं पंचण्हं चतुण्हं तिण्हं दोण्हं एक्किसे च १५। एदे ओघेण।

चूर्णिसूत्रकारने 'सेसाणि आणिओग द्वाराणि णेद्दाणि' यह चूर्णिसूत्र कहा है। साल्प होता है इस परसे वीरेसेनस्वामीने यह निश्चय किया है कि चूर्णिसूत्रकारको इन तेरहके अतिरिक्त सात अनुयोगद्वार और इष्ट हैं। अब समुत्कीर्तना श्रादि सात अनुयोगद्वारोंका 'एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व' आदि तेरह अनुयोगद्वारोंमें किस प्रकार अन्तर्भाव होता है इसका निर्देश करते हैं। समुत्कीर्तनाका स्वामित्व अनुयोगद्वारोंमें अन्तर्भाव हो जाता है, क्योंकि समुत्कीर्तनाका स्वामित्व अनुयोगद्वारों अन्तर्भाव हो जाता है, क्योंकि समुत्कीर्तनाकों स्थानोंके स्थानीका कथन रहता है, अतः अलगसे स्थान न कहने पर भी किस स्थानका कौन स्वामी है इसका कथन करनेसे स्थानोंका कथन हो ही जाता है। सादि,अनादि, ध्रुव और अध्रुवका काल और अन्तर अनुयोगद्वारोंमें अन्तर्भाव हो जाता है। साहि,अनादि, ध्रुव और अध्रुवका काल और अन्तर अनुयोगद्वारोंमें अन्तर्भाव हो जाता है। मोहनीयके उदयादिके सद्भावमें ही ये अट्टाईसप्रकृतिक आदि स्थान होते हैं यह वात भावानुयोगद्वारका अलगसे कथन न करने पर भी जानी जाती है। तथा भागामागका अल्पबहुत्वानुयोगद्वारमें अन्तर्भाव हो जाता है, क्योंकि किस स्थानवाले जीव अल्प हैं और किस स्थानवाले जीव बहुत हैं, इसका ज्ञान हो जाने पर भागामागका ज्ञान हो ही जाता है। इस प्रकार समुत्कीर्तना आदि सात अनुयोगद्वारोंका स्थामित्व आदिकमें अन्तर्भाव जानना चाहिये।

क्षप्रकृतिस्थानिभक्तिमें सर्वप्रथम स्थानसमुन्कीर्तनाको जान लेना चाहिये। १२०१. इस चूर्णिसूत्रमें 'पूर्व' पद 'प्रथम' इस अर्थमें आया है। 'गमणिडना'का अर्थ 'जानना चाहिये' होता है। 'हाणसमुक्तित्तणा' का अर्थ 'अट्टाईस आदि स्थानोंका वर्णन' है। जब तक अट्टाईस आदि स्थानोंका ज्ञान नहीं हो जायगा तब तक खामित्व आदि शेष उन्नीस अनुयोगद्वारोंका कथन करना संभव नहीं है, इसिलये स्थानसमुत्कीर्तना अनुयोगद्वारको सभी अनुयोगद्वारोंके आदिमें कहना चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

#मोहनीयके अष्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीम, तेईस, वाईस, इक्कीस, तेरह, बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिक ये पन्द्रह सन्बस्थान होते हैं। ये सन्बस्थान ओघसे होते हैं। §२१०. एदे पण्णारस हाणवियप्पा ओघेण होंति । एदेसिं हाणाणं पदेसपरूवणहं जइवसहाइरियो उत्तरसुत्तं भणदि ।

%एकिस्से विहतियों को होदि १ लोहसंजलणों।

§२११. जस्स लोहसंजलणमेकं चेव संतकम्मं सो लोहसंजलणो एकिस्से विहत्तिओ । श्रिदोणहं विहत्तिओ को होदि ? लोहो माया च ।

§२१२.होह-मायासंजहणाणि दो चेव जस्स संतक्षमममित्य सो दोण्हं विहत्तिओ । श्रीतण्हं विहत्ती होहसंजहण-माणसंजहण-मायासंजहणाओ ।

\$२१३. लोस-माया-माणसंजलणाओ तिण्णि चेव जदा होंति तदा तिण्हं पयि है।

**%चउण्हं विहत्ती चत्तारि संजलणाओ ।** 

§२१४. चत्तारि संजलणाओ सुद्धाओ जत्थ संतकम्मं होंति तत्थ चदुण्हं विहत्ती णाम द्वाणं होदि ।

§२१०. ये पन्द्रहों सत्त्वस्थानविकल्प ओघकी ऋपेक्षा होते हैं। अब इन सत्त्वस्थानोंकी प्रकृतियोंका कथन करने के लिये यतिवृषभ जाचार्य आगेका सूत्र कहते हैं—

अएक प्रकृतिकी विभक्तिवाला कौन है १ लोभसंज्वलनवाला जीव एक प्रकृतिकी विभक्तिवाला होता है ।

§२११.जिस जीवके एक लोभसंज्वलनकी ही सत्ता होती है वह लोभसंज्वलनका धारक जीव एक प्रकृतिकी विभक्तिवाला होता है।

श्रदो प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कौन है १ संज्वलन लोभ और मायाकी सत्ता-वाला जीव दो प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला होता है।

§२१२. जिस जीवके छोभसंज्वलन और मायासंज्वलन केवल ये दो कर्म सत्तामें होते हैं वह दो प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला होता है।

#जिसके लोभसंज्वलन, मायासंज्वलन और मानसंज्वलन ये तीन कर्म पाये जाते हैं वह तीन प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला होता है।

§ २१३. जिस समय जीवके केवल छोभ, माया और मानसंज्वलन ये तीन कर्म पाये जाते हैं उस समय उसके तीनप्रकृतिक सन्त्वस्थान होता है।

 जिसके चारों संज्वलनकषाएँ पाई जाती हैं वह चार प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला होता है।

९२१४. जहां पर केवल लोभसंख्वलन आदि चार कर्मोंकी सत्ता होती हैं वहां चार प्रकृतिकृप सत्त्वस्थान होता है। %पंचण्हं विहत्ती चत्तारि संजलणाओ पुरिसवेदो च।

§२१५. पुरिसवेदो चत्तारि संजलणाओ च सुद्धाओ जत्थ संतकम्मं होति तत्थ पंचपयडिद्वाणं होदि ।

%एकारसण्हं विहत्ती, एदाणि चेव पंच छण्णोकसाया च।

९२१६. चदुसंजलण-पुरिसवेद-छण्णोकसाय केवला जत्थ संतकम्मसरूवेण चिष्ठंति तत्थ एकारसण्हं द्वाणं।

अबारसण्हं विहत्ती एदाणि चेव इत्थिवेदो च।

<sup>§</sup>२१७. एदाणि एकारसकम्माणि इत्थिवेदसहियाणि जत्थ संतकम्मं तत्य बारसण्हं द्वाणं होदि ।

%तेरसण्हं विहत्ती एदाणि चेव णवुंसयवेदो च।

§२१८. बारसपयडीओ पुन्बुत्ताओ जत्थ णबुंसयवेदेण सह संतं होंति तत्थ तेरसण्हं द्वाणं ।

%एकवीसाए विहत्ती एदे चेव अह कसाया च।

§२१ र. पुन्बुत्ततेरसकम्माणि अहकसाया च जत्थ संतं तत्थ एकवीसाए हाणं।

**\* चारों संज्वलन और पुरुषवेद यह पांचप्रकृतिक विभक्तिस्थान है।** 

§२१५. जहां पर केवल पुरुषवेद और चारों संब्वलन ये पांच कमें सत्तामें पाये जाते हैं वहां पर पांचप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है।

\*पुरुषवेद और चार संज्वलन ये पूर्वोक्त पांच और छह नोकपाय यह ग्यारह प्रकृतिक विभक्तिस्थान है।

§ २१६. जहां पर चारों संज्वलन, पुरुषवेद और हास्यादि छह नोकपाय ये कर्म सत्तामें पाये जाते हैं वहां ग्यारहप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है।

अपूर्वोक्त ग्यारह और स्नीवेद यह बारहप्रकृतिक विभाक्तिस्थान है।

§२१७.जहां पर स्त्रीवेदके साथ पूर्वोक्त ग्यारह कमें सत्तामें पाये जाते हैं वहां वारह प्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है।

श्चपूर्वोक्त बारह और नपुंसकवेद यह तेरहप्रकृतिक विभक्तिस्थान है। \$२१=.जहां पर नपुंसकवेदके साथ पूर्वोक्त बारह कर्म सत्तामें पाये जाते हैं वहां पर तेरहप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है।

अ यू पूर्वोक्त तेरह और आठ कषाय यह इकीस प्रकृतिक विभक्तिस्थान है।

\$२११.जहां पर पूर्वोक्त तेरह कर्म और श्रप्रत्याख्यानावरण चतुष्क तथा प्रत्याख्यानावरण चतुष्क ये आठ कर्म सत्तामें पाये जाते हैं वहां पर इक्षीसप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है।

क्षसम्मत्तेण वावीसाए विहत्ती।

§ २२०. पुन्वुत्तएकवीसकम्माणि सम्मत्तेण वावीसाए हाणं होदि ।

क्षसम्मामिच्छत्तेण तेवीसाए विहत्ती।

§ २२१. पुन्वुत्तवावीसकम्मेसु सम्मामिच्छत्तेण सहिदेसु तेवीसाए द्वाणं होदि ।

**%मिच्छत्तेण चदुवीसाए** विहत्ती ।

§ २२२. पुन्वुत्ततेवीसकम्माणि मिच्छत्तेण सह चउवीसाए द्वाणं होदि ।

अञ्जावीसादो सम्मत्तसम्मामिन्छत्तसु अवणिदेसु छन्वीसाए विहत्ती।

§ २२३. मोहष्टावीससंतकम्मिएण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तेसु उच्चेल्लिदेसु छ्रच्चीसाए ट्टाणं होदि ।

क्षतत्थ सम्मामिच्छत्ते पक्खित सत्तावीसाए विहत्ती।

४२२४.तत्थ छञ्बीसपयां डिंगाम्सि सम्मामिच्छते पिक्खते सत्तावीसाए द्वाणं होदि । अस्वव्वाओ पयडीओ अद्वावीसाए विहत्ती ।

**%सम्यक्तवप्रकृतिके साथ वाईस प्रकृतिक विभक्तिस्थान होता हैं ।** 

§२२०.पूर्वोक्त इकीस कर्मोंमें सम्यक्त्वप्रकृतिके मिला देनेसे वाईसप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है।

**%सम्यग्मिथ्यात्वके साथ तेईसप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है।** 

हु२२१.पूर्वोक्त बाइस कर्मोमें सम्यग्मिण्यात्व कर्भके मिला देने पर तेईसप्रकृतिक विभक्ति-स्थान होता है।

अमिथ्यात्वके साथ चौवीसप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है।

§ २२२. पूर्वोक्त तेईस कर्नोमें मिथ्यात्वके मिला देनेपर चौवीसप्रकृतिक विभक्तिस्थान
होता है।

#मोहनीयके अट्टाईस मेदोंमेंसे सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्निध्यात्वके निकाल देने पर छवीसप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है।

६२२३. जिसके मोहनीयकी अहाईस प्रकृतियोंकी सत्ता है वह जव सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्निध्यात्वकी उद्देलना कर देता है तव उसके छुट्वीसप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है।

%उसमें सम्यग्मिध्यात्वके मिला देनेपर सत्ताईसप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है। §२२४. उसमें अर्थात् छन्त्रीसप्रकृतिक सत्त्वस्थानमें सम्यग्मिध्यात्वके मिला देने पर सत्ताईसप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है।

**#मोहनीयकी संपूर्ण प्रकृतियां अहाईमप्रकृतिक विसक्तिस्थान होता है।** 

§ २२५. मोहद्वावीसपयडीओ जत्थ संतं तत्थ अद्वावीसाए द्वाणं होदि । असंपहि एसा ।

§ २२६. एदेसिमोघपण्णारसपयाडिहाणाणं संदिही— \$२८ २७ २६ २४ २३ २२ २१ १३ १२ ११ ५ ४ ३ २ १

\*एवं गदियादिसु णेदच्या।

<sup>§</sup> २२७. गदियादिसु चोद्समग्गणष्टागोसु द्वाणसमुक्तिचणा जाणिद्ण गोद्व्या; सुगमचादो ।

४२२८.संपित चुण्णिसुत्ताइरियेण सचिदं मंद्बुद्धिजणाखुग्गहरुमुच्चारणाइरियवयण-विणिग्गयविवरणं भणिस्सामो। तं जहा-मणुसतिय-पिचिदिय-पंचि०पज्ञ०-तस-तसपज्ञ०-पंचमण०-पंचवाचि० -कायजोगि०- ओरालिय० -चवखु० -अचक्खु० -सुक्क० -भवसि० -सण्णि-आहारीणमोघभंगो। णवरि मणुसिणीसु पंचपयिद्धाणं णिर्थ।

§२२५.जहां पर मोहनीयकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है वहां पर अट्टाईस प्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है।

**\*अव यह--**

§२२६.ओघकी अपेक्षा कहे गये इन पन्द्रह प्रकृति स्थानोंकी संदृष्टि है—

अइसी प्रकार गति आदि मार्गणाओंमें उक्त स्थानोंको जान खेना चाहिये।

§२२७. गति आदि चौदह मार्गणास्थानोंमें स्थानसमुत्कीर्तनाको जान कर छगा लेना चाहिये, क्योंकि वह सुगम है।

§२२८.अव आगे मन्दवुद्धि जनोंके अनुमहके लिये, चूर्णिसूत्रकारोंके द्वारा सूचित किये गये और उच्चारणाचार्थके मुखसे निकले हुए व्याख्यानको कहते हैं। वह इस प्रकार है— सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी ये तीन प्रकारके मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, चज्जदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक इनके पन्द्रहों प्रकृतिसन्त्रस्थान ओघके समान होते हैं। इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोंके-पांचप्रकृतिकसन्त्रस्थान नहीं पाया जाता।

विशेषार्थ-पहले जो सामान्यसे पन्द्रह सत्त्वस्थानोंका कथन कर आये हैं वे सामान्य मनुष्य आदि सभी मार्गणाओं में सम्भव हैं क्योंकि इन मार्गणाओं में प्रारम्भके बारह गुणस्थान नियमसे पाये जाते हैं। किन्तु मनुष्यनी छह नोकषाय और पुरुषवेदका एक साथ क्या करती है अतः उसके पांच प्रकृतिक्ष स्थान नहीं पाया जाता।

§२२६.आदेसेण णिरयगईए खेरइएस अत्य अद्वावीस-सत्तावीसछ्व्वीस-चउवीस-वावीस-एक्कवीसाए द्वाणं। एवं पढमाए पुढवीए, तिरिक्खगइ० पांचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदिय-तिरिक्खपज्ञ०-देव-सोहम्मीसाणादि जाव उविरमगेवज्ञ०-वेउव्वियमिस्स०-ओरालिय-मिस्स-कम्मइय-अणाहारि ति वत्तव्वं। विदियादि जाव सत्तामि ति एवं चेव वत्तव्वं। णविर वावीस-एक्कवीसपयिष्ट्वाणाणि णित्थ। एवं पंचिंदियतिरिक्खजोणिणि-भवण०-वाण०-जोदिसिय० वत्तव्वं। पंचिंदियतिरिक्खअपज्ञ० अत्थ अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वीसपयिष्ट्वाणाणि। एवं मण्णसअपज्ञ०-सव्वएइंदिय-सव्वविगलिंदिय-पंचिंदिय-अपज्ञ०-सव्वपंचकाय-तस०अपज्ञ०-मिद-सुदअण्णाणि-विहंग-मिच्छादिष्टि-असण्णि ति वत्तव्वं। अणुदिसादि जाव सव्वष्ट० अत्थि अद्वावीस-चउवीस-वावीस-एक्कवीसपयािक्ट-द्वाणािण। वेउव्वियकायजोगीस अत्थि अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस-एक्कवीस-पयिष्टिशणािण। एवं किण्ह०-णील०वत्तव्वं। आहारक०-आहारामिस्सकायजोगीस अत्थि अद्वावीस-चउवीस-एक्कवीस-पयिष्टिशणािण।। एवं किण्ह०-णील०वत्तव्वं। आहारक०-आहारामिस्सकायजोगीस अत्थि अद्वावीस-चउवीस-एक्कवीस-पयिष्टिशणािण।।

§ २२१.आदेशकी अपेक्षा नरकगित में नारिकयों में अट्टाईस, सत्ताईस, छन्बीस, चौबीस, बाईस और इक्कीस प्रकृतिरूप छह स्थान पाये जाते हैं। इसीप्रकार पहले नरकमें समझना चाहिये। इसी प्रकार तिर्थंचगित में सामान्य तिर्थंच, पंचेन्द्रिय तिर्थंच और पंचेन्द्रिय तिर्थंच पर्याप्त तथा सामान्य देव, सौधमें स्वर्गसे लेकर उपित्र प्रैवेयक तकके देव, वैक्रियकिमिश्र-काययोगी औदारिकिमिश्रकाययोगी कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये। दूसरे नरकसे लेकर सातवें नरक तक इसीप्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके पूर्वोक्त स्थानोंमेंसे बाईस और इक्कीस प्रकृतिक स्थान निहीं पाये जाते हैं। इसी-प्रकार पंचेन्द्रियतिर्थंचगोनिमती, भवनवासी, ज्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-दूसरे नरकसे छेकर उक्त सभी मार्गणाओं में सम्यग्दृष्टि जीव मर कर नहीं उत्पन्न होते हैं, अतः इन मार्गणाओं ने २२ और २१ प्रकृतिरूप स्थान किसी प्रकार भी सम्भव नहीं हैं। शेष कथन सुगम है।

पंचेन्द्रियतिर्थंच लब्ध्यपर्याप्तकोंके अट्टाईस, सत्ताईस और लब्बीस प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान होते हैं। इसीप्रकार मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, लब्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रिय, बादर सूक्ष्म आदि सभी पांचों स्थावरकाय, त्रसलब्ध्यपर्याप्त, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिध्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये।

अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंके अट्टाईस, चौबीस, बाईस और इक्कीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं। वैक्रियिककाययोगियोंके अट्टाईस, सत्ताईस, ज्ञ्बीस, चौबीस और इक्कीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं। इसीप्रकार कृष्णलेश्यावाले और नीललेश्यावाले जीवोंके कहना चाहिये। आहारककाययोगी और आहारक मिश्रकाययोगी जीवोंके अट्टाईस, ६२३०.वेदाख्रवादेण इत्थिवदे आत्थे अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीस-तेवीस-बावीस-एक्कवीस-तेरस-बारसपयाङ्डाणाणि । एवं णवुंसयवेदाम्मि वत्तव्वं । पुरिसवेदे आत्थे अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीस-तेवीस-वावीस-एक्कवीस-तेरस-बारस-एक्कारस-पंच-पयाङ्डाणाणि । अवगदवेद० अत्थि चउवीस-एक्कवीस-एक्कारस-पंच-चत्तारि-तिण्णि-दोण्णि-एक्कपयाङ्डाणाणि ।

६२३१.कसायाणुवादेण कोधक० अत्थि अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीस-तेवीस-वावीस-एकवीस-तेरस-बारस-एकारस-पंच-चत्तारिपयिड्डाणाणि । एवं माणक०। णविर तिण्णिपयिड्डाणं पि अत्थि । एवं माया० । णविर दोपयिड्डाणं पि अत्थि । एवं लोभ० । णविर एगपयिड्डाणं पि अत्थि । अकसाईसु अत्थि चउवीस-एकवीस-पयािड्डाणाणि । एवं सुहुमसांपराय०-जहाक्खाद० वत्तव्वं । णविर सुहुमसांपराय० एयपयिड्डाणं पि अत्थि ।

चौनीस और इक्षीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं ।

विशेषार्थ—कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि देव और नारिकयों ने उत्पन्न तो होता है पर वह अपयोप्त अवस्थामें ही क्षायिक सम्यग्दृष्टि हो जाता है, अतः वैकियिककाययोगी जीवके २२ प्रकृतिक स्थान नहीं कहा । नील और कृष्ण लेश्यामें २१ प्रकृतिक स्थान मनुष्योंकी अपेक्षासे जानना चाहिये, क्योंकि सौधर्मादिस्वर्गमें तीन अशुभ लेश्याएं नहीं होतीं। नारिकयोंमें २१ प्रकृतिक स्थान पहले नरकमें ही पाया जाता है। पर वहां कपोत लेश्या ही होती है।

§ २३०. वेदमार्गणाके अनुवादसे कीवेदमें अट्टाईस, सत्ताईम, छन्वीस, चौवीस, तेईस, बाईस, इक्कीस, तेरह और बारह प्रकृतिकृप स्थान होते हैं। इसीप्रकार नपुंसकवेदमें कहना चाहिये। पुरुषवेदमें अट्टाईस, सत्ताईस, छन्वीस, चौबीस, तेईस, बाईस, इक्कीस, तेरह, बारह, ग्यारह और पांच प्रकृतिकृप स्थान होते हैं। अपगतवेदमें चौवीस, इक्कीस, ग्यारह, पांच,चार, तीन, दो और एक प्रकृतिकृप स्थान होते हैं।

\$२३१ कषायमार्थणाके अनुवादसे क्रोधकषायी जीवोंके अट्टाईस, सत्ताईस, छन्वीस, चौबीस तेईस, बाईस, इक्षीस, तेरह, बारह, ग्यारह, पांच और चार प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान होते हैं। इसीप्रकार मानकषायी जीवोंके भी कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि नानक-पायी जीवोंके तीन प्रकृतिरूप स्थान भी पाया जाता है। इसीप्रकार मायाकपायी जीवोंके भी कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके दो प्रकृतिरूप स्थान भी पाया जाता है। इसी प्रकार छोभकषायी जीवोंके भी कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके एक प्रकृतिरूप स्थान भी पाया जाता है। अकषायी जीवोंके चौबीस और इक्षीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं। इसीप्रकार सूक्ष्मसांपराय और यथाख्यात संयमी जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सूक्ष्मसांपरायक संयतोंके एक प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान भी पाया जाता है।

§ २३२. आभिणि०-सुद०-ओहि० ओघभंगो । णवरि सत्तावीस-छन्वीसद्दाणाणि णित्य । एवं मणपज्जव०-संजद०-सामाइयछेदो०-ओहिदंसण-सम्मादिद्वि ति वत्तव्वं । पारिहार० अत्थि अद्वावीस-चउवीस-तेवीस-वावीस-एक्कवीसपयाडिद्वाणाणि । एवं संजदा-संजद० ।

§२३३.लेस्साग्रुवादेण काउलेस्सा०वेउन्वियकायजोगिभंगो । णवरि, वावीसपयिड-द्वाणं पि अत्थि । तेउ०-पम्म०-असंजद० अत्थि अङ्घावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस-तेवीस-वावीस-एक्कवीसपयिडद्वाणाणि ।अभवसिद्धि० अत्थि छव्वीसपयिडद्वाणं ।

§२३४. खड्यसम्माइद्दी० अत्थि एक्कवीस-तेरस-वारस-एक्कारस-पंच-चत्तारि-तिष्णि-दोण्णि-एगपयिड्डाणाणि । वेदगसम्माइद्दी० ऋत्थि अद्वावीस-चउवीस-तेवीस-वावीसप-यिड्डाणाणि । उवसम० अत्थि अद्वावीस-चउवीस०डाणाणि । एवं सम्मामि०। सासण० अत्थि अद्वावीसाए द्वाणं ।

## एवं समुक्तिचणा समता।

§ २३२. मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंके भोघके समान स्थान होते हैं। इतनी विशेषता है कि इनके सत्ताईस और छुव्बीस प्रकृतिरूप स्थान नहीं होते। इसीप्रकार मन:पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके कहना चाहिये। परिहारविशुद्धिसंयतोंके अट्ठाईस, चौबीस, तेईस, वाईस और इक्कीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं। इसीप्रकार संयतासंयतोंके कहना चाहिये।

§ २३३. लेश्यामार्गणाके अनुवादसे कापोतलेश्यावाले जीवोंके वैक्रियिककाययोगी जीवोंके समान सत्त्वस्थान होते हैं। इतनी विशेषता है कि इनके बाईस प्रकृतिरूप स्थान भी पाया जाता है। तेजोलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले और असंयत जीवोंके अट्टाईस, सत्ताईस, छन्वीस, चौबीस, तेईस, बाईस और इक्षीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं। अभव्य जीवोंके छन्बीस प्रकृतिरूप स्थान होता है।

विशेषार्थ-प्रथम नरकके नारिकयों के और अविरतसम्यग्द्दि तिर्थचोंके अपर्याप्त अवस्थामें कापीत लेश्या होती है। अतः कापीतलेश्यामें २२ प्रकृतिरूप स्थान बन जाता है। शेष कथन सुगम है।

§ २३४. श्वायिकसम्यग्दिष्ट्योंके इकीस, तेरह, बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिरूप स्थान होते हैं। वेदकसम्यग्दिष्ट्रयोंके अट्ठाईस, चौवीस, तेईस और बाईस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं। उपशम सम्यग्दिष्ट्रयोंके अट्ठाईस और चौबीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं। इसी प्रकार सम्यग्मध्यादिष्ट्रयोंके भी उक्त दो स्थान जानना चाहिये। सासादनसम्यदृष्टियोंके एक अट्ठाईस प्रकृतिरूप स्थान होता है।

इ२३५ संपित समुक्तिनणं भणिय चुण्णिसुत्ताइरिएण स्चियाणं उचारणाइरिएण समुकित्तणा सादि० अणादि० धुव० अद्भुव० एगजीवेण सामिनं कालो अंतरं णाणाजीवेति
भंगिवचओ भागाभागो परिमाणं खेनं पोसणं कालो अंतरं भावो अप्पाबहुअं भुजगारो
पदिणक्खेवो विद्ध ति उद्दिहाणमिहयाराणं परूवणाए कीरमाणाए ताव चुण्णिसुत्त
सद्दअत्थाहियाराणमुचारणाइरियस्स उचारणं भणिस्सामो। तं जहा—सादि-अणादि-धुवअद्भुवाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण छन्वीसाए द्याणं
किं सादियं किमणादियं किं धुवं किमद्धवं वा १ सादियं वा अणादियं वा धुवं वा अद्धवं
वा। सेसाणि द्याणाणि सादि-अद्धवाणि। एवं सदि-सुदअण्णाण-असंजद-श्रचकखु०-

विशेषार्थ—उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके २३ और २२ प्रकृतिरूप स्थानोंके नहीं कहनेका कारण यह है कि उपशमसम्यग्दृष्टि जीव दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ नहीं करते हैं। तथा उपशमसम्यग्दृष्टियोंके समान सम्यग्मिध्यादृष्टियोंके भी २८ और २४ ये दो स्थान होते हैं। ऐसा कहनेका यह अभिप्राय है कि यद्यपि मिध्यादृष्टि जीव सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानको प्राप्त कर सकता है तथापि जिसने सम्यक्ष्रकृतिकी उद्रेलना कर दी है ऐसा २७ विभक्तिस्थानवाला जीव सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानको नहीं प्राप्त होता। किन्तु स्वेताम्बर सम्प्रदायमें प्रचलित कर्मप्रकृतिमें वतलाया है कि सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें २८, २७ और २४ ये तीन विभक्तिस्थान होते हैं। इससे यह निश्चित होता है कि कर्मप्रकृतिके अभिप्रायानुसार २७ विभक्तिस्थानवाला जीव भी सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानको प्राप्त हो सकता है। शेष कथन सुगम है।

इस प्रकार प्रकृतिस्थान समुत्कीर्तना समाप्त हुई।

§३२५.इस प्रकार समुत्कीर्तनाका कथन करके चूणिसूत्रकार यतिवृषभ आचार्यके द्वारा सूचित किये गये और उच्चारणाचार्यके द्वारा कहे गये समुत्कीर्तना, सादि, अनादि, घ्रुव, अध्रुव, एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल और अन्तर तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा मंग-विचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शनं, काल, अन्तर, भाव, अल्पवहुत्व, भुजगार, पद-निचेप और वृद्धि इन अधिकारोंकी प्ररूपणा करते समय पहले चूणिसूत्रके द्वारा सूचित किये गये अधिकारोंकी उच्चारणाचायेके द्वारा कही गई उच्चारणावृत्तिको कहते हैं। वह इस प्रकार है—

सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुवानुगमकी अपेद्या ओव और आदेशके भेदसे निर्देश दो प्रकारका है। उनमेंसे ओवनिर्देशकी अपेक्षा छन्वीस प्रकृतिक्ष्प स्थान क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है क्या अध्रुव है श छन्वीस प्रकृतिक्ष्प स्थान सादि भी है, अनादि भी है, ध्रुव भी है और अध्रुव भी है। इस स्थानको छोड़कर शेष सभी स्थान सादि और अध्रुव हैं। इसीप्रकार मतिअज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदरीनी, मिण्या- मिन्छा०-भवसिद्धि० वत्तव्वं। णवरि, भवसिद्धिएसु धुवं णित्थ। पदिवसेसो चं जाणियव्वो। अभवसिद्धिएसु अणादियं धुवं च। सेसासु मग्गणासु सादि अद्भुवं। एवं सादि-अणादि-धुव-अद्भवाणुगमो समत्तो।

क्षसामित्तं ति जं पदं तस्स विहासा पढमाहियारो।

§२३६. कुदो, चोहसमग्गणङ्घाणाणुगयत्थाणमाहारत्तणेण अवद्याणादो । 'तस्स' अहियारस्स एसा 'विहासा' परूवणा त्ति एदेण सिस्ससंभालणं कयं ।

%तं जहा—एकिस्से विहत्तिओं को होदि ?

\$२३७. एदं पुच्छासुत्तं किमष्टं बुच्चदे ? सत्थस्स पमाणभावपदुष्पायणष्टं । कधं दृष्टि और भव्यजीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि भव्य जीवोंके ध्रुवपद नहीं पाया जाता है । यहां पदविशेष अर्थात् जिस मार्गणामें जितने सत्त्वस्थान हैं वे स्थान समुत्कीर्तनासे जान छेना चाहिये । अभव्य जीवोंके अनादि और ध्रुव ये दो पद पाये जाते हैं । शेष मार्गणाओंमें जहां जितने सत्त्वस्थान होते हैं वे सादि और अध्रुव होते हैं ।

विशेषार्थ-२६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान सादि और अनादि दोनों प्रकारके मिध्यादृष्टियों के पाया जाता है इसेलिये इसमें सादि आदि चारों विकल्प बन जाते हैं। किन्तु शेप सत्त्व-स्थान अनादि मिध्यादृष्टिके नहीं होते इसलिये उनमें सादि और अध्रुव ये दो विकल्प ही प्राप्त होते हैं। मूलमें जो मतिअज्ञान आदि मार्गणाएं गिनाई हैं वे सादि और अनादि दोनों प्रकारके मिध्यादृष्टियों के सम्भव हैं अतः उनके कथनको ओघके समान कहा है। किन्तु भव्य जीवों के जब कमों के सम्बन्धकी ध्रुवता नहीं स्वीकार की गई है तब यहां ध्रुव मंग कैसे प्राप्त हो सकता है। यही सबब है कि इनके ध्रुव पदका निषेध किया है। इन मार्गणाओं के अतिरिक्त शेष सब मार्गणाएं बदलती रहती हैं इसलिये उनके सभी प्रकृतिस्थानों की अपेक्षा सादि और अध्रुव ये दो ही पद बतलाये हैं। किन्तु अभव्य मार्गणा सदा एकसी रहती है उसमें परिवर्तन नहीं होता और उसमें एक २६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान ही पाया जाता है इसलिये उसमें उक्त स्थानकी अपेक्षा ध्रुव ये दो ही पद कहे हैं। श्रेष कथन सुगम है।

इस प्रकार सादि, अनादि ध्रुव और अध्रुवानुगम समाप्त हुआ।

अवह इस प्रकार है—एकप्रकृतिक स्थानका खामी कौन होता है ? ६२३७.शंका—यह प्रच्छासूत्र किसिंछिये कहा है ? पुच्छादो पमाणभावावगमो १ एस गोद्रमसामिपुच्छा तित्थियर्विसया जेण तेण पमाणत्तमवगम्मदे, सगकत्तारत्तं वा अवणिदमेदेण सुत्तेण ।

श्विणयमा मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा खवओ एक्सिसे विहत्तिए सामिओ।

§२३८. मणुस्सो चेव, णिरय-तिरिक्ख-देवगईसु मोहक्खवणाए अभावादो। तं पि कुदो णव्वदे १ 'णियमा मणुस्सो' त्ति वयणादो। 'वा' सद्देण ण अण्णगईणं गहणं; मणुस्सिणी-सम्रचयदं द्वियस्स अण्णगइगहणिवरोहादो। विदिओ 'वा' सद्दो मणुस्सिणीसमुच्चयद्दो ति काऊण पढमं 'वा' सद्दो गइसमुच्चयद्दो ति किण्ण घेष्पदे १ ण, दोण्हं 'वा'सद्दाणं

समाधान—शास्त्रकी प्रमाणताके प्रतिपादन करनेके लिये कहा है। शंका—प्रच्छाके द्वारा शास्त्रकी प्रमाणताका ज्ञान कैसे होता है ? समाधान—चूंकि यह प्रच्छा गौतम खामीने तीर्थंकर महावीर भगवान से की है। अतः इससे शास्त्रकी प्रमाणताका ज्ञान हो जाता है।

अथवा, चूर्णिसूत्रकारने इस सूत्रके द्वारा अपने कर्तृत्वका निवारण कर दिया है अर्थात् इससे उन्होंने यह सूचित किया है कि यह वस्तु उनकी स्वयं की उपज नहीं है, किन्तु गौतम खामीने भगवान महावीरसे जो प्रश्न किये थे और उन्हें उनका जो उत्तर प्राप्त हुआ था उसे ही उन्होंने निबद्ध किया है।

\*नियमसे चपक मनुष्य और मनुष्यनी ही एकप्रकृतिक स्थानविभक्तिका खाभी होता है।

§२३ = मनुष्य ही एक प्रकृतिकस्थानविभक्तिका स्वामी है, क्योंकि नरकगति, तिर्थच-गति. और देवगतिमें मोहनीय कर्मकी क्षपणा नहीं होती है।

शंका-नरक, तिर्थंच और देवगितमें भोहनीय कर्मकी क्षपणा नहीं होती यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-चृणिंसूत्रमें आये हुए 'णियमा मणुस्सो' इस वचनसे जाना जाता है कि उक्त तीन गतियोंमें मोहनीय कर्मका क्षय नहीं होता है।

यदि कहा जाय कि 'मणुस्सो वा' यहां स्थित 'वा' शब्दसे अन्य नरकादि गतियोंका प्रहण हो जायगा सो भी बात नहीं है, क्योंकि यहां पर 'वा' शब्द मनुष्यिनयोंके समुचयके लिये रखा गया है, श्रतः उससे अन्य गतिका प्रहण मानने में विरोध आता है।

शंका-'मणुस्सिणी वा' यहां पर स्थित दूसरा 'वा' शब्द मनुष्यिनयोंके समु-च्चयके छिये है ऐसा मानकर पहला 'वा' शब्द अन्य गतियोंके समुच्चयके छिये है ऐसा क्यों नहीं प्रहण किया जाता है ? उत्तसमुचए चेय पडतीदो। 'मणुस्तो' ति द्वते पुरिस-णवंसयवेदविसेसणीवलिक्खय-मणुस्साणं गृहणमण्णहा तत्थ एक्स्सि विहत्तीए अभावप्पसंगादो। 'खवओ' ति णिदेसो उवसामयपिडसेहफलो। क्वदो १ तत्थ एक्स्स वि कम्मस्स खवणाभावेण सयलपयडीणं च्रहकयाहलजलवि(चि)-क्खल्लो व्व उवसंतभावेण अवद्याणादो।

ॐएवं दोण्हं तिण्हं चडण्हं पंचण्हं एकारसण्हं वारसण्हं तेरसण्हं विहत्तिओ ।

\$२२६. जहा एकिस्से विहत्तीए सामित्तं चुत्तं तहा एदेसिं द्वाणाणं वत्तव्वं, मणुस्सक्ख-वगं मोत्तूण अण्णत्थ खनणपरिणामाभावादो। तं छुदो णव्वदे १ एदम्हादो चेव सुत्तादो। ते परिणामा मणुस्सेस व अण्णत्थ किण्ण होति १ साहावियादो। णवरि, पंचण्हं विहत्ती मणुस्सेस चेव, ण मणुस्सिणीसु; तत्थ सत्तणोकसायाणमक्कमेण खवणुवलंभादो।

**%एक्कावीसाए विहत्तिओं को होदि ? खीणदंसणमोहणिजो।** 

समाधान-नहीं, क्योंकि उक्त अर्थके समुचय करनेमें ही दोनों 'वा' शब्दोंकी प्रवृत्ति होती है, अतः प्रथम 'वा' शब्दके द्वारा अन्य गतियोंका समुचय नहीं किया जा सकता है।

चूर्णिस्त्रमें 'मणुस्सो' ऐसा कहनेपर पुरुषवेद और नपुंसक्वेदसे युक्त मनुष्योंका प्रहण करना चाहिये, अन्यथा नपुंसक्वेदी मनुष्योंमें एक प्रकृतिस्थान विभक्तिके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। चूर्णिस्त्रमें 'क्षपक' पदसे उपशामकोंका निषेध किया है, क्योंकि उपशामकोंके एक भी कर्मका क्षय न होकर जिसप्रकार जलमें निर्मलीफलको घिस कर डालने से उसका कीचड़ उपशान्त होजाता है उसी प्रकार समस्त कर्मप्रकृतियां उपशान्तरूपसे अवस्थित रहती हैं।

\*इसीप्रकार दो, तीन, चार, पांच, ग्यारह, बारह और तेरह प्रकृतिरूप स्थानोंके खामी नियमसे मनुष्य और मनुष्यनी होते हैं।

§२३६. जिसप्रकार एक विभक्तिका खामी कहा उसीप्रकार इन स्थानोंका स्वामी कहना चाहिये, क्योंकि मनुष्य ही क्षपक होता है। उसे छोड़ कर अन्य देव नारक आदि जीवोंमें क्षपणाके योग्य परिणाम नहीं होते।

शंका-अन्य गतियोंमें क्षपणारूप परिणाम नहीं होते यह कैसे जाना जाता है ? समाधान-इसी सूत्रसे जाना जाता है।

शंका-वे परिणाम मनुष्योंके समान अन्यत्र क्यों नहीं होते ?

समाधान-ऐसा खभाव है।

यहां इतनी विशेषता है कि पांच प्रकृतिरूप स्थान मनुष्योंमें ही पाया जाता है मनु-ष्यनियोंमें नहीं, क्योंकि मनुष्यनियोंके सात नोकपायोंका एक साथ क्षय होता है।

अइक्कीस प्रकृतिक सत्त्वस्थानका खामी कौन होता है ? जिसने दर्शनमोहनीयका

§२४०. दंसणमोहणीयक्खवणा वि चारित्तमोहणीयक्खवणं व मणुरसेसु चेव होदि; 'णियमा मणुरसगदीए' ति वयणादो । तम्हा णियमा मणुरसो वा मणुरिसणी वा खबओ ति एत्थ वि सामित्तं वत्तव्वं १ ण, खीणदंसणमोहणीयं चउग्गईसु उप्पन्नमाणं पेविखदूण णेरईओ तिरिक्खो मणुरसो देवो खीणदंसणमोहणिको एकवीसपयिडहाणस्स सामी होदि ति तहा वयणादो । खिवय चउग्गइसुप्पण्णाणं पुन्वत्तहाणाणि चउगईसु किण्ण लव्भंति १ ण, चारित्तमोहक्खवयाणं णिव्वीजीकयसंतकम्माणं सेसगईसु उप्पत्तीए अभावादो ।

श्रवावीसाए विहत्तीओं को होदि ? मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा मिच्छत्ते सम्मामिच्छत्ते च खिवदे समत्ते सेसे।

§२४१.एत्थ वि 'मणुस्सो' ति बुत्ते पुरिस-णबुंसयवेदजीवाणं गहणं; अण्णहा णबुंसय-क्षय कर दिया है ऐसा जीव इक्कीम प्रकृतिकस्थानका खामी होता है।

§ २८०. शंका—जिसप्रकार चरित्रमोहनीयका क्षय मनुष्योंके ही होता है, उसीप्रकार दर्शनमोहनीयका क्षय भी मनुष्योंके शे होता है, क्योंकि 'णियमा मणुस्सगदीए' अर्थात् दर्शनमोहनीयका क्षय नियमसे मनुष्यगित्रों होता है ऐसा आगमका वचन है, अतएव इस सूत्रमें भी खामित्वको बतलाते हुए 'िथमा मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा खवओ' ऐसा कहना चाहिये ?

समाधान-नहीं, क्योंकि जिनके दर्ननमोहनीयका क्षय होगया है ऐसे जीव चारों गति-यों में उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं, अतः जिर्ने दर्शनमोहनीयका क्षय कर दिया है ऐसा नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव इक्कीस प्रकृतिकस्थान ा स्वामी होता है इसिछ्ये सूत्रमें 'खीणदंसण मोहणिज्ञो' ऐसा सामान्य वचन दिया है।

शंका—चारित्रमोहनीयका क्षय करके नारों गतियोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके पूर्वोक्त एक, दो आदि प्रकृतिकस्थान क्यों नहीं पाये ज ते हैं ?

समाधान-नहीं, क्योंकि चारित्र मोहनीयका क्षय करनेवाले जीव सत्तामें स्थित कर्मोको निर्वीज कर देते हैं अतः उनकी शेष गतियोंमें उत्पत्ति नहीं होती है।

श्रवाईस प्रकृतिक स्थानका खासी कौन होता है १ जिस मनुष्य या मनुष्यनीके मिध्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वका क्षय होकर सम्यक्त्व शेष है वह वाईस प्रकृतिक स्थानका खामी होता है।

\$२४१. यहां पर भी 'मणुस्सो' ऐसा कहने से पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी मनुष्योंका प्रहण करना चाहिये अन्यथा नपुंसकवेदी मनुष्योंके दर्शनमोहनीयके क्षयके अभावका प्रसंग प्राप्त हो जायगा । वेदेसु दंसणमोहक्खवणाभावण्यसंगादो । मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्तेसु खिविदेसु पुणो पच्छा सम्मत्तं खवेंतेण संखे अद्विदेखं उपसहस्साणि पादिय पच्छा चिरमे सम्मत्ति दिखं उप पादिदे कदकरणि जो णाम होदि । तस्स वि वावीसाए द्वाणं; तत्थ सम्मत्तसंत-सब्भावादो । सो वि कालं काळण सच्वत्थ उप्प अदि । तेण 'मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा' ति वयणं ण घडदे । किंतु णेरइओ तिरिक्खो मणुस्सो देवो वा वावीसविहत्तीए सामि ति वत्तव्वं १ ण एस दोसो; इच्छि अमाणत्तादो । सुत्तविरुद्धं कथमच्युवगंतुं सिक् अदे १ ण सुत्तविरुद्धं एसत्थो; सुत्तेणेव उवइहत्तादो । तं जहा—जिद मणुस्सा चेव वावीसविहत्तिया होंति तो एकिस्से विहत्तियस्स सामित्ते मण्णमाणे जहा णियमा मणुस्सो णियमा खवगो सामी होदि ति भणिदं तहा एत्थ वि भणे श ण च एवं; णियमसहाभावादो । तम्हा चहुसु वि गदीसु वावीसविहत्तिएण होदव्वं । जिद एवं, तो सुत्ते सेसगइग्गहणं किण्ण कयं १ ण, तालपलं वसुत्तं व देसामासियभावेण

शंका—मिध्यात और सम्यग्मिध्यात्वके क्षीण हो जानेपर उसके अनन्तर सम्यक्-प्रकृतिको क्षय करने वाला जीव जब सम्यक्ष्रकृतिके संख्यात हजार स्थितिखण्डोंका घात करके उसके अन्तिम स्थितिखण्डका घात करता है तब उसकी कृतकृत्य वेदक संज्ञा होती है। इस जींवके भी बाईस प्रकृतिक स्थान पाया जाता है, क्योंकि यहां पर सम्यक्ष्रकृतिकी सत्ता पाई जाती है। ऐसा जीव मरकर चारों गतियोंमें उत्पन्न होता है, इसिलये मनुष्य और मनुष्यनी बाईस प्रकृतिक स्थानके स्वामी हैं, यह वचन घटित नहीं होता अतः नारकी, तिर्यच, मनुष्य और देव बाईस प्रकृतिक्षप स्थानके स्वामी हैं ऐसा कहना चाहिये?

समाधान-यह दोष ठीक नहीं है, क्योंकि चारों गतिके जीव वाईसं प्रकृतिक स्थानके स्वामी हैं यह बात इष्ट ही है।

शंका-चारों गतिके जीव बाईस प्रकृतिरूप स्थानके स्वामी हैं यह कथन उक्त सूत्रके विरुद्ध है। फिर इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है ?

समाधान—यह अर्थ सूत्रविरुद्ध नहीं है, क्योंकि सूत्रमें ही इसका उपदेश पाया जाता है। उसका खुलासा इस प्रकार है—यदि मनुष्य ही बाईस प्रकृतिक स्थानके खामी होते तो एक प्रकृतिक स्थानके खामित्वका कथन करते समय जिसप्रकार 'णियमा मणुस्सो णियमा खनगो सामी होदि' यह कहा है उसी प्रकार यहां भी कहते। परन्तु यहां ऐसा नहीं कहा क्योंकि उपर्युक्त सूत्रमें 'नियम' शब्द नहीं पाया जाता है, अतः चारों ही गतियोंमें बाईस प्रकृतिक स्थान होना चाहिये यह सिद्ध होता है।

शंका-यदि ऐसा है तो सूत्रमें शेष गतियोंका ग्रहण क्यों नहीं किया ? समाधान-नहीं, क्योंकि जिस प्रकार 'तालपलंब' सूत्र देशामर्षकभावसे अशेष वनस्य-

#### सेसगइपरूवयत्तादो ।

है यह सूत्रका अर्थ सममता चाहिये।

\$२४२. अथवा 'मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा' ति तईयाए विह्तीए अत्थे पढमाविह्ती णिदेसो दहन्वो। तेण मणुस्सेण वा मणुस्सिणीए वा मिन्छत्ते सम्मामिन्छत्ते च खिवदे सम्मत्ते च सेसे वावीसिवहत्तीओ होदि ति एदेण सुत्तेण वावीसिवहत्तियसंभवपह्नवणादुवारेण सामित्तपह्नवणा कदा। तेण बावीससंतकम्मिओ अण्णदरो सामि ति सुत्तत्थो दहन्वो। अथवा, जइवसहाहरियस्स वे उवएसा। तत्थ कदकरणिको ण मरिद ति उवदेसम्सिद्ण एदं सुत्तं कदं, तेण मणुस्सा चेव बावीसिवहत्तिया ति सिद्धं। कदकरणिको मरिद ति उवएसो जइवसहाहरियस्स अत्थि ति कथं णन्वदे १ 'पढमसमयकद-करणिको जिद मरिद णियमा देवेस उववक्ति । जिद णेरइएस तिरिक्खेस मणुस्सेस वा उववक्ति तो णियमा अंतोस्रहत्तकदकरणिको' ति जइवसहाहरियपह्तिदचुण्णिस्तादो । णवरि, उच्चारणाहरियउवएसेण पुण कदकरणिको ण मरह चेवेत्ति णियमो तियोंका प्रतिपादक है, उसीप्रकार प्रकृत सूत्र भी देशामर्षकभावसे शेप तीन गतियोंका प्रकृतण करता है।

§२४२. अथवा 'मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा' यह तृतीया विभक्तिके अर्थमें प्रथमा विभक्तिका निर्देश जानना चाहिये। इसिलये उक्त सूत्रका यह अर्थ हुआ कि मनुष्य या मनुष्यनीके द्वारा मिध्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वका क्षय कर देनेपर और सम्यक्ष्रकृतिके शेष रहने पर चारों गितयोंका जीव बाईस प्रकृतिकृप स्थानका स्वामी होता है। इस प्रकार इस सूत्रके द्वारा बाईस प्रकृतिक स्थान किसके संभव है इसकी प्रकृपणाद्वारा उसके स्वामित्वकी प्रकृपणा की। अतः बाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला किसी भी गितका जीव उक्त स्थानका स्वामी

अथवा, यतिवृषभ आचार्यके दो उपदेश हैं। उनमेंसे कृतकृत्यवेदक जीव मरण नहीं करता है इस उपदेशका आश्रय छेकर यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है, इसिलये मनुष्य ही बाईस प्रकृतिक स्थानके स्वामी होते हैं यह बात सिद्ध होती है।

श्रंका-कृतकृत्यवेदक जीव मरता है यह उपदेश यतिवृषमाचार्यका है यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-'कृतकृत्यवेदक जीव यदि कृतकृत्य होनेके प्रथम समयमें मरण करता है तो नियमसे देवोंमें उत्पन्न होता है। किन्तु जो कृतकृत्यवेदक जीव नारकी, तिर्थंच और मनुष्योंमें उत्पन्न होता है वह नियमसे अन्तर्मुहूर्त कालतक कृतकृत्यवेदक रह कर ही मरता है' इसप्रकार यतिवृषमाचार्यके द्वारा कहे गये चूर्णिसूत्रसे जाना जाता है कि कृतकृत्यवेदक जीव मरता है। किन्तु इतनी विशेषता है कि उद्यारणाचार्यके उपदेशानुसार कृत्यकृत्य वेदक

# णित्थः; चउसु वि गईसु वाबीसविहत्तियसंतससुक्तित्तणादो ।

सम्यग्द्दष्टि जीव नहीं ही सरता है ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि उचारणाचार्यने चारों ही गितियोंमें वाईस प्रकृतिक विभक्ति स्थानका सत्त्व स्वीकार किया है।

विशेषार्थ-यहां यतिवृषभ आचार्यने वाईस विभक्तिस्थानका स्वामी मनुष्य और मनु-प्यनीको वतलाया है। इसपर शंकाकारका कहना है कि दर्शनमोहनीयंकी क्षपणा करने-वाला मनुष्य जव मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका श्रय कर चुकता है तव वाईस विभक्ति स्थानका स्वासी होता है। इस समय सम्यक्त्रप्रकृतिकी स्थिति आठ वर्ष प्रमाण होती है। यद्यपि जव तक यह जीव कृतकृत्यवेदक सम् ,ग्दृष्टि नहीं हो जाता है तब तक नहीं मरता है इसलिये इस अपेचासे बाईस विभक्तिस्थानका स्वामी केवल मनुष्य और मनुष्यनी भले ही हो जाओ, पर कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि हो जाने पर इसका मरण भी देखा जाता है और ऐसा जीव मरकर चारों गतियोंमें उत्पन्न होना है। अतः वाईस विभक्तिस्थानका खामी चारों गतिका जीव होता है यतिवृषभ आचार्ग हो ऐसा कहना चाहिये था। शंकाकारकी इस शंकाका वीरसेन खामीने तीन प्रकारसे समाधान किया है। पहले तो यह वतलाया है कि वाईस विभक्तिस्थानके स्वामीका कथन करनेवाले उक्त चूर्णिसूत्रमें 'णियमा' पद न होनेसे यह जाना जाता है कि इस स्थानका स्वामी चारों गतियोंका जीव होता है। यद्यपि उक्त सूत्रमें चारों गतियोंका ब्रहण नहीं किया है फिर भी उक्त सूत्र तालप्रलम्ब सूत्रके समान देशामर्पक है अतः 'मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा' इस पदसे मनुष्यगतिके प्रहणके समान अन्य तीन गतियोंका भी प्रहण कर छेना चाहिये। दूसरा समाधान इसप्रकार किया है कि सूत्रमें 'मणुस्सो वा मणुस्सिणी' इसप्रकार जो प्रथमाविभक्त्यन्त पद है वह तृतीया विभक्तिके अर्थमें जानना चाहिये। और इसप्रकार यह तात्पर्य निकल आता है कि बाईस विभक्ति स्थानका प्रारम्भ मनुष्यगतिमें ही होता है पर उसकी समाप्ति चारों गतियोंमें हो सकती है। तीसरा समाधान इसप्रकार किया है कि इस विषयमें यतिवृषभ आचार्यके दो उपदेश जानना चाहिये। एक उपदेशके अनुसार कृतकृत्यवेदकसम्यग्द्राध्ट जीव मरता नहीं है और दूसरे उपदेशके अनुसार मरता भी है। इनमेंसे पहले उपदेशका संग्रह यहां किया गया है तथा दूसरे उपदेशका संप्रह दर्शनमोहनीयकी क्षपणा नामक अधिकारमें किया गया है। इसप्रकार वीरसेनस्वामीने उक्त शंकाके जो तीन उत्तर दिये हैं उनके देखनेसे स्पष्ट हो जाता है कि पहले दो समाधानोंके द्वारा वीरसेनस्वामीने यतिष्टुषभ आचार्यके भिन्न दो उपदेशोंके समन्वय करनेका प्रयत्न किया है। और तीसरे उत्तरमें समन्वय करनेकी दिशा छोड़कर मतभेदको स्वीकार कर लिया है। मालूम होता है कि वीरसेनस्वामीके सामने ऐसा कोई स्पष्ट आगमवचन न था जिससे 'कृतकुलवेदक सम्यग्हिष्ट

\* तेवीसाए विहत्तिओं को होदि ? मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा मिच्छत्ते खिवदे सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ते सेसे।

§ २४३. णियमग्गहणमेत्थ कायन्वं सेसगइणिवारणहं ? ण, परद्वपाडिसेहमुहेण सगद्व-परूवयसद्म्मि णियमुचारणस्स फलाभावादो । अत्रोपयोगी श्लोकः—

> निरस्यन्ती परस्यार्थं स्वार्थं कथयति श्रुतिः । तमो विधुन्वती सास्यं यथा सासयति प्रसा ॥ २ ॥

§ २४४. जिंद एवं तो एकिस्से विहत्तीए सामित्तसुत्ते वि णियमग्गहणं ण कायव्वं ? ण, तस्स खवगा मणुस्सा चेवेत्ति अवहारफलत्तादो । मिन्छतं खिंविय सम्मामिन्छतं खेंवतो ण मरिंद ति कुदो णव्यदे ? एदम्हादो चेव सुत्तादो । कथमेंकं सुत्तं दोणह-जीव नहीं मरता है' इस मतकी पुष्टि की जासके । फिर भी चूंकि यतिवृषम आचार्यने दो स्थलोंपर दो प्रकारसे निर्देश किया है इससे सिद्ध होता है कि यतिवृषम आचार्यके सामने दो मान्यताएं रहीं होंगी । यहां इतनी विशेषता है कि उच्चारणाचार्यके उपदेशसे कृत-कृत्यवेदक जीव मरता ही नहीं है ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि उच्चारणाचार्यने चारों ही गतियोंमें बाईस प्रकृतिक स्थानके अस्तित्वका कथन किया है।

\* तेईस प्रकृतिक स्थानका खामी कौन होता है ? जिस मनुष्य या मनुष्यनीके मिध्यात्वका क्षय होकर सम्यक्तव और सम्यग्मिध्यात्व शेष है वह तेईस प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है।

§ २४३. शंका-इस सूत्रमें शेष तीन गतियोंके निवारण करनेके छिये 'नियम' पदका महण करना चाहिये रे

समाधान-नहीं, क्योंकि प्रत्येक शब्द दूसरे शब्दसे व्यक्त होनेवाले अर्थका प्रति-पेध करके अपने अर्थका प्ररूपण करता है, इसिलये सूत्रमें नियम शब्दके कहनेका कोई प्रयोजन नहीं है। अब यहां उपयोगी रलोक देते हैं—

'जिसप्रकार प्रमा अन्धकारका नाश करके प्रकाश्यमान पदार्थको प्रकाशित करती है उसीप्रकार शब्द दूसरे शब्दके द्वारा कहे जानेवाले अर्थका निराकरण करके अपने अर्थको कहता है ॥ २॥

§ २४४. शंका-यदि ऐसा है तो एक प्रकृतिक स्थानके स्वामित्वका कथन करनेवाले सूत्रमें भी 'नियम' पदका प्रहण नहीं करना चाहिये ?

समाधान-नहीं, क्योंकि उसके खामी क्षपक मनुष्य ही होते हैं यह बतलानेके लिये वहां 'नियम' पद दिया है।

शंका-सिध्यात्वका क्षय करके सम्यग्मिध्यत्वका क्षय करनेवाला जीव नहीं मरता, यह कैसे जाना जाता है ? मत्थाणं पद्धवयं १ ण, दिवायरस्स अधयारविणासणदुवारेण घडादिविविहत्थपया-सयस्सुवलंभादो ।

\*चउवीसाए विहत्तिओ को होदि ? अणंताणुवंधिविसंजोइदे सम्मा-दिही वा सम्मामिच्छादिही वा अण्णयरो ।

§ २४५. अहावीससंतकाम्मएण अणंताणुवंधीविसंजोइदे चउवीसविहत्तिओ होदि । को विसंजोअओ १ सम्मादिही । मिन्छाइही ण विसंजोएदि ति कुदो णन्वदे १ सम्मादिही वा सम्मामिन्छादिही वा चउवीसविहत्तिओ होदि ति एदम्हादो सुत्तादो णन्वदे । अणंताणुवंधिविसंजोइदसम्मादिहिम्हि मिन्छत्तं पिडवण्णे चउवीसविहत्ती किण्ण होदि १ ण, मिन्छत्तं पिडवण्णपढमसमए चेव चारित्तमोहकम्भक्खंधेसु अणंताणुवंधिसरूवेण परिणदेसु अहावीसपयिहसंतुष्पत्तीदो । सम्मामिन्छाइही अणंताणुवंधिचउकं ण

समाधान-इसी सूत्रसे जाना जाता है।

शंका-एक सूत्र दो अथींका कथन कैसे कर सकता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि सूर्य अन्धकारका विनाश करके उसके द्वारा घटादि नाना पदार्थीका प्रकाशन करता हुआ देखा जाता है। इससे प्रतीत होता है कि एक सूत्र दो अथोंका कथन कर सकता है।

# चौवीस प्रकृतिक स्थानका खामी कौन होता है <sup>१</sup> अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करदेनेपर किसी भी गतिका सम्यग्दृष्टि या सम्यग्निध्यादृष्टि जीव चौबीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है।

६२४५. अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता वाला जीव अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना कर देने पर चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता वाला होता है।

शंका-विसंयोजना कौन करता है ?

समाधान-सम्यग्दष्टि जीव विसंयोजना करता है।

शंका-मिध्यादृष्टि जीव विसंयोजना नहीं करता यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-'सम्यग्दृष्टि या सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव चौबीस प्रकृतिक स्थानका स्थामी है' इस सूत्रसे जाना जाता है कि मिध्यादृष्टि जीव अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं करता है।

शंका-अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना करनेवाले सम्यग्दृष्टि जीवके मिध्यात्वको प्राप्त होजानेपर मिध्यादृष्टि जीव चौवीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी क्यों नहीं होता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि ऐसे जीवके मिध्यालको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें ही चारित्रमोहनीयके कर्मस्कन्ध अनन्तानुबन्धी रूपसे परिणत हो जाते हैं अतः उसके चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता न रहकर अट्टाईस प्रकृतियोंकी ही सत्ता पाई जाती है।

विसंजोएदि ति कुदो णव्वदे १ उविर भणमाण्चुण्णिसुत्तादो । अविसंजोएंतो सम्मा-मिन्छाइट्ठी कथं चउवीसविहत्तिओ १ ण, चउवीससंतकम्मियसम्मादिहीस सम्मा-मिन्छत्तं पिडवण्णेसु तत्थ चउवीसपयिडसंतुवलंभादो । चारित्तमोहणीयं तत्थ अणंताणु-वंधिसह्तवेण किण्ण परिणमह १ ण, तत्थ तप्परिणमणहेदुमिन्छत्तुदयाभावादो, सासणे इव तिन्वसंकिलेसाभावादो वा ।

§ २४६. का विसंजोयणा ? अणंताणुबंधिचडक्कवंखंधाणं परसरूवेण परिणमणं विसंजोयणा । ण परोदयकम्मक्खवणाए वियहिचारो, तेसिं परसरूवेण परिणदाणं पुणरुप्पत्तीए अभावादो । अण्णदरो ति णिदेसो किंफलो ? खेरइओ तिरिक्खो मणुस्सो

शंका-सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं करता है यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-आगे कहे जानेवाले चूर्णिसूत्रसे जाना जाता हैं कि सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं करता है।

शंका-जबकी सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं करता है तो वह चौबीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी कैसे हो सकता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि चौबीस कर्मोंकी सत्तावाळे सम्यगृदृष्टि जीवोंके सम्यग्मि-ध्यास्वको प्राप्त होनेपर उनके भी चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता वन जाती है।

शंका-सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें जीव चरित्रमोहनीयको अनन्तानुबन्धीरूपसे क्यों नहीं परिणमा छेता है ?

§ २४६. शंका-विसंयोजना किसे कहते हैं ?

समाधान-अनन्तानुबन्धी चतुष्कके स्कन्धोंके परप्रकृतिरूपसे परिणमा देनेका विस-योजना कहते हैं।

विसंयोजनाका इस प्रकार छन्नण करनेपर जिन कर्मोंकी परप्रकृतिके उदयह्रपसे श्चपणा होती है उनके साथ ज्यभिचार (श्रातिज्याप्ति) आ जायगा सो भी वात नहीं है, क्योंकि अनन्तानुवन्धीको छोड़कर परहरपसे परिणत हुए अन्यकर्मोंकी पुनः उत्पत्ति नहीं पाई जाती है। अतः विसंयोजनाका छक्षण अन्य कर्मोंकी श्चपणामें विटेत न होनेसे अति- अपित होप नहीं आता है।

## देवो वा सम्माइही सम्मामिच्छाइही च सामिओ होदि ति जाणावणफलो ।

शंका-चूर्णिसूत्रमें जो 'अन्यतर' पदका निर्देश किया है उसका क्या फल है ?

समाधान-नारकी, तिर्यंच, मनुष्य या देव इनमेंसे किसीभी गतिका सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव चौवीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है इस बातके ज्ञान करानेके लिये चूर्णिसृत्रमें 'अन्यतर' पदका प्रहण किया है।

विशेषार्थ-अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना वेदकसम्यग्दृष्टि करता है यह तो सर्वसम्मत मान्यता है । पर उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना होती है इसमें दो मत हैं। कुछ श्राचार्योंका मत है कि उपशमसम्यक्त्वका काल थोड़ा है और अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजनाका काल श्रधिक है अतः उपशमसम्यग्दृष्टि अनन्तानुवन्धी-की विसंयोजना नहीं करता है। पर कुछ आचार्योंका मत है कि उपशमसम्यक्त्वके कालमें भी अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना होती है। यह दूसरा मत प्रवाह रूपसे चला आता है, अतः मुख्य है। इससे यह तो निश्चित हो जाता है कि सम्यग्दृष्टि जीव ही अनन्तानुवन्धीकी विसं-योजना करता है। पर ऐसा जीव यदि मिश्र प्रकृतिके उदयसे मिश्रगुणस्थानमें चला जाता है तो वहां भी अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अभाव वन जाता है अतः चौवीस विभक्तिस्थानका खामी सम्यग्दृष्टि या सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव ही होता है। ऐसा जीव सासादन श्रौर मिथ्यात्वमें जा सकता है। पर वहां पहले समयसे ही अनन्तानुवन्धीका वन्ध होने लगता हैं और चारित्रमोहनीयकी अन्य प्रकृतियोंका अनन्तानुवनिधरूपसे संक्रमण भी, अतः वहां भी चौवीस निभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है। यहां वीरसेन स्वामीने विसंयोजनाका 'अनन्तानुवन्धी चतुष्कके स्कन्धोंका परप्रकृतिरूपसे परिणमन करना निसंयोजना कहलाती है' यह लक्षण किया है। यद्यपि और भी ऐसी बहुतसी कर्मप्रकृतियां हैं जिनका परोदय-रूपसे क्षय होता है। अतः विसंयोजनाका छत्तण परोदयसे होने वाली अन्य प्रकृतियोंकी क्षपणामें चला जाता है इसलिये अतिन्याप्ति दोष आता है। पर इसपर वीरसेन स्वामीका कहना है कि जिस प्रकार अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना होनेपर उसकी पुन: संयोजना देखी जाती है उस प्रकार जिन प्रकृतियोंका अन्य प्रकृतियोंके उदयरूपसे क्षय होता है उनकी पुनः उत्पक्ति नहीं होती, इसलिये विसंयोजनाका छत्त्रण अन्य प्रकृतियोंकी क्षपणामें नहीं जाता है और इसलिये अतिन्याप्ति दोष भी नहीं आता है। तात्पर्य यह है कि विसंयोजनाके उपर्युक्त लक्षणमें 'पुनः उत्पत्तिकी शक्ति रहते हुए' इतना पद और जोड़ लेना चाहिये इससे विसंयोजनाके लक्षणका परोद्यसे होनेवाली कर्मक्षपणामें जो अतिव्याप्ति दोष आता था वह नहीं आता। पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि अनन्तानुबन्धीकी विसं-योजना हो जाने पर उसकी पुनः संयोजना होती ही है। किन्तु इसका यह श्रमिप्राय है कि जिसके मिथ्यात्वकी सत्ता है उसके अनन्तानुबन्धीकी पुनः संयोजना हो सकती है। तथा

\* छव्वीसाए विहत्तिओं को होदि ? मिच्छाइट्टी णियमा।

§ २४७. एत्थतणिमच्छादिहिणिदेसो जेण सेसगुणहाणपिडसेहफलो तेण णियम-ग्गहणं ण कायव्यमिदि ? ण, मिच्छादिही छ्रव्वीसविहत्तिओ चेवेत्ति णियमपिडसेहहं तका(तक-)रणादो ।

\* सत्तावीसाए विहत्तिओ को होदि ? मिच्छाइष्टी।

§ २४८. अद्वावीससंतकिम्मओ उन्बेलिदसम्मत्तो मिन्छाइद्वी सत्तावीसविहित्तओ होदि। एत्थ वि पुन्विन्ल-णियमग्गहणमणुवद्वावेदन्वं, अण्णहा अद्वावीस-छन्वीस-ठाणाणं मिन्छादिद्विम्म अभावष्पसंगादो ति बुत्ते णः पुन्वावरसुत्तेहि तेसिं तत्थ अत्थित्तसिद्वीदो ।

\* अट्टावीसाए विहत्तिओं को होदि ? सम्माइट्टी सम्मामिच्छा-इट्टी मिच्छाइट्टी वा।

जिसने मिथ्यात्वका च्य कर दिया है उसके अनन्तानुबन्धीकी उत्पत्ति नहीं ही होती।

ॐ छन्दीस प्रकृतिक स्थानका खामी कौन होता है १ नियमसे मिथ्यादृष्टि जीव छन्दीस प्रकृतिक स्थानका खामी होता है ।

९ २४७. शंका-चूंकि इस सूत्रमें आये हुए 'मिध्यादृष्टि' पदसे ही शेष गुणस्थानोंका निपेध होजाता है, अतः सूत्रमें 'नियम' पदका प्रहण नहीं करना चाहिये र

समाधान—नहीं, क्योंकि मिध्यादृष्टि जीव छन्वीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला ही होता है, इसप्रकारके नियमके निर्पेध करनेके लिये चूर्णिसूत्रमें सिध्यादृष्टि पदके साथ 'णियमा' पदका प्रहण किया है। जिससे यह अभिप्राय निकल आता है कि मिध्यादृष्टि जीव अन्य प्रकृतिक स्थानोंका भी स्वामी होता है। पर छन्वीस प्रकृतिक स्थान केवल मिध्यादृष्टिके ही होता है अन्यके नहीं।

\* सत्ताईस विभक्ति स्थानका स्वामी कौन होता है १ मिध्यादृष्टि जीव सत्ताईस विभक्ति स्थानका खामी होता है।

§२४८. अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्षकृतिकी उद्देलना करके सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है ।

शुंका—इससे पहलेके सूत्रमें कहे गये नियम पदकी अनुवृत्ति इस चूर्णिसूत्रमें भी कर लेनी चाहिये, अन्यथा मिध्यादृष्टिमें अट्ठाईस और छन्बीस प्रकृतिक विभक्ति स्थानोंके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है।

समाधान-नहीं, क्योंकि इस सूत्रसे पिछले और अगले सूत्रके द्वारा मिथ्यादृष्टिं जीवमें उक्त दोनों र्यानोंका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है।

अ अड्डाईस प्रकृतिक विभक्ति स्थानका स्वामी कौन होता है ? सम्यग्दिष्ट, सम्यग्मि-

§ २४६. सुगमत्तादो एत्य ण वत्तव्यमत्थि । एवमोघेण जद्दवसहाइरियसामित-सुत्तत्थं परूविय संपिह उचारणाइरिय-उचसेण आदेसे सामित्तं भणिस्सामो ।

§ २५०. पंचिदिय-पंचिदियपज्ञ०-तस-तसपज्ञ०-कायजोगि-चक्खुदं०-अचक्खु०-भवसिद्धि०-सण्णि-आहारीणं मूलोघभंगो ।

§ २५१. आदेसेण णिरयगईए णेरईएस अङ्घावीसिवहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स मिच्छाइहिस्स सम्मामिच्छाइहिस्स वा। सत्तावीस-छ्व्वीसिवहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स मिच्छाइहिस्स । चडवीस-वावीस-एकवीसिवहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स सम्माइहिस्स । एवं पढमाए पुढवीए; तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंजिदियतिरिक्ख-पंजिदियतिरिक्ख-पंजिदियतिरिक्ख-पंजिदियतिरिक्ख-पंजिदियतिरिक्ख-पंजिदियतिरिक्ख-पंजिदियतिरिक्ख-पंजिद्देव-सोहम्मीसाणादि जाव उवरिमगेवेजे ति वत्तव्वं। विदियादि जाव सत्तमी ति एवं चेव। णवरि, वावीस-एकवीसिवहत्ती णिरिथ। एवं पंचिदियतिरिक्खजोणिणी-भवण०-वाण-जोदिसियत्ति वत्तव्वं।

थ्याद्दष्टि या मिथ्याद्दष्टि जीव अहाईम प्रकृतिक विभक्ति स्थानका स्वामी होता है।

\$२४१. यह सूत्र सुगम है, अतः इस विषयमें अधिक कहने योग्य नहीं है। इस प्रकार ओवकी अपेक्षा यतिवृषम आचार्यके स्वामित्व विषयक सूत्रोंका अर्थ कहकर अब उच्चारणाचार्यके उपदेशानुसार आदेशकी अपेक्षा स्वामित्वानुयोगद्वारका कथन करते हैं—

§ २५०. पंचेन्द्रिय प्रयाप्त, त्रस, त्रसप्याप्त, काययोगी चक्षुदर्शनी, अचक्षु-प्रीनी, भन्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके मंग मूलोयके समान जानना चाहिये। तात्पर्य बह है कि उक्त मार्गणाओं से सब विभक्तिस्थानोंका पाया जाना संभव है अतः इनमें स्थामित्वका कथन मृलोयके समान है।

हु २५१. आदेशकी अपेक्षा नरक गतिमें नारिकयों में अट्टाईस विभक्तिस्पान किसके होता है ? मिध्याद्दष्टि, सन्यग्द्दष्टि या सन्यग्मिध्याद्दृष्टि किसी भी नारिक अट्टाईस विभक्ति स्थान होता है । सत्ताईस और इन्कीस विभक्ति स्थान किसके होता है ? किसी भी मिध्याद्दष्टि नारिक होता है । चौवीस, बाईस और इक्कीस विभक्ति स्थान किसके होते हैं ? किसी भी सन्यग्दृष्टिक होते हैं । इसी प्रकार पहली पृथिवीम तथा तियंच, पंचेन्द्रियतिर्थंच और पंचेन्द्रियतिर्थंच पर्याप्त, सामान्य देव और सौधर्म- ऐशान स्वर्गसे लेकर उपरिम प्रवेचियक तकके देवोंके कथन करना चाहिये । नरककी दूसरी पृथ्वीसे लेकर सातवीं पृथिची तक भी इसी प्रकार कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि दूसरी पृथ्वीसे लेकर सातवीं पृथिची तक भी इसी प्रकार कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि दूसरी पृथ्वीसे लेकर सातवीं पृथ्वी तक नारिकयों के बाईस और इक्कीस विभक्तिरूप स्थान नहीं होते हैं । इसी प्रकार पंचेन्द्रियतिर्थेक्क योनिमती, भवनवासी, इयन्तर और व्योतिषी देवोंके भी कहना चाहिये ।

विशेषार्थ-सामान्यसे नारिकयोंके २=, २७, २६, २४, २२ और २१ वे इह

§ २५२. पंचिंदियतिरिक्खअपञ्ज० अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वीस-विहत्ती कस्स ? सत्त्वस्थान होते हैं । इनमेंसे २.८ सत्त्वस्थान नारिकयोंके चारों गुगुस्थानोंमें सम्भव है। कारण स्पष्ट है। २७ और २६ सस्त्रस्थान मिध्याद्दष्टिके ही होते हैं, क्योंकि जिसने सम्यक्त्वकी उद्देलना की है वह २७ सत्त्वस्थानका स्वामी होता है। सो सम्यक्त्य-की उद्वेखना चारों गतिका मिथ्यादृष्टि ही करता है, इसलिये नारकी मिथ्यादृष्टिके २७ प्रकृतिक सत्त्वस्थान बन जाता है। इसी प्रकार २६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान भी चारों गतिके मिथ्याद्दव्दिके ही होता है। यह सत्त्वस्थान दो प्रकारसे प्राप्त होता है। एक तो जो अनादि मिध्याद्दिष्ट होता है उसके यह सत्त्वस्थान पाया जाता है और दूसरे जिस मिथ्याद्यव्यते सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलनाकी है उसके यह सत्त्वस्थान पाया जाता है। यतः नरकमें दोनों प्रकारके जीव सम्भव हैं अतः नारकी निध्याद्दिके २६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान भी बन जाता है। अब रहे शेष तीन सत्त्वस्थान सो वे सम्यग्दृष्टि अवस्था में ही प्राप्त होते हैं। उसमें भी केवल अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवालेके २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। कृतकृत्यवेदक सम्यग्द्रिक २२ प्रकृतिक व क्षायिक सम्यग्दृष्टिके २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। सामान्यसे नारकीके ये तीनों ही अवस्थाएं सम्भव हैं अतः यहां उक्त सत्त्वस्थान भी सम्भव हैं। इस प्रकार सामान्यसे नारिकयोंके उक्त सत्त्वस्थान कैसे होते हैं इसका कारण वतलाया। प्रथम नरक आदि कुछ ऐसी सार्गणाएं हैं जिनमें भी उक्त सब अवस्थाएं सम्भव हैं अतः वहां भी वे सत्त्वस्थान पाये जाते हैं। किन्तु दूसरे नरकसे छेकर सातवें नरक तकके जीव और पंचेन्द्रिय तिर्थंच योनिनी, भवन वासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देव इनमें कृतकृत्य वेदकसम्बद्ध्यच्टि और क्षयिक सम्यादृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते; इसलिये इनके २२ और २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थान नहीं पाये जाते हैं, शेष १ सन्वस्थान पाये जाते हैं। यद्यपि यहां उच्चारणावृत्तिमें सामान्यसे सौधर्म और ऐशानवासी देवोंके २२ और २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थान भी वतलाये हैं पर वे पुरुषवेदी देवोंके ही जानना चाहिये देवियोंके नहीं, क्योंकि सम्यग्दृष्टि जीव मर कर स्त्रीवेदियोंमें उत्पन्न नहीं होता ऐसा नियम है। एक बात और है और वह यह कि प्रकृतमें २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका स्वामी सम्यग्दृष्टिको ही बतलाया है जब कि इसका स्वामी सम्यग्मिध्यादृष्टि भी होता है, सो यह सामान्य वचन है इसिछिये कोई विरोध नहीं है। इसी प्रकार २८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान सासादन-सम्यग्दृष्टिके भी होता है। पर उच्चारणामें उसका उल्लेख नहीं किया है सो यहां सासादन-सम्यग्दृष्टिका मिथ्यादृष्टि गुणस्यानमें अन्तर्भाव करके ही ऐसा विधान किया गया है ऐसा समझना चाहिये।

इ २५२. पंचेन्द्रिय तिथैच लक्ष्यपर्याप्त जीवोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और छण्यीस

अण्णदरस्स । एवं मणुसअपञ्ज०-पंचिदियअपञ्ज०-तसअपञ्ज०-सन्वएइंदिय-सन्वविग-लिदिय-सन्वपंचकाय-असण्णि-मदि-सुदअण्णाणि-विहंग-भिच्छाइष्टी त्ति वत्तन्वं ।

§ २५३. मणुसगईए मणुसपज्जत्त-मणुसिणीणं मूलोघभंगो। एवं पंचमणजे गि-पंचविजोगि - ओरालियकायजोगि ति वत्तव्वं। सुक्कलेस्साए वि मणुसगईभंगो। णवरि, वावीसविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स देवस्स मणुस्सस्स वा अक्खीणदंसण-मोहणीयस्स। णिरय-तिरिक्खेस णित्थ। अणुद्दिसादि जाव सव्वद्धे ति अद्वावीस-चउवीस-एकवीसविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स०। वावीसविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स अक्खीणदंसणमोहणीयस्स।

विभक्तिस्थान किसके होते हैं शिक्सी एक लब्धपर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्यंचके होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, त्रस लब्ध्यपर्याप्त. सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, सभी पांचों स्थावर काय, असंज्ञी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी और मिध्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये। आश्रय यह है कि उक्त मार्गणावाले जीव मिध्या-दृष्टि ही होते हैं और मिध्यादृष्टियों के २८, २७ और २६ ये तीन सत्त्वस्थान पाये जाते हैं, अतः यहाँ ये तीन सत्त्वस्थान कहे हैं।

§ २५३. मनुष्य गितमें सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनीके मूलोघके समान भंग कहना चाहिये। इसी प्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी और औदारिक काययोगी जीवोंके कहना चाहिये। शुक्ल लेश्यामें भी मनुष्य गितके समान स्थान होते हैं। इतनी विशेषता है कि शुक्ल लेश्यामें बाईस विभक्ति स्थान किसके होता है ? जिसने दर्शनमोहनीयकी सम्यकत्व प्रकृतिका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे किसी एक देव या मनुष्यके बाईस विभक्ति स्थान होता है। नारकी और तिर्यंच जीवोंके बाईस विभक्ति स्थान नहीं होता। तात्पर्य यह है कि मनुष्य गितको छोड़कर अन्य गितयोंमें बाईस विभक्ति स्थान निर्वृत्यपर्याप्त अवस्थामें ही पाया जाता है, और देवोंका छोड़कर उत्तम भोगभूमिके तिर्थंच तथा पहले नरकके नारिकयोंके अपर्याप्त अवस्थामें कापोत लेश्या ही होती है, अतः यहाँ शुक्ल लेश्याके साथ तिर्थंच और नारिकयोंके बाईस विभक्ति स्थानका निषेध किया है। शेष कथन सुगम है।

अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवों में अट्टाईस, चौबीस और इक्कीस विभक्ति स्थान किसके होते हैं ! किसी भी देवके होते हैं । बाईस विभक्ति स्थान किसके होता है ! जिसने दर्शनमोहनीयकी सम्यकत्व प्रकृतिका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे किसी भी देवके होता है । आशय यह है कि ये देव सम्यग्द्दित्व ही होते हैं इस लिये इनके २८, २९ और २१ ये चार सत्त्वस्थान ही पाये जाते हैं । २७ और २६ सत्त्व-स्थान जहीं पाये जाते ।

६२५४. ओरालियमिस्स० अद्वावीसविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स तिरिक्ख-मणुस्स-मिच्छाइष्टिस्स मणुस्सस्स सम्मादिष्टिस्स वा । सत्तावीस-छव्वीसविहत्ती कस्स ? अण्ण० दुगइमिच्छाइष्टिस्स । चउवीसविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स[मणुस्स] सम्माइष्टिस्स । यावीसविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स दुगइअक्खीणदंसणमोहस्स । एकवीसविहत्ती कस्स ? दुगइसम्माइष्टिस्स ।

§ २५५. वेउन्त्रिय० अहावीसविद्य० कस्स ? देव-णेरइयमिच्छा० सम्मादिहिस्स

§ २५८. औदारिक मिश्र कायये। गमें अहाईस विभक्ति स्थान किसके होता है ? किसी भी मिध्याद्दिट तिर्यंच या मनुष्यके तथा सम्यग्द्दिट मनुष्यके होता है । सत्ताईस और छव्वीस विभक्ति स्थान किसके होते हैं ? तिर्यंच और मनुष्य इन दोनों गितयों के किसी भी मिध्यादृष्टि जीवके होते हैं । चौवीस विभक्ति स्थान किसके होता है ? किसी भी सम्यग्दृष्टि मनुष्यके होता है । बाईस विभक्ति स्थान किसके होता है ? जिसने दर्शनमोहनीयका त्त्रय नहीं किया है ऐसे उक्त दोनों गितयों के किसी भी कृतकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । इक्कीस विभक्ति स्थान किसके होता है ? उक्त दोनों गितयों के सम्यग्दृष्टि जीवके होता है ।

विशेषार्थ-औदारिक मिश्र काययाग तिर्यंच और मनुष्योंके अपयाप्त अवस्थामें होता है। अब देखना यह है कि औदारिक मिश्र काय याग अवस्थाके रहते हुए इन दो गतियोंमें से किस गतिमें कौनसा गुणस्थान रहते हुए कौन कौन सत्त्वस्थान होते हैं। यह तो सुनिध्चित है कि उपशम सम्यग्दिष्ट जीव मर कर मनुष्य और तिर्यंचोंमें नहीं **उत्पन्न होता। इसल्रिये उपराम सम्यकत्वकी अपेक्षा २८ प्रकृतिक सस्त्रस्थान इन दोनों** गतियोंकी अपर्याप्त अवस्थामें नहीं पाया जा सकता। कृतकृत्यवेदकके सिवा वेदक सम्यग्दृष्टि जीव मर कर तिर्थचोंमें नहीं उत्पन्न होता, हां मनुष्योंमें अवश्य उत्पन्न हो सकता है, इसी से यहाँ औदारिक मिश्रकाययागके रहते हुए मिध्यादृष्टि मनुष्य और तिर्यंचको तथा सम्यग्द्दि मनुष्यको २० प्रकृतिक सत्त्वस्थानका स्वामी बतलाया है। २० और २६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान दोनों गतियोंके मिध्याद्यव्दिके होता है। यह स्पष्ट ही है। २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थान मनुष्य सम्यग्द्दिके होनेका कारण यह है कि ऐसा वेदक सम्यग्द्रिट देव और नारकी मनुष्योंमें ही उत्पन्न होता है, तिर्थचोंमें नहीं। शेष रहे २२ और २१ ये दो सत्त्वस्थान, सो ये दोनों गतियोंमें औदारिक मिश्र अवस्थाके रहते हुए उत्तम भोग भूमि अवस्थाकी अपेक्षा सम्भव हैं। इस प्रकार औदारिक मिश्र काययोगमें २८,२७,२६,२४,२२ और २१ ये छह सत्त्व स्थान किस प्रकार सम्भव हैं इसके कारणका विचार किया।

१२५५. वैक्रियिककाययोगमें अङ्घाईस विभक्तिस्थान किसके होता है १ मिध्याइिंड

वा । सत्तावीस-छन्वीसवि० कस्स १ देव-णेरइयमिन्छाइहिस्स । चडवीस-एकवीसविह० कस्स १ देव-णेरइयसम्माइहिस्स । वावीसविहत्ती णित्थ । एवं वेडिन्वयमिस्सकायजो-गीस वत्तन्वं । णवरि, वावीसविहत्ती कस्स १ अण्णदरस्स देव-णेरइयसम्माइहिस्स अक्खीणदंसणमोहणीयस्स ।

§ २५६. आहार०-आहारमिस्स० अष्टावीस-चउवीसविहत्ती कस्स ? अण्ण० वेद-यसम्माइष्टिस्स । एक्कवीसविहत्ती कस्स ? अण्ण० खइयसम्माइष्टिस्स ।

§ २५७. कम्मइय० अट्टावीसविह० कस्स ? अण्णदरस्स चल्रगइमिच्लादिष्टिस्स देव-मणुस्ससम्माइहिस्स वा। सत्तावीस-ल्रावीसविहत्ती कस्स ? अण्ण० चल्रगइमिच्ला-या सम्यग्दृष्टि देव और नारकी जीवोंके होता है। सत्ताईस और ल्रावीस किस्यान किसके होते हैं ? मिथ्यादृष्टि देव और नारकी जीवोंके होते हैं। चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं। सम्यग्दृष्टि देव और नारकी जीवोंके होते हैं। यहां वाईस विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है। इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें वाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? जिसने दर्शनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे किसी भी कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि देव और नारकी जीवके होता है।

विशेषार्थ-वैकियिक काययोगमें २२ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके नहीं पाये जानेका कारण यह है कि यह सत्त्वस्थान मरकर अन्य गतिको प्राप्त हुए जीवके अपर्याप्त अवस्थामें ही होता है और अपर्याप्त अवस्थामें वैकियिककाययोग नहीं होता। यही सवव है कि वैकियिक काययोगमें २२ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका निषेध करके वैकियिक मिश्रकाययोगमें उसे वतलाया है। शेष कथन सुगम है।

हु२५६.आहारककाययोग और आहारकिमश्रकाययोगमें अट्टाईस और चौवीस विभक्ति-स्थान किसके होते हैं ? किसी भी वेदकसम्यग्दृष्टि प्रमत्त संयत जीवके होते हैं । इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होता है ? किसी भी क्षायिकसम्यग्दृष्टि प्रमत्त संयतके होता है ।

विशेषार्थ-आहारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोग प्रमत्तसंयतके होते हैं। विशेषार्थ-अमत्तसंयतके और भी सत्त्वस्थान पाये जाते हैं पर ऐसा जीव क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्तिका प्रारम्भ नहीं करता इसिलये उसके वेदक और क्षायिक सम्यक्त्वकी अपेक्षा तीन ही सन्वस्थान वतलाये हैं।

§ २५७. कार्मणकाययोगमें अट्ठाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? चारों गतिके किसी भी मिध्यादृष्टि जीवके और सम्यन्दृष्टि देव तथा मनुष्यके होता है। सत्ताईस और छच्चीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? चारों गतियोंके किसी भी मिध्यादृष्टि जीवके होते हैं। चौवीसं विभक्तिस्थान किसके होता है ? दोनों गतियोंके किसी भी सम्यन्दृष्टि

इष्टिस्स । चउनीसविह० कस्स ? अण्ण० दुगइसम्माइष्टिस्स । वानीस-एकवीसवि० कस्स ? अण्ण० चउगइसम्माइष्टिस्स ।

§ २५८. वेदाणुवादेण इत्थिवेद० अद्वावीसविद्द० कस्स १ अण्ण० तिगइमिच्छा० सम्माइष्टिस्स वा । सत्तावीस-छ्व्वीसविद्द० कस्स १ तिगइमिच्छाइष्टिस्स । चउवीस-विहत्ती कस्स १ अण्ण० तिगइसम्माइष्टिस्स । तेवीस-वावीस-एक्कवीसवि० कस्स १ अण्ण० मणुसिणीखवयस्स ।

\$ २५६. पुरिसवेदे अङ्घावीसविह० कस्स १ अण्ण० तिगइमिच्छा० सम्माइङ्घिस्स वा । सत्तावीस-छन्वीसविह० कस्स १ अण्ण० तिगइमिच्छाइङ्घिस्स । चउंवीसविह० जीवके होता है। यहां दो गितयोंसे देव और मनुष्य गितका प्रहण किया है। बाईस और इकीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं। चारों गितयोंके किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके होते हैं।

विशेषार्थ-२ प्रकृतियों की सत्तावाले वेदक सम्यग्दृष्टि देव या नारकी मरकर मनुष्यों में और मनुष्य मरकर देवों में ही उत्पन्न होते हैं, इसलिये कार्मणकाययोगके रहते हुए देव और मनुष्यगतिके ही सम्यग्दृष्टि जीव २ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके स्वामी बतजाये हैं। इसीप्रकार २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके सम्बन्धमें भी जान लेना चाहिये। शेष कथन सुगम है।

§ २५८. वेदमार्गणाके अनुवादसे स्रीवेदमें अट्टाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? नरकगितको छोड़कर शेष तीन गितयोंके किसी भी मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । नरकगितमें स्नीवेद नहीं होता इसिछये यहां उसका निषेध किया है । सत्ताईस और छन्त्रीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? नरक गितके विना शेष तीन गितयोंके मिथ्यादृष्टि जीवके होते हैं । चौबीस विभक्तिस्थान किसके होता है ? उपर्युक्त तीनों गितियोंके किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । तेईस, बाईस और इक्कीस विभक्ति स्थान किसके होते हैं ? किसी भी सम्यग्दृष्टि मनुष्यनीके होते हैं । तेरह और बारह विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी भी क्षपक मनुष्यनीके होते हैं ।

विशेषार्थ-कीवेदी द्रव्य मनुष्य दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयकी क्षपणा कर सकते हैं। इसिछए यहां मनुष्यनीके २३, २२, २१, १३ और १२ सत्त्वस्थान बतलाये हैं। पर कृत्यकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव मरकर स्त्रीवेदियोंमें नहीं उत्पन्न होता इसिलये२२ और २१ प्रकृतिक स्थानका स्त्रामी भी मनुष्यनीको ही बतलाया है। शेषकथन सुगम है।

हु २५ ६. पुरुषवेदमें अडाईस विभक्ति स्थान किसके होता है ? तिर्थम, मनुष्य और देव इन तीन गतियों के किसी भी मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीवके होता है। सत्ताईस और छन्दीस विभक्ति स्थान किसके होते हैं ? उपर्युक्त तीनों गतियों के किसी भी मिथ्यादृष्टि जीवके होते हैं। नारकी पुरुषवेदी नहीं होते इसिल्ये यहां उनका प्रहण नहीं किया है। कस्स १ अण्ण ० तिगइसम्माइहिम्स । एवमेक्कवीस । तेवीसविह ० कस्स १ अण्ण ० मणुससम्माइहिस्स अक्खविद-सम्मामिच्छत्तस्स । वावीसविह ० कस्स १ अण्ण ० तिगइ-सम्माइहिस्स अक्खीणदंसणमोहणीयस्स । तेरस-वारस-एकारस-पंचविह ० कस्स १ अण्ण ० मणुस्सखवयस्सं ।

§ २६०. णवंस० अहावीसविह० कस्स १ अण्ण० तिगइमिच्छा० सम्माइहिस्स वा । सत्तावीस-छन्वीसविह० कस्स १ अण्ण० तिगइमिच्छादिहिस्स । चउवीसविह० कस्स १ अण्ण० तिगइसम्माइहिस्स । वावीसविह० कस्स १ अण्ण० दुगइसम्माइहिस्स अक्खीणदंसणमोहणीयस्स । एक्कावीसविह० कस्स १ अण्ण० दुगइखइयसम्मादिहिस्स । तेवीसविह० कस्स १ अण्ण० मणुस्ससम्माइहिस्स अक्खविदसम्मामिच्छत्तस्स । तेरस-वारसविह० कस्स १ अण्ण० मणुस्सखवयस्स ।

चौबीस विभक्तिस्थान किसके होता है ? उपर्युक्त तीनों गतियों के किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । इसी प्रकार इक्कीस विभक्तिस्थान भी उक्त तीन गतियों के सम्यग्दृष्टि जीवके कहना चाहिये । तेईस विभक्ति स्थान किसके होता है ? जिसने सम्यग्मिध्यात्वका क्षय नहीं किया है ऐसे किसी भी सम्यग्दृष्टि मनुष्यके होता है । दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ और मिध्यात्व तथा सम्यग्मिध्यात्वकी क्षपणा मनुष्य ही करता है, इस छिये २३ प्रकृतिक सत्वस्थानका खामी मनुष्यको ही बतलाया है । बाईस विभक्ति स्थान किसके होता है ? जिसने दर्शनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे उक्त तीनों गतियों के किसी भी कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । तेरह, बारह, ग्यारह और पांच विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी एक क्षपक मनुष्यके होते हैं ।

\$ २६०. नपुंसकवेदमें अडाईस विभक्ति स्थान किसके होता है ? देवगितको छोदकर शेष तीनगितके मिथ्यादृष्टि या सन्यग्दृष्टि जीवके होता है। देवगितमें नपुंसकवेद नहीं होता इसिलये यहां उसका निषेध किया है । सत्ताईस और छन्बीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? उक्त तीन गितयों के किसी भी जीवके होते हैं । चौबीस विभक्ति स्थान किसके होता है ? उक्त तीन गितयों के किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । बाईस विभक्ति स्थान किसके होता है ? जिसने दर्शनमोहनीयका पूरा श्रय नहीं किया है ऐसे नरक और मजुष्यगितके किसी भी छतछत्यवेदक सम्यग्दृष्टिके होता है । इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होता है ? नरक और मजुष्य गितके किसी भी श्रायिक सम्यग्दृष्टिके होता है। तेईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? जिसने सम्यग्मिध्यातका श्रय नहीं किया है ऐसे किसी भी सम्यग्दृष्टि मजुष्यके है । तेरह और बारह विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी भी श्रपक मजुष्यके होते हैं ।

विशेषार्थ-कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि या क्षायिक सम्यग्दृष्टि मरकर नरकगतिके सिवा

६ २६१. अवगद० चउवीस-एक्कवीसविह० कस्स १ अण्ण० उवसंतकसायस्स । एकारस-पंच-चदु-तिण्णि-एक्कविहत्ती कस्स १ अण्ण० खवयस्स ।

§ २६२. कसायाणुवादेण कोधक० अद्वावीसादि जाव पंच-चत्तारिविहत्ति ति मूलो-घमंगो । एवं माण०, णवरि तिविह० अत्थि। एवं माया०, णवरि दुविह० अत्थि। एवं लोभ०, णवरि एयविह० अत्थि। अकसा० चउवीय-एकवीसविह० कस्स १ अण्ण० उवसंतकसायस्स। एवं जहाक्खाद०।

§ २६३. आभिणि०-सुद०-ओहि० अहावीसविह० कस्स १ अण्ण० सम्माइष्टिस्स । सत्तावीस-छन्वीसविह० णित्थ । सेसाणमोघभंगो । एवमोहिदंसणी-सम्माइहि-मण-पज्जवणाणीणं । एवं सामाइय-छेदो० ।

ज्ञेष नपुंसकोंमें नहीं उत्पन्न होता, इसिलये २२ और २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके स्वामी नपुंसकवेदी नारकी और मनुष्य वतलाये हैं। यहां मनुष्यपर्याय जिस भवमें क्षायिक सम्यादर्शन पैदा करना है उसी भवकी अपेक्षा लेना चाहिये। शेष कथन सुगम है।

इ. २.६१. अपगतवेदियों में चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी भी उपशान्तकषाय जीवके होते हैं । ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी भी क्षपकके होते हैं । अपगतवेदियों के उपशमश्रेणीकी अपेक्षा २४ और २१ तथा क्षपकश्रेणीकी अपेक्षा ११, ५, ४, ३, २ और १ सत्त्वस्थान होते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

§ २६२. कपाय मार्गणाके अनुवादसे कोधकषायी जीवों में अट्टाईस विभक्तिस्थानसे छेकर पांच और चार विभक्तिस्थान तक मूछोघके समान कथन करना चाहिये। इसीप्रकार मानकषायियों के भी समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके तीन विभक्तिस्थान भी पाया जाता है। इसीप्रकार मायाकषायवाछे जीवों के भी कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके दो विभक्तिस्थान भी पाया जाता है। मायाकषायवाछों के समान छोभकषायवाछों के भी समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके एक विभक्तिस्थान भी पाया जाता है। कपायरहित जीवों में चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं कि सी भी उपशान्तकषाय जीवके होते हैं। अकषायी जीवों के समान यथाख्यात संयतों के भी कहना चाहिये।

हु२६३.मितज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अविधिज्ञानी जीवोंमें अष्टाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? किसी भी सम्यग्दृष्टिके होता है । उक्त तीन ज्ञानवाले जीवोंके 'सत्ताईस और छुट्वीस विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं । शेष चौबीस आदि स्थानोंका ओघके समान कथन करना चाहिये । अविधिद्शनवाले, सम्यग्दृष्टि और मनःपर्ययज्ञानवाले जीवोंके भी इसीप्रकार समझना चाहिये । इसीप्रकार सामायिक और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके भी

<sub>६</sub> २६४. परिहार० अद्वावीस-चउवीस-तेवीस-वावीस-एकवीसविह० कस्स १ अण्ण० संजदस्स । सुहुमसांपराइय० चउवीस-एक्कवीसविह० कस्स १ अण्ण० उवसामयस्स । एक्विह० कस्स ? अण्ण० खन्नयस्स । संजदासंजद० अष्टावीस-चउचीसविह० कस्स ? अण्ण दुगईसु बहुमाणस्स । तेवीस-वावीस-एकवीसविह कस्स १ अण्ण मणुस्सस्स मणुस्सिणीए वा । असंजद० अष्टावीसादि जाव एकवीसं ति ओघमंगो ।

§ २६ ५. लेस्साणुवादेण किण्हलेस्साए अष्टावीसविह० कस्स १ अण्णद० चउगइमिच्छा-इहिस्म, देवगईए विणा तिगइसम्माइहिस्स । छन्वीस-सत्तावीसविह० कस्स ? अण्ण० चउगइमिच्छाइष्टिस्स । चउवीसविह० कस्स १ अण्ण० तिगइसम्माइष्टिस्स । एक्वीस-विह० कस्स ? अण्ण० मणुस्स-मणुस्सिणीखइयसम्माइहिस्स । एवं णील-काउलेस्साणं। णवरि काउलेस्साए वावीसविह० कस्स ? अण्ण० तिगइसम्माइहिस्स अक्खीणदंसण-

समझना चाहिये।

§ २६४. परिहार विशुद्धिसंय्तोंमें अट्ठाईस, चौवीस, तेईस, वाईस और इक्कीस विभक्ति-स्थान किसके होते हैं ? किसी भी संयतके होते हैं । सूक्ष्मसांपरायिकशुद्धि संयतोंमें चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी भी उपशामकके होते हैं । एक विभक्तिस्थान किसके होता है ? किसी भी क्षपकके होता है। संयतासंयतों अडाईस और चौवीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? तिर्थंच और मनुप्यगतिमें विद्यमान किसी भी जीवके होते हैं। तेईस, बाईस और इकीस विभक्तिस्यान किसके होते हैं ? किसी भी मनुष्य या मनुष्यनीके होते हैं। अंसयतोंके अहाईस विभक्तिस्थानसे लेकर इक्रीस विभक्तिस्थान तक ओघके समान सममना चाहिये।

विशेषार्थ-कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि या क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवं मरकर यदि तिर्यंच होता है तो उत्तम भोगभूमिज ही होता है पर वहां संयमासंयमकी प्राप्ति सम्भव नहीं, इसिलये संयतासंयत गुणस्थानमें २२ और २१ ये दो सत्त्वस्थान केवल मनुष्य गतिमें ही वतलाये हैं। शेष कथन सुगम है।

<sup>5</sup> २६५. लेश्यामार्गणाके अनुवादसे कृष्णलेश्यामें अडाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि जीवके और देवगतिको छोड़कर शेष तीन गतियोंके सम्यग्दृष्टि जीवके होता है। छन्त्रीस और सत्ताईस विभक्तिस्थान किसके होते हैं? चारों गतियोंके किसी भी मिथ्यादृष्टि जीवके होते हैं। चौबीस विभक्तिस्थान किसके होता है ? देवगतिको छोड़कर शेष तीन गतियोंके किसी भी सम्यग्दृष्टिके होता है। इकीस विभक्तिस्थान किसके होता है ? किसी भी क्षायिक सम्यग्दृष्टि मनुष्य या मनुष्यनीके होता है । इसी प्रकार नील और कपोत लेश्याओंका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि कापीत छेश्यामें वाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? जिसने दर्शनमोहनीका पूरा अय

मोहणीयस्स । एकवीसवीह० कस्स ? अण्ण० तिगइखइयसम्माइहिस्स ।

\$२६६. तेउ-पम्मलेस्सासु अट्टावीसविह० कस्स १ अण्ण० तिगइमिच्छा०-सम्मामि०-सम्मादिहीणं । सत्ताबीस-छव्वीसविह० कस्स १ अण्ण० तिगइमिच्छाइटिस्स । चउ-वीसविह० कस्स १ अण्ण० तिगइसम्माइटिस्स । एवमेकवीस० वतव्वं । तेबीसविह० नहीं किया है ऐसे नरक, तियंच और मनुष्य गतिके किसी भी क्रतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टिके होता है । इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होता है १ उक्त तीन गतियोंके किसी भी क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवके होता है ।

विशेषार्थ-देवगतिके सिवा शेष तीन गतियोंमें कृष्णलेश्याके रहते हुए सम्यग्दृष्टि और मिध्यादृष्टि दोनों प्रकारके जीवोंके २ प्रकृतिक सत्त्वस्थान बन जाता है यह तो स्पष्ट ही है, किन्तु देवगतिमें कृष्णलेश्याके रहते हुए यह स्थान मिथ्यादृष्टिके ही प्राप्त होता है. क्योंकि कृष्णादि तीन अञ्चभ लेक्याएं भवनत्रिकमें अपर्याप्त अवस्थामें ही पाई जाती हैं और इनके अपर्याप्त अवस्थामें सम्यग्दर्शन नहीं होता । २७ और २६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान चारों गतिके कृष्णलेश्यावाले मिध्यादृष्टियोंके सम्भव है, क्योंकि ऐसे जीवोंके चारों गतियोमें पाये जानेमें कोई वाधा नहीं। २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थान कृष्णलेक्याके रहते हुए देवगतिमें नहीं बतलानेका कारण यह है कि देवगतिमें कृष्णलेश्या अपर्याप्त अवस्थामें भवनत्रिकके पाई जाती है पर वहां सम्यग्दर्शन नहीं होता ऐसा नियम है। कृष्णलेश्यामें २३ और २२ प्रकृतिक सत्त्वस्थान नहीं पाये जाते, क्योंकि दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ अञ्चभ लेक्यावाले जीवके नहीं होता। २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थान पाया तो जाता है पर यह मनुष्य या मनुष्यनीके ही सम्भव है, क्योंकि क्षायिक सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो जानेपर मनुष्यगतिमें छहों छेरयाएँ सम्भव हैं। नील्लेरया और कापोतलेरयामें भी इसी-प्रकार सत्त्वस्थान प्राप्त होते हैं । किन्तु कापोतलेश्यामें २२ और २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके सम्बन्धमें कुछ विशेषता है। वात यह है कि प्रथम नरकके नारकी, भोगभूमिज तिर्यंच और मनुष्योंके अपर्याप्त अवस्थामें कापीत लेक्या पाई जानेके कारण कापीत लेक्यामें उक्त तीन गतिका जीव २२ और २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका स्वामी बन जाता है। प्रथम नरकमें कापोतलेश्या ही है और क्षायिकसम्यग्दृष्टि मनुष्यके भी कापोतलेश्या हो सकती है इसलिये इन दो गतिके जीव पर्याप्त अवस्थामें भी २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके स्वामी हो सकते हैं।

हु२६६.पीत और पद्मलेश्यामें अट्टाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? नरकगितको छोड़कर शेष तीन गितयोंके मिध्यादृष्टि, सम्यग्मिध्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? उक्त तीन गितयोंके किसी भी मिध्यादृष्टि जीवके होते हैं । चौबीस विभक्तिस्थान किसके होता है । उक्त तीन गितयोंके किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । इसीप्रकार इक्षीस विभक्तिस्थानका भी कथन

कस्स ? अण्ण० मणुस० मणुस्सिणीए वा । वावीसिवहत्ती कस्स ? अण्ण० दुगइअ-क्लीणदंसणमोहणीयस्स । अभन्त्रसिद्धि० छन्त्रीसिवह० कस्स ? अण्ण० ।

इ२६७. खइयस्स एक्कवीसविह० कस्स १ अण्ण० चडगइसम्माइहिस्स । सेसमोघ-मंगो । वेदगसम्माइहिस्स अट्ठावीस-चडवीसविह० कस्स १ अण्ण० चडगइसम्माइहिस्स । तेवीसविह० कस्स १ मणुस्सस्स मणुस्सिणीए वा । वावीसविह० कस्स १ अण्ण० चडगइसम्मा-इहिस्स अक्खीणदंसणमोहणीयस्स । उवसम० अट्ठावीसविह० कस्स १ अण्ण० चडग्मइ-सम्माइहिस्स । चडवीसविह० कस्स १ अण्ण० चडग्गइसम्माइहिस्स विसंजोइदाणं-ताणुवंधिचडकस्स । सासण० अट्ठावीसविह० कस्स १ अण्ण० चडगइसासणसम्मा-इहिस्स । सम्मामि० अट्ठावीस-चडवीसविह० कस्स १ अण्ण० चडग्रइसम्मामिच्छाइहिस्स । अणाहारि० कम्मइयभंगो ।

#### एवं सामित्तं समत्तं।

करना चाहिये। तेईस विभक्तिस्थान किसके होता है ! जिसने मिथ्यात्वका क्षय कर दिया है ऐसे किसी भी मनुष्य या मनुष्यनीके होता है । वाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ! जिसने दर्शनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे मनुष्य और देवगितके किसी भी जीवके वाईस विभक्तिस्थान होता है । अभन्योंमें छन्वीस विभक्तिस्थान किसके होता है । किसी भी अभन्यके होता है ।

\$२६७.क्षायिकसम्यग्दृष्टिगों इकीस विभक्तिस्थान किसके होता है ? चारों गितयों के किसी भी सम्यग्दृष्टिके होता है । क्षायिकसम्यग्दृष्टिके शेष स्थान ओषके समान समझना चाहिये । चेदकसम्यग्दृष्टिके होते हैं । तेईस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? चारों गितयों के किसी भी सम्यग्दृष्टिके होते हैं । तेईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? मनुष्य या मनुष्यनीके होता है । बाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? जिसने दर्शनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया ऐसे चारों गितयों के किसी भी कृत्यकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । उपशमसम्यग्दृष्टि जीवके होता है । उपशमसम्यग्दृष्टि जीवके होता है । चौवीस विभक्तिस्थान किसके होता है ? जिसने अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी है, ऐसे चारों गितके किसी भी उपशमसम्यग्दृष्टि जीवके होता है । सासादनसम्यग्दृष्टिके होता है । सम्यग्मिध्यादृष्टियों अदृृश्स और चौवीस विभक्तिस्थान किसके होता है । चारों गितके किसी भी सामादनसम्यग्दृष्टिके होता है । सम्यग्मिध्यादृष्टियों अदृृश्स और चौवीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? चारों गितके किसी भी सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवके होते हैं । कार्मणकाययोगियों के स्थानों का जिसप्रकार कथन कर आये हैं उसीप्रकार अनाहारक जीवों के समझना चाहिये ।

#### **\* कालो ।**

६२६८ अहियारसंभालणवयणमेदं । तत्थ कालाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण एकिस्से विहित्तिओ केवित्यं कालादो होदि १ जहण्णुक्तस्सेण अंतोम्रहुत्तं । तं जहा—इगिवीससंतकाम्मओ चेव खवणाए अब्भुद्देदि, सुद्धसद्दृष्णेण विणा चारितमोहक्खवणाणुववत्तीदो । तदो सो खवगसेदिमब्भुद्दिय अणियद्दिअद्धाए संखे भागे गंत्ण तदो अद्दकसाए खवेदि । पुणो अंतोम्रहुत्तमुविर गंत्ण श्रीणगिद्धीतिय-णिरयगइ-तिरिक्खगइ-णिरयगइपाओग्गाणुपुव्वी [तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी] एइंदिय वीइंदिय-तीइंदिय-चडिरंदियजादि-आदाबुजोव-थावर-सुहुम-साहारणसरीराणि एदाओ सोलसपयडीओ खवेदि । तदो उविर अंतोम्रहुत्तं गंत्ण मणपञ्जवणाणावरणीय-दाणंत-राह्याणं सव्वधादिवंधं देसधादिं करेदि । तदो उविर अंतोम्रहुत्तं गंत्ण ओहिणाणा-वरणीय-ओहिदंसणावरणीय-लाहंतराइयाणं सव्वधादिवंधं देसधादिं करेदि । तदो उविर अंतोम्रहुत्तं गंत्ण सुद्धाणावरणीय-अचक्खुदंसणावरणीय-भोगंतराइयाणं सव्वधादिवंधं देसधादिं करेदि । तदो उविर अंतोम्रहुत्तं गंत्ण सुद्धाणावरणीय-अचक्खुदंसणावरणीय-भोगंतराइयाणं सव्वधादिवंधं देसधादिं करेदि । तदो उविर अंतोम्रहुत्तं गंत्ण चक्खुदंसणावरणीयस्स सव्वधादिवंधं देसधादिं करेदि । तदो उविर अंतोम्रहुत्तं गंत्ण चक्खुदंसणावरणीयस्स सव्वधादिवंधं देसधादिं करेदि । तदो उविर अंतोम्रहुत्तं गंत्ण चक्खुदंसणावरणीयस्स सव्वधादिवंधं देसधादिं करेदि । तदो उविर अंतोम्रहुत्तं गंत्ण चक्खुदंसणावरणीयस्स सव्वधादिवंधं

अब कालानुयोगद्वारका अधिकार है।

§ २६ = . 'कालो ' यह वचन अर्थाधिकारका निर्देश करनेके लिए दिया है ।

कालानुयोगद्वारकी अपेक्षा ओघ और आदेशके भेदसे निर्देश दो प्रकारका है। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा एक विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है।

उसका खुळासा इसप्रकार है-जिसके चारित्रमोहनीयकी इकीस प्रकृतियोंकी सत्ता विद्यमान है वही चारित्रमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ करता है, क्योंकि क्षायिकसम्यग्दर्शनके विना चारित्रमोहकी क्षपणा नहीं वन सकती। इसप्रकार चारित्रमोहकी इकीस प्रकृतियोंकी सत्तावाळा क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव क्षपकश्रेणीपर आरोहण करके अनिवृत्तिकरणके काळके संख्यातवें भागको व्यतीत करके अनन्तर अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और प्रत्याख्यानावरण चतुष्क और प्रत्याख्यानावरण चतुष्क और प्रत्याख्यानावरण चतुष्क और प्रत्याख्यानावरण चतुष्क का क्षय करता है। अनन्तर अन्तर्भुहूर्त विताकर स्त्यानगृद्धित्रिक, नरकगित, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्थचगित, तिर्थचगत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्मशरीर और साधारणशरीर इन सोळ्ह प्रकृतियोंका क्षय करता है। पुनः अन्तर्भुहूर्त विताकर मनःपर्ययज्ञानावरण और दानान्तरायके सर्वधातिबन्धको देशधातिरूप करता है। इसके अनन्तर अन्तर्भुहूर्त विताकर अवधिक्षानावरण; अवधिदर्शनावरण और ळाभान्तरायके सर्वधातिबन्धको देशधातिरूप करता है। इसके अनन्तर अन्तर्भुहूर्त विताकर चत्रुदर्शनावरण और भोगान्तरायके सर्वधातिबन्धको देशधातिरूप करता है। इसके अनन्तर अन्तर्भुहूर्त विताकर चत्रुदर्शनावरण और मोगान्तरायके सर्वधातिबन्धको देशधातिरूप करता है। इसके अनन्तर अन्तर्भुहूर्त विताकर चत्रुदर्शनावरण और मोगान्तरायके सर्वधातिबन्धको देशधातिरूप करता है। इसके अनन्तर अन्तर्भुहूर्त विताकर चत्रुदर्शनावरण और चत्रुदर्शनावरणके सर्वधातिबन्धको देशधातिरूप करता है। इसके अनन्तर अन्तर्भुहूर्त विताकर चत्रुदर्शनावरणके सर्वधातिबन्धको देशधातिरूप करता है।

देसघादिं करेदि । तदो उनिर अंतोमुहुनं गंतूण आभिणिनोहियणाणानरणीय-पिरमोनंतराइयाणं सन्नघादिनं देसघादिं करेदि । तदो उनिर अंतोमुहुनं गंतूण निरियंत-राइयसन्नघादिनं देसघादिं करेदि । तदो उनिर अंतोमुहुनं गंतूण चदुसंजलण-णनणो-कसायाणं तेरसण्हं करूमाणमंतरं करेदि, ण अण्णेसिः, तेसिं चारितमोहत्ताभानादो । अंतरं करेमाणो पुरिसनेद-कोधसंजलणाणं पढमिहिदिमंतोमुहुत्तपमाणं मोत्तूण अंतरं करेमाणो पुरिसनेद-कोधसंजलणाणं पढमिहिदिमंतोमुहुत्तपमाणं मोत्तूण अंतरं करेदि, सेसण्कारसण्हं करूमाणमुद्यानिल मोत्तूण । तदो कदंतरिविदियसमए मोहणी-यस्स आणुपुन्निसंकमो लोभस्स असंकमो मोहणीयस्स एमहाणिओ वंघो एगहाणिओ उदओ णवंसयनेदस्स आजत्तकरणसंकामओ सन्नकम्माणं छसु आनिलयासु गदासु उदीरणा सन्नमोहणीयस्स संखेजनस्सिहिद्ओ वंघो ति एदाणि सत्तकरणाणि जुगनं पारभिदि । कयंतरिविदियसमयप्पहुिष्ठ णवंसयनेदं खनेमाणो अंतोमुहुतं गंतूण खनेदि । से काले इत्थिनेदनखनणं पारभिय तदो अंतोमुहुत्तं गंतूण तं पि खनिजमाणं खनेदि । एदेसिं दोण्हं पि कम्माणं खनणकालो पढमिहिदीए संखेजा भागा । तदो इत्थिनेद खीणे सत्तणोकसाए अंतोमुहुत्तकालेण खनेमाणो सनेददुन्विसममण पुरिसनेदिन्दिराणसंतकम्मं

वरणके सर्वघाति वन्धको देशघातिरूप करता है। इसके अनन्तर अन्तर्भुहूर्त विवाकर मितज्ञानावरण और परिभोगान्तरायके सर्वघातिवन्धको देशघातिरूप करता है। इसके अनन्तर अन्तर्भुहूर्त विवाकर वीर्यान्तरायके सर्वघातिवन्धको देशघातिरूप करता है। इसके अनन्तर अन्तर्भुहूर्त विवाकर चार संज्वलन और नौ नोकषाय इन तेरह कर्मोंका अन्तर करता है और दूसरे कर्मोंका अन्तर नहीं करता, क्योंकि और दूसरे कर्म चारित्रमोहनीयके भेद नहीं हैं। उक्त तेरह प्रकृतियोंका अन्तर करते समय पुरुषवेद और क्रोध संज्वलनकी अन्तर्भुहूर्त प्रमाण प्रथम स्थितिको छोड़कर उपरके निषेकोंका अन्तर करता है। और अनुद्धिरूप श्रेष ग्यारह कर्मोंकी उदयाविल प्रमाण प्रथम स्थितिको छोड़कर उपरके निषेकोंका अन्तर करता है। और अनुद्धिरूप श्रेष ग्यारह कर्मोंकी उदयाविल प्रमाण प्रथम स्थितिको छोड़कर उपरके निषेकोंका अन्तर करता है।

तद्नन्तर अन्तर करनेके दूसरे समयमें क्षपक जीव मोहनीयका आजुपूर्वी क्रमसे संक्रम, लोभका असंक्रम, मोहनीयका एकस्थानिक वन्ध, मोहनीयका एक स्थानिक उदय, नयुं-सक वेदका आवृत्तकरण संक्रम, समस्त कर्मोंकी छह आवलीके अनन्तर ही उदीरणाका होना और समस्त मोहनीयका संख्यात हजार वर्ष प्रमाण स्थितिबन्ध इन सात करणोंको एक साथ प्रारंभ करता है। फिर अन्तर करनेके दूसरे समयसे लेकर नपुंसकवेदका क्षय करता हुआ अन्तर्मुहूर्त प्रमाण कालमें उसका क्षय करता है। उसके अनन्तर स्रीवेदकी क्षपणाका प्रारंभ करके अन्तर्मुहूर्त कालमें उसका भी क्षय करता है। इन दोनों ही कर्मोंका क्षपणाकाल प्रथमस्थितिका संख्यात वहुभाग प्रमाण है। इसप्रकार स्रीवेदके क्षय हो जानेपर अन्तर्मुहूर्त कालके द्वारा श्रेप सात नोकपायोंका क्षय करता हुआ सवेद भागके द्विचरम समयमें

छण्णोकसायचरिमफालिं च सन्वसंकमेण कोधसंजलणिम संकामेदि। तदो सवेदिय-चरिमसमयप्पहुिंड समयूणदोआविलयमेत्तकालं पंचिवहित्तिओं होदि। से काले अवेदओं होद्ण अस्सकण्णकरणं करेमाणो पुरिसवेदणवक्षवंधं खवेदि। तिम्म खीणे चतारि विहित्तिओं होदि। तदो उविरमंतोमुहुत्तं गंतूण अस्सकण्णकरणे समत्ते चदुण्हं संजल-णाणमेकेकिस्से संजलणाए तिण्णि तिण्णि वादरिक हीओं अंतोमुहुत्तकालेण करेदि। तदो किहीकरणे समत्ते कोधसंजलणस्स तिण्णि किहीओं जहाकमेण खवेदि। कोधसंजलणे खविदे तिण्हं विहित्तिओं होदि। तदो जहाकमेण अंतोमुहुत्तकालेण माणसंजलणिकिहीओं खवेदि। ताधे दोण्हं विहित्तिओं होदि। तदो अंतोमुहुत्तेण कालेण मायासंजलण-तिण्णिकिहीओं खवेमाणों लोभसंजलणपढमिकिहीए अब्मंतरे दुसमयूणदोआवालियमेत्त-कालं गंतूण खवेदि। तिम्म खीणे एकिस्से विहित्तिओं होदि। तदो जहाकमेण दुसमयूण-दोआवालियमेत्तकालेणूणों लोभपढमिविदयवादरिक हीओं लोभमुहुमिकिहीओं च खवे-

पुरुषवेदके सत्तामें स्थित पुराने कमोंका और छह नोकषायोंकी अन्तिम फालिका सर्वसंक्रमके द्वारा क्रोध संज्वलनमें संक्रमण करता है। तदनन्तर वेदका अनुभव करने वाला वह जीव सवेदभागके चरम समयसे लेकर एक समय कम दो आवली कालतक पुरुषवेद और चार संज्वलन इन पांच प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है। इसप्रकार सवेद अनिवृत्तिकरणके अनन्तर अनेद अनिवृत्तिकरणके कालमें अनेदक होकर अद्दकर्ण करणको करता हुआ पुरुषवेदके नवकबन्धका एक समयकम दो आवली प्रमाण कालके द्वारा क्षय करता है। इसप्रकार पुरुषवेदके श्रीण हो जानेपर यह जीव चार प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है। अन्तर्भुहूर्त प्रमाणकाल विताकर अदवकर्णकरणके समाप्त हो जानेपर अन्तर्भुहूर्त कालके द्वारा चारों संज्वलन कषायोंमेंसे एक एक संज्वलनकी तीन तीन वादरकृष्टियां करता है। इसप्रकार कृष्टिकरणके समाप्त हो जानेपर कोधसंज्वलनकी तीनों कृष्टियोंका यथाक्रमसे क्षय करता है। इसप्रकार क्रोधसंज्वलनके क्षीण हो जानेपर यह जीव तीन प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है तदनन्तर अन्तर्भुहूर्त कालके द्वारा मानसंब्वलनकी तीनों कृष्टियोंका यथा-क्रमसे क्षय करता है। इसप्रकार मानसंज्वलनके क्षीण होजानेपर उस समय यह जीव दो प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है। तदनन्तर अन्तर्मुहूर्तकालके द्वारा मायासंब्वलनकी तीन कृष्टियोंका द्यय करता हुआ लोभसंज्वलनकी पहली कृष्टिके भीतर दो समय कम दो आवली-मात्र कालको व्यतीत करके उनका क्षय करता है। इसप्रकार मायासंव्वलनके श्रीण हो जाने पर यह जीव केवल एक लोभप्रकृतिकी सत्तावाला होता है। तदनन्तर लोभकी पहली और दूसरी बादर कृष्टिका तथा लोभकी सूक्ष्मकृष्टियोंका यथाक्रमसे क्षय करते हुए इस जीवको छोभप्रकृतिके क्षय करनेमें जितना काल लगता है उसमेंसे दो समयकम दो आव-लीप्रमाण कालके कम कर देनेपर जो काल शेष रहता है वह एक प्रकृतिरूप स्थानका माण्स्स जो कालो सो एगविहत्तियस्स जहण्णकालो होदि।

§ २६६. उक्कस्सकालो वि अंतोग्रहुत्तं । तं जहा-पुरिसवेद-लोभसंजलणाणं उदएण जो खवगसेिंदं चिंडदो सो कोधसंजलणोदएण खनगसेिंदं चिंडदस्स अस्सकण्णकरण-काले कोधसंजलणं फह्यसरूवेण खवेदि । कोधसंजलणोदएण खनगसेिंदं चिंडदस्स किड्डीकरणकाले माणसंजलणं फह्यसरूवेण खवेदि । कोधसंजलणोदएण खनगसेिंदं चिंडदो जेण कालेण कोधसंजलणितिणिकिड्डीओ वेदयमाणो खवेदि तिम्ह चेव डाणे तेणव कालेण एसो मायासंजलणं फह्यसरूवेण खवेदि । कोधोदएण चिंडदो जिम्म माणिकिट्डीओ खवेदि तिम्ह लोहोदएण चिंडदो एगिविहित्तओ होद्ण अस्सक-ण्णकरणं करेदि । कोधोदएण खनगसेिंदं चिंडदो जिम्म मायाए तिण्णि किट्डीओ खवेदि तिम्म उद्देसे तेणेव कालेण लोभस्स तिण्णि किट्डीओ करेदि । कोधोदएण जिम्म काले लोभपढमविदियवादरिकिड्डीओ सुहुमिकिड्डिं च वेदेदि लोहोदएण खनगसेिंदं चिंडदो लोमिकिड्डीओ तिम्ह चेव उद्देसे तेणेव कालेण खवेदि । संपिह कोहोदएण

जवन्य काल होता है।

§ २६१. तथा एक प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट कालभी अन्तर्भुहूर्त प्रमाण होता है। वह इसप्रकार है-पुरुषवेद और लोभसंज्वलनके उदयसे जो क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है वह जीव, क्रोधसंब्बलनके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवका जो अश्वकर्णकरणका काल है, उस कालमें क्रोधसंज्वलनका स्पर्धकरूपसे क्षय करता है। तथा क्रोधसंज्वलनके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधसंज्वनके कृष्टिकरणका जो काल है पुरुषवेद और लोभ-संज्यलनके उदयसे क्पकश्रेमीपर चढ़ा हुआ जीव उस कालमें मानसंज्यलनका स्पर्धकरूपसे क्ष्य करता है। तथा क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्ष्पकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव जिस कालमें क्रोधसंच्वलनकी तीन कृष्टियोंका अनुभव करता हुआ उनका क्षय करता है, पुरुषवेद और लोमसंन्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव उसी स्थानमें और कालमें मायासंज्वलनका स्पर्धकरूपसे क्षय करना है। क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपक्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव जिस समय मानकी तीन कृष्टियोंका क्षय करता है छोभके उदयसे चढ़ा हुआ जीव उस समय एक प्रकृतिकी सत्तावाला होकर अश्वकर्ण कियाको करता है। क्रोधके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव जिस समय मायाकी तीन कृष्टियोंका क्षय करता है लोभके उद्यसे क्ष्पकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव उसी स्थानमें और उसी कालके द्वारा लोभकी तीन कृष्टियां करता है। क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव जिस समय होभकी पहली और दूसरी वादर कृष्टियोंका तथा सूक्ष्मकृष्टिका वेदन करता है लोमके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव उसी स्थानमें और उसी कालके द्वारा लोभकी तीन कृष्टि-योंका क्षय करता है। इसप्रकार क्रोधके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके दो समय

खनगसेिं चिडदंस जो माणितािणिकिटीनेदयकालो दुसमयूणदोआवािलयपरिहीणो मायासंजलणितिणिकिटीनेदयकालो लोभपढमिविदयबादराकिटीणं सुहुमिकिटीए च जो नेदयकालो सो एकिस्से निहित्तयस्स उक्तस्सकालो होिद । जहण्णकालादो उक्तस्सकालो अंतोसुहुत्तभानेण सारसो होद्ण संखे अगुणो ।

\* एवं दोण्हं तिण्हं चदुण्हं विहत्तियाणं।

§ २७०. जथा एकिस्से विहात्तियस्स जहण्णुकस्सकालो अंतोग्रहुत्तं तहा एदेसिंपि जहण्णुकस्सकालो अंतोग्रहुत्तं चेव । तं जहा-दोण्हं विहात्तियस्स ताव उच्चदे, कोधोदएण खनग-सेढिं चिडय माणितिण्णिकिट्टीओ खनेमाणो मायाए पढमिकेट्टीनेदयकाल मंतरे दुसम-यूणदोआवालियमेत्तकालं गंतूण माणणवक्षवंधं खनेदि से काले दोण्हं विहात्तिओ होदि । पुणो मायासंजलणपढमानिदियतिदयिक ट्टिटीओ खनेमाणो मायासंजलणपनक वंधं लोभसंजलणपढमिकेट्टीनेदयकाल मंतरं दुसमयूणदोआवालियमेत्तकालं गंतूण खनेदि तेण माया-संजलणातिण्णिकिट्टीनेदयकालो सयलो दोण्हं विहात्तियस्स जहण्णकालो होदि । दोण्हं कम दो आविल्योंसे न्यून मानकी तीन क्रष्टियोंका जो नेदक काल है और माया संजललकी तीन क्रष्टियोंका जो नेदक काल है और माया संजललकी तीन क्रष्टियोंका जो नेदक काल है, और लोभसंज्वलनकी पहली और दूसरी बादरक्रष्टियोंका तथा सूक्ष्मकृष्टिका जो नेदक काल है वह सब लोभके बदयसे क्षपक श्रेणी-पर चढ़े हुए जीनके एक प्रकृतिकप स्थानका उत्कृष्ट काल होता है। एक प्रकृतिकप स्थानके जघन्यकालसे उसीका उत्कृष्ट काल सामान्यकी अपेक्षा अन्तर्भेहुत्ते होता हुआ भी संख्यातगुणा है अर्थात् अन्तर्भेहुत्ते सामान्यकी अपेक्षा दोनों काल समान हैं फिर भी जघन्यकालसे उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।

\* इसीप्रकार दो, तीन और चार प्रकृतिक सन्वस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भेहर्त है।

\$२७०. जिस प्रकार एक प्रकृतिकस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त प्रमाण कहा है उसीप्रकार इन स्थानोंका भी जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त समझना चाहिये। वह इस प्रकार है। उसमें पहले दो प्रकृतिक स्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाल कहते हैं—कोधके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाला जीव मानसंज्वलनकी तीन कृष्टियोंका क्षय करता हुआ मायाकी पहली कृष्टिके वेदन करनेके कालमेंसे दो समय कम दो आवलीप्रमाण कालके उयतीत होनेपर संज्वलनमानके नवक समयप्रवद्धका क्षय करता है और इसप्रकार वह जीव दो प्रकृतिक्षप स्थानका स्वामी होता है। पुनः मायासंज्वलनकी पहली, दूसरी और तीसरी कृष्टिका क्षय करता हुआ लोभसंज्वलनकी पहली कृष्टिके वेदन करनेके कालमेंसे दो समय कम दो आवली प्रमाण कालके जानेपर मायासंज्वलनके नवक समयप्रवद्धका क्षय करता है। अतः साया संज्वलनकी तीन कृष्टियोंका समस्त वेदककाल दो प्रकृतिक स्थानका ज्वन्यकाल

विहत्तियाणमुक्कस्सकालो पुण मायासंजलणोदएण खवगसेढिं चिडदस्स अस्सकण्णकरण-कालं किटीकरणकालं मायातिण्णिकिटीवेदयकालं च घेचूण होदि । क्रदो १ पुरिसवेद-माओदएण जो खवगसेढिं चाडिदो सो कोघोदएण चिडदस्स अस्सकण्णकरणकाले कोधं फद्दयसरूवेण खवेदि । कोघोदएण चिडदस्स किटीकरणकाले माणं फद्दयसरूवेण खवेदूण दोण्हं विहत्तिओ होदि । तदो कोघिकिटीवेदयकालिम्म मायालोभसंजलणाण-मस्स (कण्ण) करणं करेदि । पुणो माणिकिटीवेदयकालिम्म मायालोभसंजलणिकिटीओ करेदि । तदो मायासंजलणाए अप्पणो तिण्णिकिटीओ पुन्वाविघाणेण खविय एकिस्से विहत्तिओ होदि ति ।

§ २७१. तिण्हं विहत्तियस्स जहण्णकालो अंतोम्रहुत्तं । तं जहा—पुरिसवेदकोष-संजलणाणमुदएण जो खवगसेढिं चडदि सो कोधसंजलणतिण्णिकिटीओ खवेमाणो माणपढमिकट्टीअञ्भंतरे दुसमयूणदोआवलियमे त्तकालं गंतूण कोधणवकवंधं खवेदि तिण्हं विहत्तिओ होदि । पुणो माणसंजलणतिण्णिकिटीओ खवेमाणो मायासंजलणपढमिकटी-

होता है। दो प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट काल तो सायासंज्यलनके उद्यसे क्षपकिष्रणी-पर चढ़े हुए जीवके अञ्चकर्णकरणके कालको सायासंज्यलनके कृष्टिकरणके कालको और सायासंज्यलनके तीन कृष्टियोंके वेदककालको मिला कर होता है। इसका कारण यह है कि जो जीव पुरुषवेद और सायाके उदयके साथ क्ष्पकिष्ठणीपर चढ़ा है वह, कोधके उदयसे क्षपकिष्ठणीपर चढ़े हुए जीवके कोधसंज्यलनके अञ्चकर्णकरणका जो काल है उस कालमें कोधका स्पर्धकरूपसे क्षय करता है। कोधके उदयसे क्षपकिष्ठणीपर चढ़ा हुआ जीव उस कालमें मानका स्पर्धकरूपसे क्षय करके दो प्रकृतिकृप स्थानका सालिक होता है। तदनन्तर कोधके उदयसे क्षपकिष्ठणीपर चढ़ा हुआ जीव जिस समय कोधकी तीन कृष्टियोंका वेदन करता है उस समय, सायाके उदयसे क्षपकिष्ठणीपर चढ़ा हुआ जीव माया और लोमसंज्यलनकी अश्वकर्णिक्रणको करता है। तदनन्तर कोधके उदयसे क्षपकिष्ठणी पर चढ़ा हुआ जीव जिस समय मानकी तीन कृष्टियोंका वेदन करता है उस समय, मायाके उदयसे क्षपकिष्ठणीपर चढ़ा हुआ जीव माया और लोमसंज्यलनकी तीन कृष्टियोंको करता है। तदनन्तर सायाके उदयसे क्षपकिष्ठणीपर चढ़ा हुआ वह जीव मायासंज्यलन सबन्धी क्षपनी तीन कृष्टियोंका पूर्वोक्त विधिके अनुसार क्षय करके एक प्रकृतिकी सत्तावालां होता है।

§ २७१. तीन प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल अन्तर्महूर्त है। वह इसप्रकार है—पुरुषवेद और क्रोधसंब्वलनके उदयसे जो क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है वह क्रोधसंब्वलनकी तीन कृष्टियोंका क्षय करके मानसंब्वलनकी पहली कृष्टिके कालमेंसे दो समय कम दो आवली प्रमाण कालके जानेपर क्रोधसंब्वलनके नवक समयप्रवद्धका क्षय करता है और तब तीन प्रकृतिकस्थानका

अब्भंतरे दुसमयूणदोआवालियमेत्तकालं गंतूण जेण खवेदि तेण माणसंजलणतिण्णिकिही-खवणकालो तिण्हं विहत्तियस्स जहण्णकालो होइ । तस्सेव उक्कस्सकालो बुचदे । तं जहा—जो पुरिसवेद-माणोदएण खवगसेढिं चाडिदो सो कोधोदएण खवगसेढिं चाडिदस्स अस्सकण्णकरणकाले कोधसंजलणं फद्द्रयस्त्रवेण खवेदि । ताधे तिण्हं विहत्तिओ होदि । तदो कोघोदएण चाडिदस्स किहीकरणकाले माण-माया-लोभसंजलणाणमस्सकण्णकरणं करेदि । कोधोदयक्खवगस्स कोधितिण्णिकिहीवेदयकालिम माण-माया-लोभसंजलणाणं किहीओ करेदि । तदो माणसंजलणतिण्णिकिहीओ खवेमाणो मायासंजलणपढमिकिह-अब्भंतरे दुसमयूणदोआविलयमेत्तकालं गंतूण माणणवकवंधं जेण खवेदि तेण माणोद-यक्खवगस्स अस्सकण्णकरणकालो किहीकरणकालो किहीवेदयकालो च तिण्हं विहित्तियस्स उक्कस्सकालो होदि ।

§ २७२. चउण्हं विहत्तियस्स जहण्णकालो बुचदे। तं जहा-पुरिस्रवेदमाणो-स्वामी होता है। पुनः मानसंज्वलनकी तीन कृष्टियोंका क्षय करता हुआ मायासंज्वलनकी पहली कृष्टिके कालमेंसे दो समय कम दो आवली प्रमाण कालके जानेपर चूंकि उनका क्षय करता है इसलिये मानसंज्वलनकी तीन कृष्टियोंका जो क्षपणकाल है वह तीन प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल होता है।

अब तीन प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल कहते हैं वह इस प्रकार है—जो पुरुषवेद और मानसंव्यलनके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधके अरवकर्णकरणका जो काल है उस कालमें क्रोध-संव्यलनका स्पर्धकरूपसे क्षय करता है। और तय वह जीव तीन प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है। तदनन्तर क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधसंव्यलनके तीन कृष्टियों के करनेका जो काल है उसकालमें, मानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव मान, माया और लोभसंव्यलनकी अरवकर्णिक्रयाका करता है। तथा क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधकी तीन कृष्टियों के वेदनका जो समय है, मानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधकी तीन कृष्टियों के वेदनका जो समय है, मानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव उस समय मान, माया और लोभसंव्यलनकी तीन कृष्टियों करता है। तदनन्तर मानसंव्यलनकी तीन कृष्टियोंका क्षपण करता हुआ माया संव्यलनकी पहली कृष्टिके कालमेंसे दो समय कम दो आवली प्रमाण कालके जानेपर मानके नवकवन्धका चृंकि क्षय करता है इसिलये मानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके अरवकर्णकरणकाल, कृष्टिकरणकाल और कृष्टिवेदककाल यह सब मिलकर तीन प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्टकाल होता है।

६२७२. अव चार प्रकृतिरूप स्थानका जघन्यकाल कहते हैं। वह इसप्रकार है—जो पुरुष वेद और मानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा है वह जीव, क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपक- दएण जो खनगसेिं चिंदि। सो कोधसंजलणोदयक्खनयस्स अस्सकण्णकरणकालिम्म दुसम्यूणदोआविलयमेत्तकालं गंतूण पुरिसवेदणवक्वंधं खनेदि, ताधे चल्लं विहित्तिओ होदि । तदो कोधसंजलणं फद्द्यसहत्वेण खनेमाणो माणोदयक्खनयस्स अस्सकण्णकरण-काल्ल्मंतरे दुसम्यूणदोआविलयमेत्तकालं गंतूण कोधसंजलणणवक्वंधे खनिदे जेण तिण्हं विहित्तिओ होदि, तेण कोधसंजलणस्स फद्द्यसहत्वेण खनणद्धा चदुण्हं विहित्तियस्स जहण्णकालो होदि । तस्सेन उक्करसकालो बुच्चदे । तं जहा—इत्थिवेदकोधोदएण जो खनगसेिं चिंदि सो सनेदियचरिमसमए पुरिसवेदवंधगो होद्गण तदो अंतोम्रहुत्त-मुनरि गंतूण पुरिसवेदेण सह छण्णोकसाएसु खीणेसु जेण चत्तारि विहित्तिओ होदि तेण कोधोदयक्खनगस्स अस्सकण्णकरणकालो किट्टीकरणकालो किट्टीवेदयकालो च दुसम-यूणदोआविलयन्महिओ चल्लं विहित्तियस्स उक्करसद्धा ।

श्रेग्णीपर चढ़े हुए जीवके कोधसंज्वलनके अरवकर्णकरणका जो काल है उसमें दो समय-कम दो आवली प्रमाण कालके जानेपर पुरुषवेदके नवकवन्धका क्षय करता है। तब जाकर चार प्रकृतिकृप स्थानका स्वामी होता है। तदनन्तर कोधसंज्वलनका स्पर्धकरूपसे क्षय करता हुआ वह जीव चूंकि मानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके अरव-कर्णकरणके कालमें दो समय कम दो आवली प्रमाण कालके व्यतीत होनेपर कोधसंज्वलनके नवकबन्धका क्षय करके तीन प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है इसलिये कोधसंज्वलनके स्पर्धकरूपसे क्षय होनेका जो काल है वह चार प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल है।

अव इसी चार प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल कहते हैं। वह इसप्रकार है—जो जीव स्त्रीवेद और क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा है वह सवेदभागके चरम समयंमें पुरुषवेदका बन्धक होकर अन्तर्मुहूर्त बिताकर पुरुषवेदके साथ छह नोकषायोंके क्षीण हो जानेपर चूंकि चार प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है इसिल्ये क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणी-पर चढ़े हुए जीवके अदवकर्णकरणकाल, कृष्टिकरणकाल और दो समयकम दो आवलियोंसे अधिक कृष्टिवेदककाल यह सब मिलाकर चार प्रकृतिक्षप स्थानका उत्कृष्ट काल होता है।

विशेषार्थ-एक, दो, तीन और चार विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल किस प्रकार प्राप्त होता है इस विषयका ठीक तरहसे ज्ञान करानेके लिये नीचे कोष्ठक दिया जाता है। इससे दो बातें जानी जाती हैं। एक तो यह कि किस कषायके उदयके साथ क्षपक्षेत्रणी पर चढ़े हुए जीबके चार कषायोंकी क्षपणा किस प्रकार होती है। और दूसरी यह कि किसी एक कषायके उदयसे क्षपक्षेत्रणीपर चढ़े हुए जीवके जिस समय अमुक किया होती है उसी समय दूसरी कपायके उदयसे क्षपक्षेत्रणीपर चढ़े हुए जीवके कीनसी क्रिया होती है।

| }                |                                            |                                                  |                               | ·~~~~~~~~~~~                 |
|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| काल              | क्रोधके उद्यसे                             | मानके उदयसे                                      | मायाके उदयसे                  | लोभके उदयसे                  |
| अन्त-<br>मुहूर्त | चारों कपायोंका<br>अश्वकर्णकरण              | क्रोधक्ष्य<br>(नवकवन्धके विना)                   | फ्रोधक्षय<br>(नवकबन्धके विना) | कोधक्षय<br>(नवकवन्धके विना)  |
| ,,               | क्रोध,मान,माया व<br>लोभकी<br>१२ कृष्टिकरण  | मान, माया व लोसका<br>अश्वकर्ण करण                | 1 -                           | मानक्ष्य<br>(नवकबन्धके विना) |
| 57               | क्रोध तीन कृष्टि क्ष्य<br>(नवकवन्धके विना) | मान, माया व लोभकी<br>१ कृष्टि करण                | माया और छोसका<br>अश्वकर्ण करण | मायाक्षय<br>(नवकवन्धके विना) |
| ;>               |                                            | मान तीन कृष्टि क्ष् <b>य</b><br>(नवकवन्धके विना) | माया व लोभकी<br>६ कृष्टिकरण   | लोभका<br>अश्वकर्ण करण        |
| 27               | माया तीन कृष्टि क्ष्य<br>(नवकबन्धके चिना)  | माया तीन कृष्टि क्षय<br>(नवकवन्धके विना)         | - 1                           | लोभ ३ कृष्टि करण             |
| 39               | लोभ तीन कृष्टि क्ष्य                       | लोभ तीन कृष्टि क्ष्य                             | लोभ तीन कृष्टि क्ष्य          | लोभ तीन कृष्टि क्षय          |

स्रीवेदके उदयसे जो जीव क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है वह छह नोक्षाय और पुरुषवेदका एक साथ क्षय कर देता है, अतः स्त्रीवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके अरवकर्णकरणके कालमें या स्पर्धकरूपसे कोधक्षयके कालमें पुरुपवेद्के तवकबन्ध क्षयको प्राप्त न होकर पहले ही निर्करित होजाते हैं। पर जो जीव पुरुषवेद या नपुंसक वेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके अश्वकर्णकरणके कालमें या कोघक्षयके कालमें दो समय कम दो आविल काल तक पुरुषवेदके नवकवन्ध रहते हैं। कोष्ठकके प्रथम नम्बरके चारों खानोंमें इतनी विशेषता है जो उनमें नहीं दिखाई गई है। अतः इस विशेषताको ध्यानमें रखना चाहिये; क्योंकि इतनी विशेषताको ध्यानमें रखकर कोष्ठकके ऊपरसे उक्त चारों स्थानोंके जघन्य और उत्कृष्ट कालके ले आनेमें सरलता होती है। अब आगे उन्हीं कालोंको कोष्ठकके ऊपरसे समझानेका प्रयत्न किया जाता है-जो जीव क्रोध, मान या मायाके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ेगा उसके एक विभक्ति स्थानका जघन्य काल दो समय न्यून दो आवलीकम अन्तर्भुहूर्त होगा। यह बात छठे नम्यरके प्रारम्भके तीन खानोंसे मली भांत ज्ञात हो जाती है। अन्तर्भुहूर्त कालमेंसे दो समय कम दो आविलकाल कम करनेका कारण यह है कि लोभकी तीन कृष्टियोंके क्षय कालमें दो समय कम दो आवलिकाल तक मायाके नवकवन्ध पाये जाते हैं। इसीप्रकार इतना काल कम करनेका कारण अन्यत्र भी जानना। तथा जो जीव छोभके खर्यसे चपकश्रेणीपर चढ़ेगा उसके एक विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल प्राप्त होगा । यह वात लोभके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए

जीवके कोष्ठकके जो छह खाने दिये हैं उनमेंसे अन्तिम तीन खानोंसे जानी जाती है। यहां लोभका अर्वकर्णकरण, लोभकी तीन कृष्टिकरण और लोभकी तीन कृष्टियोंका क्षय, इस कालमेंसे दो समय कम दो आवली कम कर देनेपर एक विभक्ति स्थानका उत्कृष्टकाल प्राप्त होता है। दो विभक्तिस्थानका जघन्य काल क्रोध या मानके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके होता है यह बात अपरसे पांचवें नम्बरके प्रारम्भके दो खानोंसे जानी जाती है। वहां मायाकी तीन कृष्टियोंके क्षयका जो काल बतलाया है वही दो विभक्तिस्थानका जघन्य काल है। यद्यपि मायाके नवकवन्धका क्षय लोभ कृष्टिक्षयके कालमें होता है, अतः दो विभक्ति-स्थानका दो समय कम दो आवलिकाल और कहना चाहिये था, पर मायाकृष्टि क्षयके कालमें दो समय कम दो आविलकाल तक मानके नवक वन्धका क्षय होता रहता है अत: यदि अन्तमें इतना काल वढ़ाया जाता है तो प्रारम्भमें उतनाही काल घटाना पड़ता है। इस-लिये इस घटाने और वढ़ानेकी विधिको छोड़कर सायाकी तीन कृष्टियोंके क्षयका काल दो विमक्तिस्थानका जघन्य काल है ऐसा कहा। तथा जो जीव मायासंज्वलनके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके दो विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल होता है। यह बात मायाके उदयसे क्षपकक्षेणीपर चढ़े हुए जीवके जो छह खाने दिये हें उनमेंसे तीसरे, चौथे और पांचनें नम्बरके खानोंसे जानी जा सकती है। तीन विभक्तिस्थानका जघन्य काल फ्रोधके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके होता है। यह वात ऊपरसे प्रारम्भके चौथे खानेसे जानी जानी जा सकती है। विशेष कथन जिस प्रकार दो विभक्तिस्थानके जघन्य कालके कहते समय कर आये हैं उसी प्रकार यहां जानना। तथा तीन विभक्ति-स्थानका उत्कृष्ट काल मानसंव्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके होता है। यह वात मानके उदयसे क्षपकश्रेणी पर चढ़े हुए जीवके जो छह खाने दिये हैं उनमेंसे प्रारम्भके दूसरे, तीसरे और चौथे खानेसे जानी जा सकती है। चार विभक्तिस्थानका जधन्यकाल स्त्रीवेदके विना रोष दो वेदोंमेंसे किसी एकके साथ मान, माया व लोभके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके होता है। यह बात प्रथम नम्वरके कोण्ठकके अन्तके तीन खानोंसे जानी जाती है। तथा चार विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल खीवेद और क्रोधके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके होता है यह बात क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणी-पर चढ़े हुए जीवके जो छह खाने दिये हैं उनमेंसे प्रारम्भके तीन खानोंसे जानी जाती है। यहां स्त्रीवेदके उदयकी प्रधानतासे उत्कृष्ट काल इसलिये कहा है कि ऐसे जीवके चारों कषायोंके अञ्चकर्णकरणके कालमें पुरुषवेदके नवकबन्ध नहीं रहते। अतः अन्यवेदके उदयसे त्तपकश्रेणिपर चढ़े हुए जीवकी अपेक्षा स्त्रीवेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके दो समय कम दो आविल काल अधिक प्राप्त होता है। इसप्रकार एक, दो, तीन और चार विभक्तिस्थानोंका जघन्य व उत्कृष्ट काल जानना जाहिये।

\* पंचण्हं विहत्तिओ केवचिरं कालादो ? जहण्णुकस्सेण दोआविल-याओ समयूणाओ ।

६ २७३. जुदो १ कोधसंजलणपुरिसवेदोदएण वस्तवगसेढिं चिडदस्स सवेदियदुचरिमसमए छण्णोकसाएहि सह खिवदपुरिसवेदिचराणसंतस्स सवेदियचरिमसमए समयूणदोआवित्यमेत्तपुरिसवेदणवकसमयपबद्धाणस्रवलंभादो । चिराणसंतसमयपबद्धाणं व
णवकवंधसव्वसमयपबद्धाणमेकसराहेण विणासो किण्ण होदि १ ण, बंधावित्याए अइकंताए पुणो संकमणआवित्यचरिमसमए सव्वणवकवंधाणं णिस्संतभावुवलंभादो ।
ते च समयूणदोआवित्यणवकसमयपबद्धा कमेणेव परसरूवेण गच्छंति बंधावित्यसंकमणावित्यचरिमसमयाणं सव्वसमयपबद्धसंविधयाणमक्कमेण समर्चीए अभावादो ।

# पांच प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कम दो आवलीप्रमाण है।

ई २७३. शंका-पांच प्रकृतिक खानका एक समय कम दो आवलीप्रमाण काल क्यों है ? समाधान-क्यों कि जो क्रोधसंज्वलन और पुरुषवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ा है, अतएव जिसने सवेदमागके द्विचरम समयमें छह नोकषायों के साथ पुरुषवेदके सत्तामें खित पुराने कर्मों का नाश कर दिया है, उसके सवेदमागके चरम समयमें एक समय कम दो आवली प्रमाण कालतक खित रहनेवाले पुरुपवेदसंबन्धी नवक समयप्रवद्ध पाये जाते हैं। अतः पांच प्रकृतिक स्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कम दो आवली होता है।

शंका-पुराने सत्कर्मीके समान सम्पूर्ण नवक समयप्रबद्धोंका उसीसमय एकसाथ नाशं क्यों नहीं हो जाता ?

समाधान-नहीं, क्योंकि वन्धाविक व्यतीत हो जानेके श्रानन्तर संक्रमणाविकिके अन्तिम समयमें सम्पूर्ण नवक समयप्रवद्धोंका विनाश देखा जाता है, इसिक्षेये पुराने सत्कर्मीके साथ नवक समयप्रवद्धोंका नाश नहीं होता।

तथा एक समय कम दो आवलीप्रमाण वे नवक समयप्रबद्ध क्रमसे ही परप्रकृतिरूपसे संकान्त होते हैं, क्योंकि सम्पूर्ण समयप्रबद्धसम्बन्धी बन्धाविल और संक्रमणाविलके श्रन्तिम समयोंकी एकसाथ समाप्ति नहीं हो सकती ।

विशेषार्थ-यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि खीवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणी-पर चढ़े हुए जीवके छह नोकषायोंकी क्षपणांके साथ पुरुषवेदका क्षय हो जाता है अतः ऐसे जीवके पांच विभक्तिस्थान नहीं होता । पर जो पुरुषवेद या नपुंसकवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके छह नोकषायोंके क्षपणांके कालमें पुरुषवेदका क्षयतो होता है पर ऐसे जीवके पुरुषवेदके दो समयकम दो आवलीप्रमाण नवकवन्ध समयमबद्धोंको छोड़कर शेषका ही क्षय होता है । अतः यह जीव दो समय कम दो आवली काल तक \*एकारसण्हं बारसण्हं तेरसण्हं विहत्ती केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णुक्तस्सेण अंतोमुहुत्तं।

§ २७४. एकारसंविहतीए ताव उच्चदे । तं जहा-अण्णदरवेदोदएण खवगसेिंटं चिंडय इत्थिण बंसयवेदेसु खिवदेसु एकारसविहत्ती होिंद । ताव सा होिंद जाव छण्णोकसाया परसहतेण ण गच्छंति । एसो एकारसविहत्तीए जहण्णकालो । उक्कस्सओ वि छण्णोकसायखवणकालो चेव अण्णत्थ एकारसविहत्तीए अणुवलंभादो । णविर, छण्णोकसायखवणजहण्णकालादो उक्कस्सकालेण विसेसाहिएण संखे अगुणेण वा होदव्वं, अण्णहा एकारसंविहत्तिकालस्स जहण्णुकस्सविसेसणाणुववत्तीदो । अहवा जहण्णकालो उक्करसकालो च सिरसो छण्णोकसायखवणद्धामेत्तत्तादो । ण च छण्णोकसायखवणद्धा अणविद्धे सव्वेसि पि जीवाणं सिरसेत्ति भणंताणमाइरियाणसुवदेसालंवणादो । ण च पच विभक्तिस्थान वाला रहता है । यही सवव है कि पांच विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल दो समयकम दो आवलिप्रमाण बतलाया है ।

\* ज्यारह, बारह और तेरह अकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भृहुर्त है।

§२७४. पहले ग्यारह प्रकृतिक स्थानका काल कहते हैं। वह इसप्रकार है—तीनों वेदोमेंसे किसी एक वेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़कर स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके क्षपित हो जानेपर ग्यारह प्रकृतिक स्थान होता है। यह स्थान तबतक होता है जबतक छह नोकपाय परंप्रकृतिरूपसे संक्रान्त नहीं होती हैं। ग्यारह प्रकृतिक स्थानका यह जघन्य काल है। इस स्थानका उत्कृष्ट काल भी छह नोकपायोंके क्षपणाका जितना काल है उतना ही होता है, क्योंकि छह नोक-षायों के क्षपग्रोंन्मुख जीवको छोड़कर अन्यत्र ग्यारह प्रकृतिक स्थान नहीं पाया जाता है। इतनी विशेषता है कि छह नोकषायोंकी क्ष्पणाके जघन्य कालसे छह नोकषायोंकी क्षपणाका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक होना चाहिये या संख्यातगुणा होना चाहिये । यदि ऐसा न माना जाय तो नयारह 'प्रकृतिक स्थानके कालके जो जधन्य और उत्कृष्ट विशेषण दिये हैं वे नहीं वन सकते हैं। अथवा, उक्त स्थानका जंघन्यकाल और उत्कृष्टकाल समान है; क्योंकि दोनों काल छह नोकषायोंकी क्षपणामें जितना समय लगता है तत्प्रमाण हैं। यदि कहा जाय कि छह नोकपायोंकी क्षपणाका काल अनवस्थित है अर्थान् भिन्न भिन्न जीवोंके भिन्न भिन्न होता है सो ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि सभी जीवोंके छह नोकपायोंकी क्षपणाका काल सदृश है, इसप्रकारका कथन करनेवालोंको आचार्योक उपदेशका आलम्बन है, अर्थात् आचा-र्योंका इसप्रकारका उपदेश पाया जाता है। यदि कहा जाय कि ऐसी अवस्थामें ऊपर चूर्णिसूत्रमें कालंके जो जघन्य और उत्कृष्ट विशेषण दे आये हैं वे निष्फल हो जायँगे सो ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि दोनों विशेषण विवक्षाभेदसे दिये गये हैं, इसिलये

जहण्युक्स्सविसेसणं णिप्फलत्तमल्लियइ, विवक्खाविसयाणं दोण्हं णिप्फलत्तविरोहादो ।

§ २७५, बारसविहत्तीए उक्करसकालो अंतोम्रहुत्तं। तं जहा-इत्थिवेदेण वा पुरिसवेदेण वा खवगसेढिं चिडिय णवंसयवेदं खिवय जावित्थिवेदं ण खवेदि ताव बारसविहत्तियसस उक्करसकालो अंतोम्रहुत्तमेत्तो। जहण्णकालो वारसविहत्तीए कि.एण वृत्तो ? उविर भिणस्समाणत्तादो।

६ २७६. तेरसविहत्तियस जहण्णकालो अंतोमुहुत्तं। तं जहा-इत्थिवेदेण वा पुरिस-वेदेण वा खनगसेिं चिडिय अहकसाएस खिवदेस तेरसविहत्ती होदि। सा ताव होिद जाव णवंसयवेदसन्वसंकमचरिमसमओ ति। एसो तेरहविहत्तीए जहण्णओ अंतोमुहुत्त-कालो। संपिह उक्तस्सो जुच्चदे। तं जहा-णवंसयवेदोदयेण खनगसेिं चिटिय अह-कसाएस खिवदेस तेरसविहत्तीए आदी होदि। पुणो ताव तेरसविहत्ती चेव होद्ण गच्छिद जावित्थिवेदखनणकालचरिमसमओ ति। एसो तेरहविहत्तीए उक्तस्सकालो जहण्णकालादो इत्थिवेदनखनणकालमेत्तेण अन्मिहियत्तादो।

### इन्हें निष्फल माननेमें विरोध आता है।

§२७५. वारह प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल अन्तर्मेहूर्त है। वह इसप्रकार है—स्नीवेदके उदयके साथ या पुरुपवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ कर और नपुंसकवेदका क्षय करके क्षपकजीव जब तक स्नीवेदका क्षय नहीं करता है तब तक बारह प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण होता है।

शंका-वारह प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल क्यों नहीं कहा श समाधान-वारह प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल आगे कहनेवाले हैं, अतः यहां नहीं कहा ।

§२७६.तेरह प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल अन्तर्भुहूर्त है। वह इस प्रकार है—स्त्रीवेदके उद्यके साथ या पुरुषवेदके उद्यके साथ क्षपक्रेशणीपर चढ़ कर अत्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कोध, मान माया तथा लोभ इन आठ कषायोंके क्षय कर देनेपर तेरह प्रकृतिक स्थान होता है। यह स्थान तब तक रहता है जब तक नपुंसकवेदके सर्वसंक्र-मणका अन्तिम समय प्राप्त होता है। यह इस स्थानका अन्तर्भुहूर्त जघन्यकाल है।

अब तेरह प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल कहते हैं। वह इस प्रकार है—नपुंसकवेदके उद्यके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ कर आठ कषायोंके क्षय कर देनेपर तेरह प्रकृतिक स्थानका प्रारम्भ होता है। पुन: यह स्थान तब तक अस्तित्वमें रहता है जब तक खीवेदके क्षपणकालका अन्तिम सभय प्राप्त होता है। यह तेरह प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट काल अपने जघन्य कालसे स्त्रीवेदके क्षपण करनेका जितना काल है उतना अधिक है।

६ २७७. संपिह बारसिवहत्तियस्स जहण्णकालिवसेसपरूवणद्वमुत्तरसुत्तं भणिदि— \* णवरि बारसण्हं विहत्ती केविचरं कालादो ? जहण्णेण एगसमओ।

§ २७८. तं जहा-णबुंसयवेदोदएण ख्वगसेिं चिंदय अहकसाएस खिवदेस तेरस-विहत्ती होदि । पुणो पच्छा णबुंसयवेदमप्पणो खवणपारंभपदेसे आढिवय खवेमाणो णबुंसयवेदमप्पणो खवणकाले अवखिय इत्थिवेदकखवणामाढवेदि । पुणो इत्थिवेदेण सह णबुंसयवेदं खवेमाणो ताव गच्छिद जाव इत्थिवेदचिराणखवणकालिचिरमसमओ ति तदो सवेदियदुचिरमसमए णबुंसयवेदपढमिहदीए दोष्टिदिमेत्ताए सेसाए इत्थिण-बुंसयवेदसव्वसंतकम्मिम पुरिसवेदिम संछुद्धे से काले वारसविहित्तओ होदि, णबुंस-यवेदउदयिद्दीए तत्थ विणासाभावादो । विदियसमए एकारसविहत्ती होदि, फलं दाऊण पुव्विद्विहिदीए अकम्मसरूवेण परिणमत्तादो । तेण जहण्णेण एगसमओ ति वृत्तं ।

२७७. अव बारह प्रकृतिक स्थानके जघन्य कालविशेषके कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

\* इतनी विशेषता है कि वारह प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है।

§२७ = वारह प्रकृतिक स्थानके जधन्य कालका स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं नपुंसकवेदके उद्यक्ते साथ क्षपक्षेणीपर चढ़कर आठ कपायोंका क्षयकर देनेपर तेरह प्रकृतिक स्थान प्राप्त होता है। इसके पश्चात् नपुंसकवेदकी क्षपणाके प्रारम्भस्थानसे नपुंसकवेदका क्षय करता हुआ क्षपणकालके भीतर नपुंसकवेदका क्षय न करके कीवेदकी क्षपणाका प्रारम्भ करता है। अनन्तर स्त्रीवेदके साथ नपुंसकवेदका क्षय करता हुआ तब तक जाता है जब तक स्त्रीवेदके सत्तामें स्थित प्राचीन निषेकोंके क्षपणकालका त्रिचरम समय प्राप्त होता है। अनन्तर सवेद भागके द्विचरम समयमें नपुंसकवेदकी प्रथम स्थितिके दो समयमात्र होष रहनेपर स्त्रीवेद और नपुंसकवेदसम्बन्धी सत्तामें स्थित समस्त निषेकोंके पुरुषवेदमें संक्रान्त हो जानेपर तद-नन्तर नपुंसकवेदी बारह प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है, क्योंकि यहांपर नपुंसकवेदकी उदयस्थितिका विनाश नहीं हुआ है। तथा यही जीव दूसरे समयमें ग्यारह प्रकृतिक स्थानका अधिकारी होता है। क्योंकि पूर्वोक्त स्थानका जधन्यकाल एक समय कहा है।

विशेषार्थ-यदि कोई स्त्रीवेद था पुरुषवेदके उदयके साथ क्षपक्रेणीपर चढ़ता है तो वह आठ कषायोंका क्षय करनेके बाद पहले नपुंसकवेदका क्षय करके अनन्तर अन्तर्भुन हूर्तकालके द्वारा स्त्रीवेदका क्षय करता है। पर जो नपुंसकवेदके उदयके साथ क्षपक्रेणी-पर चढ़ता है वह आठ कषायोंके क्षय करनेके बाद पहले नपुंसकवेदके क्षयका प्रारम्भ करके बीचमें ही स्त्रीवेदका क्षय करने लगता है और इस प्रकार स्त्रीवेद और नपुंसक-

\* एकावीसाए विहत्ती केवचिरं कालादो ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं।

६२७६. छुदो १ चउवीससंतकम्मिएण तिण्णि वि करणाणि काळण खविद्दंसण-मोहणीएण एक्कवीसमोहपयडीणमाहारत्तमुवगएण सन्वजहण्णंतोमुहुत्तकालेण खवगसेढि-मन्भुष्टिएण अष्टकसाएसु खविदेसु इगिवीसविहत्तीए जहण्णेणंतोमुहुत्तकाळुवलंभादो ।

# उक्तस्सेण तेतीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि।

§ २८०. छुदो १ देवस्स णेरइयस्स वा सम्माइहिस्स चउवीससंतक्षिमयस्स पुच्च-कोडाउअमणुस्सेसुवविजय गण्भादिअष्टवस्साणसुविर दंसणमोहं खिवय इगिवीसविहत्तीए आदि कादृण पुच्चकोिंड सच्चसंजममणुपालेदृण कालं करिय तेत्तीससागरोवमाउएसु देवेसुप्पिजय पुणो अवसाणे कालं कादृण पुच्चकोडाउएसु मणुस्सेसु उवविजय सच्वज-वेदका एक साथ क्षय करता हुआ नपुंसकवेदके क्षय होनेके उपान्त्य समयमें ही स्त्रीवेदका क्षय कर देता है। इस प्रकार बारह प्रकृतिक स्थानके जघन्यकाल एक समयको लोड़ कर शेप तेरह और ग्यारह प्रकृतिक स्थानोंके जघन्य और उत्कृष्ट काल तथा बारह प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त ही प्राप्त होते हैं। ग्यारह विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल समान होता है या जघन्यसे उत्कृष्ट काल विशेषाधिक या संख्यातगुणा होता है। इस सम्चन्धमें अभी अधिक लिखनेके योग्य सामग्री नहीं प्राप्त हुई अतः यहां उस विषयमें कुछ नहीं लिखा है। इस विपयकी चर्चा करते हुए यद्यपि वीरसेन स्थानीने पहले जघन्य कालसे उत्कृष्टकाल विशेष अधिक या संख्यातगुणा होना चाहिये ऐसा निर्देश किया है पर अन्तमें वे खयं आचार्य परम्परासे प्राप्त हुए उपदेशानुसार इसी नतीजेपर पहुंचनेकी प्रेरणा करते हैं कि दोनों काल समान होना चाहिये।

# इकीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्य काल अन्तर्भुहूर्त है । § २७१. शंका—इकीस प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल अन्तर्भुहूर्त क्यों है ?

समाधान—चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक सम्यन्दृष्टि जीव तीनों करण करके और दर्शनमोहनीयका क्षय करके इक्षीस मोहप्रकृतियोंका स्वामी होता हुआ सबसे जघन्य अन्तर्मुहूर्त कालके द्वारा क्षपकश्रेणीपर चढ़ कर आठ कषायोंका क्षय कर देता है। अतः इक्षीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है।

# इकीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है।

ह २००. शंका-ईकीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल साधिक तेतीस सागर क्यों है ?

समाधान-चौनीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक देव या नारकी सम्यग्दृष्टि जीव
पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। वहां गर्भसे लेकर आठ वर्षके अनन्तर
दर्शनमोहनीयका क्षय करके इक्कीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी हुआ। अनन्तर शेष पूर्वकोटि
काल तक सकल संयमका पालन करके और मर कर तेतीस सागरकी आयुवाले देवोंमें

हणांतोम्रहुत्तसंसारे सेसे अडकसाए खविय तेरसविहत्तिभावम्रवगयस्स अंतोम्रहुत्तन्भ-हियअहुवरसेहियूण वेषुव्वकोडीहि सादिरेयतेत्तीससागरीवममेतुकस्सकाळुवलंभादी।

 वावीसाए तेवीसाए विहत्तिओ केवचिरं कालादो ? जहण्णुकस्से-णंतोमुहुत्तं ।

§ २८१. वावीसविहत्तियस्स ताव उच्चदे । तं जहा, तेवीसविहत्तीएण सम्मामिच्छत्ते खिवदे वावीसविहत्तीए आदी होदि । पुणो जाव सम्मत्तअक्खीणचरिमसमओ ताव वावीसविहत्तिओ । एसो वावीसविहत्तियस्स जहण्णकालो । उक्कस्सो वि एत्तिओ चेव, एगसमयिम वष्टमाणजीवाणमणियिद्धपरिणामे पडुच मेदाभावादो । ण च अणि-यद्दीअद्धाणं विसरिसत्तमित्थ एगसमयिम वष्टमाणजीवपरिणामाणं मेदण्यसंगादो ।

§ २८२. संपिह तेवीसिवहत्तीए उच्चदे । तं जहा, चउवीससंतकिम्मएण मिच्छते खिवदे तेवीसिवहत्तीए आदी होदि । पुणो जाव सम्मामिच्छत्तसंतकम्मं सच्चं सम्मत्तिम्म ण संछुहिद ताव तेवीसिवहत्तीए जहण्णकालो । उक्कस्सिववक्खाए वि तेवीसिवहत्ति उत्पन्न हुआ । पुनः आयुक्ते अन्तमें मर कर पूर्वकोटि आयुवाले मनुष्योमें उत्पन्न हुआ वहाँ संसारमें रहनेका सबसे जघन्य अन्तर्भहूते प्रमाण काल शेप रह जानेपर आठ कपायोंका क्षय करके तेरह प्रकृतिक स्थानको प्राप्त करता है । इस प्रकार इक्कीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल आठ वर्ष और अन्तर्भृहूर्त कम दो पूर्वकोटिसे अधिक तेतीस सागर होता है ।

अवाईस और तेईस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है ।

\$२ = १. बनमेंसे पहले बाईस प्रकृतिक स्थानका काल कहते हैं। वह इस प्रकार है—
तेईस प्रकृतिकी सत्तावाले किसी जीवके द्वारा सम्यग्मिध्यात्वका नाश कर देनेपर बाईस
प्रकृतिक स्थानका प्रारम्भ होता है। अनन्तर जब तक सम्यक्ष्रकृतिके क्षीण होनेका अन्तिम
समय नहीं प्राप्त होता तब तक वह जीव बाईस प्रकृतिक स्थानका स्वामी रहता है।
वाईस प्रकृतिक स्थानका यह जघन्यकाल है। इसका उत्कृष्टकाल भी इतना ही होता है,
क्योंकि एक कालमें विद्यमान अनेक जीवोंमें अनिवृत्तिरूप परिणामोंकी अपेक्षा मेद नहीं
पाया जाता। यदि कहा जाय कि नाना जीवोंकी अपेक्षा होनेवाले अनिवृत्तिकरणसंबन्धी
कालोंमें विसहशता पाई जाती है सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर जो
जीव अनिवृत्तिकरणमें समान समयवर्ती हैं उनके परिणामोंमें भेदका प्रसंग प्राप्त होता है।

§ २ ८ २. अब तेईस प्रकृतिक स्थानका काल कहते हैं वह इस प्रकार है—चौबीस प्रकृति योंकी सत्तावाले जीवके द्वारा मिध्यात्वके क्षिपित कर देनेपर तेईस प्रकृतिक स्थानका प्रारंभ होता है । अनन्तर जब तक सत्तामें स्थित सम्यग्मिध्यात्व कर्म सम्यक्ष्रकृतिमें संक्रमित नहीं हो जाता तब तक तेईस प्रकृतिक स्थान पाया जाता है और यही इस स्थानका जबन्य

## तिकालो एतिओ चेव, कारणं सुगमं।

\* चउवीसविहत्ती केवचिरं कालादो ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।

६ रू ३. जुदो १ अष्टावीससंतकिम्मयस्स सम्माइहिस्स अणंताणुवंधिचउकं विसंजोइय चउवीसविहत्तीए आदिं कादृण सन्वजहण्णंतोम्रहुत्तमिन्छय खविदिमिन्छत्तस्स चउवीस-विहत्तीए जहण्णकाळुवलंभादो ।

## \* उक्स्सेण वे-छावहि-सागरोवमाणि सादिरेयाणि।

६२८४. छुदो १ छन्वीससंतकिम्मयस्स लांतवकाविद्दमिच्छाइद्दिवस्स चोद्दससागरोवमाउद्दिदियस्स तत्थ पढमे सागरे अंतोग्रहुत्तावसेसे उवसमसम्मत्तं पिडविजय सन्वलहुएण कालेण अणंताणुवंधिचउकं विसंजोइय चउवीसिवहत्तीए आदिं कादृण सन्वुकस्सग्रवसमसम्मत्तद्धमिच्छय विदियसागरोवमपढमसमए वेदगसम्मत्तं पिडविजय
तेरससागरोवमाणि सादिरेयाणि सम्मत्तमणुपालेदूण कालं कादृण पुन्वकीडाउअमणुस्सेसुवविजय पुणो एदेण मणुस्साउएणूणवावीससागरोवमाउद्दिएसु देवेसुवविजय पुणो
काल है। उत्कृष्ट कालकी विवक्षा करनेपर तेईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल भी इतनां ही
होता है। जयन्य और उत्कृष्ट दोनों कालोंके समान होनेका कारण सुगम है।

\* चौबीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है १ जघन्य काल अन्तर्भुहूर्त है । § २८३. शंका—चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल अन्तर्भुहुर्त क्यों है १

समाधान-जिसके प्रारंभमें अहाईस प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है परचात् जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्कका विसंयोजन करके चौबीस प्रकृतिक स्थानको प्रारंभ किया हैं, और उसके अनन्तर सबसे जघन्य अन्तर्मुहूर्त कालतक वहां रहकर मिथ्यात्वका क्षय किया है ऐसे सम्यग्हिए जीवके चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल पाया जाता है।

% चौबीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल साधिक एकसौ वचींस सागर है। § २०४. शंका-चौबीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल साधिक एकसौ वचीस सागर कैसे है ?

समाधान-जिसके प्रारंभमें छट्वीस कर्मोंकी सत्ता है और जो चौदह सागर आयु वाला है ऐसा छांतव और कापिष्ठ खंगका मिथ्यादृष्टि देव जब पहले सागरमें अन्तर्भुहूर्त प्रमाण आयुके शेप रहनेपर उपशमसम्यक्तको प्राप्त करके सबसे कम काछके द्वारा चार अनन्तानु-बन्धियोंकी विसंयोजना करके चौबीस प्रकृतिक स्थानको प्रारंभ करता है और उपशम सम्यक्तके सबसे उत्कृष्ट काछतक उपशम सम्यक्तके साथ रहकर दूसरे सागरके पहले समयमें वेदक सम्यक्तको प्राप्त करके साधिक तेरह सागर काछ तक वहां सम्यक्तका पाछन करके और मरकर पूर्वकोटि प्रमाण आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। अनन्तर वहांसे मरकर पूर्विक मनुष्यायुसे कम बाईस सागर प्रमाण आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। अनन्तर वहांसे प्रकर

पुन्वकोडाउएसु मणुस्सेसुववाजिय तत्तो कालं काळण अणंतरमणुस्साउएणूणएकतीससागरीवमिहिदिएसु देवेसुप्पज्ञिय तदो अंतोम्रहुत्तावसेसे जीविए सम्मामिच्छत्तं गंतूण
तत्थ अंतोम्रहुत्तमच्छिय पुणो सम्मत्तं पिडविज्ञिय कालं काळण पुन्वकोडाउएसु मणुस्सेसुवविज्ञिय तदो कालं काळण मणुस्साउएणूणवीससागरीवमाउद्दिदिएसु देवेसुप्पज्ञिय
कालं काळण पुन्वकोडाउअमणुस्सेसुवविज्ञिय पुणो मणुस्साउएणूणवावीससागरोवम
दिदिएसु देवेसुप्पज्ञिय तदो कालं काळण पुन्वकोडाउअमणुस्सेसुवविज्ञय पुणो अंतोमुहुत्वमहियअहवस्साहियमणुस्साउएणूणचउवीससागरोवमिहदीएसु देवेसुवविज्ञय कालं
कादृण पुन्वकोडाउएसु मणुस्सेसुवविज्ञय गन्भादिअहवस्साणमंतोमुहुत्तव्महियाणमुविर
मिच्छतं खविय तेवीसविहत्तियत्तं गयस्स चउवीसविहत्तीए सादिरेयवेछाविहसागरोवममेत्तुक्कस्सकाछ्वलंभादो ।

मरकर पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। फिर वहांसे मरकर पूर्वोक्त मनुध्यायुसे न्यून इकतीस सागरप्रमाण आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ और वहां आयुमें अन्तमुंहूर्त शेष रह जानेपर सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त होकर तथा सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें
अन्तर्मुहूर्त कालतक रहकर पुनः सम्यक्तको प्राप्त हुआ और मरकर पूर्वकोटिप्रमाण आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ तदनन्तर वहांसे मरकर पूर्वोक्त मनुष्यायुसे कम वीस सागरप्रमाण स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। अनन्तर वहांसे मरकर पूर्वकोटिकी आयुवाले
मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। फिर पूर्वोक्त मनुष्यायुसे कम वाईस सागरप्रमाण स्थितिवाले
देवोंमें उत्पन्न हुआ। अनन्तर वहांसे मरकर पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ।
अनन्तर आठवर्ष अन्तर्मुहूर्त अधिक पूर्वोक्त मनुष्यायुसे न्यून चौवीस सागरप्रमाण
स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। अनन्तर वहांसे मरकर पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें
उत्पन्न हुआ। वहां गर्भसे आठवर्ष और अन्तर्मुहूर्त कालके ज्यतीत हो जानेपर मिध्यात्वका
क्षय करके तेईस प्रकृतिक स्थानको प्राप्त हुआ। तव उसके चौवीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट
काल साधिक एक सौ बत्तीस सागर पाया जाता है।

§२८५. शंका-अधिक कालका प्रमाण क्या है ?

समाधान-उपरामसम्यक्तके साथ स्थित चौवीस प्रकृतिक स्थानके कालमेंसे सम्यग्-मिध्यात्व और सम्यक्षकृतिके क्षपणाके कालको घटा देनेपर जो शुद्धकाल शेष रह जाय वह यहां अधिक कालका प्रमाण है।

शंका-दर्शनमोहनीयके क्षपणाकालसे उपशमसम्यक्तवका काल संख्यातगुणा है यह

जहा-सन्वत्थोवा चारित्तमोहक्खवय-अणियाङ्किद्धा, तस्सेव अपुन्वअद्धा संखेजगुणा, कसायउवसामयस्स अणियाङ्किद्धा संखेजगुणा, तस्सेव अपुन्वअद्धा संखेजगुणा, दंसणमोहक्खवय-अणियाङ्किद्धा संखेजगुणा, तस्सेव अपुन्व-अद्धा संखेजगुणा, अणं-ताणुवंधिचउकाविसंजोएंतस्स अणियाङ्किद्धा संखेजगुणा, अपुन्वअद्धा संखेजगुणा। दंसणमोहउवसामयस्स अणियाङ्किद्धा संखेजगुणा, तस्सेव अपुन्वअद्धा संखेजगुणा, उवसमसम्मत्तद्धा संखेजगुणे ति ।

कैसे जाना जाता है ?

समाधान-अल्पबहुत्वके प्रतिपादक वचनोंसे जाना जाता है कि दर्शनमोहके क्षपणा-कालसे उपशमसम्यक्त्वका काल संख्यातगुणा है। वे अल्पबहुत्वके प्रतिपादक वचन इस प्रकार हैं—चारित्रमोहके क्षपक अनिवृत्तिकरणका काल सबसे कम है। इससे चारित्रमोहके क्षपक अपूर्व करणका काल संख्यातगुणा है। इससे कषायके उपशामक अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है। इससे कषायके उपशामक अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है। इससे दर्शनमोहके क्षपक अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है। इससे इसी दर्शनमोहके क्षपक अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है। इससे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करने-वाले जीवके अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है। इससे अनन्तानुबन्धी विसंयोजना करने-वाले जीवके अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है। इससे अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करने वाले जीवके अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है। इससे दर्शनमोहकी उपशामना करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है। इससे उसीके अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है। इससे उपशामसम्यक्त्वका काल संख्यातगुणा है।

विशेषार्थ-चौबीस विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल साधिक एकसौ चत्तीस सागर होता है जिसे घटित करके ऊपर वतलाया ही है। यहां इतनी ही विशेष बात लिखनी है कि जो जीव उपशमसम्यक्त्वके कालमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके उपशमसम्यक्त्वके सबसे बड़े काल तक चौबीस विभक्तिस्थानके साथ उपशमसम्यक्त्वी होकर रहता है पुनः वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करके कुछ कम छथासठ सागर काल तक वेदक सम्यक्त्वके साथ रह कर अन्तमें सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें जाकर अन्तमें हुर्त कालके पश्चात् पुनः वेदकसम्यक्ष्ये हो जाता है और दूसरी बार वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करके छ्यासठ सागरमें जब अन्तमें हुर्त शेष रह जाय तब मिथ्यात्वकी क्षपणा करके तेईस विभक्तिस्थानवाला हो जाता है उसके ही चौबीस विभक्तिस्थानका यह उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है। यहां यदि प्रारम्भमें बतलाये गये चौबीस विभक्तिस्थानके साथ उपशमसम्यक्त्वके कालको अलग करिया जाय और कुछ कम दूसरे छ्यासठ सागरमें सम्यग्मिथ्यात्व तथा सम्यक् प्रकृतिके क्षपणाकालको मिल। दिया जाय तो प्रारम्भमें प्राप्त हुए वेदकसम्यक्त्वके कालसे छेकर सम्यक्ष्रकृतिके क्षपणाकाल तक एकसौ बत्तीस सागर होते हैं। किन्तु सम्यग्मि

**\* अणादि-सपज्जवसिदो ।** 

§ २८७, भन्विम्म छन्वीसविहात्तं पिंड आदिवाजियम्मि सम्मत्ते पिंडवण्णे छन्वीस-विहत्तीए विणासुवलंभादो ।

# सादि-सपज्जवसिदो ।

§ २८८. सम्मत्तसम्मामिच्छत्ताणि उन्बेल्लिय छन्बीसविहत्तियभावमुनगयस्स छन्बीसविहत्तीए विणासुवरुंभादो ।

ध्यात्व और सम्यक्ष्रकृतिकी क्षपणाके समय चौवीस विभक्तिस्थान नहीं रहता, अतः इन दोनों प्रकृतियों के क्षपणाकालको एकसौ वत्तीस सागरमें से घटा देना चाहिये और प्रारम्भमें वतलाये गये उपशमसम्यक्त्वके कालमें चौवीस विभक्तिस्थान रहता है अतः इस कालको सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्ष्रकृतिके क्षपणाकालसे रहित एकसौ वत्तीस सागरप्रमाण कालमें जोड़ देना चाहिये तो इस प्रकार चौवीस विभक्तिस्थानका साधिक एकसौ वत्तीस सागरप्रमाण काल आ जाता है। यद्यपि एक ओर सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्ष्रकृतिके क्षपणाकालको घटाया है और दूसरी ओर चौवीस विभक्तिस्थानके साथ स्थित उपशमसम्यक्त्वके कालको जोड़ा है फिर भी उक्त दो प्रकृतियोंके क्षपणाकालसे चौवीस विभक्तिस्थानके साथ स्थित उपशमसम्यक्त्वके साथ स्थित उपशमसम्यक्त्वके साथ स्थित उपशमसम्यक्त्वके साथ स्थित उपशमसम्यक्त्वके साथ स्थित उपशमसम्यक्त्वका काल अधिक है अतः चौवीस विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल साधिक एकसौ वत्तीस सागर हो जाता है।

\* छन्वीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? अनादि-श्रनन्त काल है । १२८६ शंका-छन्वीस प्रकृतिक स्थानका अनादि-अनन्त काल कैसे है ?

समाधान-क्योंकि, जो जीव अभन्य हैं या अभन्योंके समान हैं उनके छन्दीस प्रकृतिक स्थानका आदि और अन्व नहीं पाया जाता है।

# छन्वीस प्रकृतिक स्थानका काल अनादि सान्त भी है।

§ २८७. अनादि मिध्यादृष्टि भन्यजीवके छन्नीस प्रकृतिक स्थान आदिरहित है, पर जब वह सम्यक्तको प्राप्त कर छेता है तब उसके छन्नीस प्रकृतिक स्थानका अन्त हो जाता है, इसिछ्ये छन्नीस प्रकृतिक स्थानका काल अनादि-सान्त भी है।

\* तथा छन्वीस प्रकृतिक स्थानका काल सादि सान्त भी है।

§ २८८. अट्टाईस प्रकृतिकी सत्तावाले जिस सादि मिण्यादृष्टिने सम्यक्तव और सम्यग्मि-ण्यात्वकी उद्वेलना करके छन्वीस प्रकृतिक्तपस्थानको प्राप्त किया है उसके छन्वीस प्रकृतिक स्थानका विनाश देखा जाता है, इसलिये छन्बीस प्रकृतिक स्थान सादि-सान्त भी है।

# \* तत्थ जो सादिओ सपज्जवसिदो जहण्णेण एगसमओ।

§ २८६. कुदो ? सत्तावीससंतकिमणण मिन्छादिष्टिणा पिलदोवमस्स असंखेळ-दिभागमेत्तकालेण सम्मामिन्छत्तमुन्वेद्धभाणेण उन्वेद्धणकालिम अंतोम्रहुत्तावसेसिम्म उवसमसम्मत्ताहिम्रहभावमुवगएण अंतरकरणं करिय मिन्छत्तपढमिहिदिम्म सन्वगोवु-च्छाओ गालिय उन्वराविद्दोगोबुन्छेण विदियदिदिम्म हिदसम्मामिन्छत्तन्वरिम-फालिं सन्वसंक्रमेण मिन्छत्तसमुवरि पिन्छत्तिविद्य मिन्छत्तपढमिहिदिचरिमगोवुन्छं-वेदयमाणेण एगसमयं छन्वीसविहत्तियत्तमुवणिमय तदुवरिमसमए सम्मत्तं पिडव-जिय अद्वावीससंतकिम्मयत्ते समालंविदे छन्वीसविहत्तीए एगसमयकाछवलंभादो ।

**\* उक्कस्सेण उवहं पोग्गलपरियहं।** 

§ २६०. कुदो <sup>१</sup> अणादियमिच्छादिद्विम्मि तिष्णि वि करणाणि काऊण उवसमसम्मत्तं पिडवण्णिम्म अणंतसंसारं छेत्त्ण दृविद-अद्धपोग्गलपरियद्दम्मि पुणो मिच्छत्तं गंतूण

\* छुन्वीस प्रकृतिक स्थानके इन तीनों भेदोंमें जो सादि-सान्त छुन्वीस प्रकृतिक स्थान है उसका जघन्य काल एक समय है।

§२ = १. शंका-सादि-सान्त छव्वीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल एक समय कैसे है ?

समाधान-जिसके सम्यक्प्रकृतिके विना सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है, और जो पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यग्मिध्यात्व कर्मकी उद्वेलना कर रहा है, पर उद्देलनाके कालमें अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहनेपर जो उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करनेके सम्मुख हुआ है तथा अन्तरकरण करके मिध्यात्वकी प्रधेंम स्थितिमें सर्व गोपुच्छोंको गला कर जिसके दो गोपुच्छ शेष रह गये हैं, तथा जो दूसरी स्थितिमें स्थित सम्यग्मिध्यात्वकी अन्तिम फालिको सर्व संक्रमणके द्वारा मिध्यात्वमें प्रक्षिप्त करके मिध्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम गोपुच्छका वेदन कर रहा है वह मिध्यादृष्टि जीव एक समय तक छन्वीस प्रकृतिक स्थानको प्राप्त करके उसके अनन्तर समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त होकर अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है, अतः इसके छन्वीस प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल एक समय पाया जाता है।

# सादि-सान्त छन्नीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्रल
 परिवर्तन है ।

१२१०. शंका-सादिसान्त छब्बीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल-परिवर्तन कैसे हैं ?

समाधान-जो अनादि मिध्यादृष्टि जीव तीनों करणोंको करके उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ श्रीर इस प्रकार जिसने अनन्तसंसारको छेदकर संसारमें रहनेके कालको अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण किया । पुनः मिध्यात्वको प्राप्त होकर सबसे जघन्य पत्योपमके असंख्यातवें सन्वजहणोण पिलदोमस्स असंखेजिदिभागमेत्तेण उन्वेत्वणकालेण सम्मत्तसमा-मिन्छत्ताणि उन्वेत्विय छन्वीसावहत्तीए आदिं काद्ण अद्धपोग्गलपरियष्टं देस्णं परि-यष्टिद्ण अद्धपोग्गलपरियष्टे सन्व-जहण्णंतोग्रहुत्तावसेसे उवसमसम्मत्तं घेत्ण अद्यावीस-विहत्तियभावग्रवणिसय सिद्धिं गयम्मि छन्वीसविहत्तीए उवड्ढपोग्गलपरियष्टमेते उक्तस्सकाछवलंभादो । केतिएणूणमद्धपोग्गलपरियष्टं १ पिलदोवमस्स असंखेजिदि-भागेण। ग्रुत्तेण अवुत्तं ऊणत्तं कथं णन्वदे १ ण, ऊणमद्धपोग्गलपरियष्टं उवड्ढपोग्गल-परियष्टमिदि णयारलोवं काऊण णिहिद्दत्तादो ।

\* सत्तावीसविहत्ती केवचिरं कालादो ? जहण्णेण एगसमओ।

§ २६१. कुदो ? अट्ठावीससंतकिम्मयिमच्छादिष्टिणा सम्मचुन्वेन्नणकाले अंतोम्रहुतावसेसे तिण्णि वि करणाणि कादृण अंतरकरणं करिय मिच्छत्तपढमिट्टिदुचरिमसम्प
सम्मचचिरमफालिं सन्वसंक्रमेण मिच्छत्तम्म पिक्खते पढमिट्टिदिचरिमसम्प सत्तावीस
विहत्ती होदि । से काले उवसमसम्मत्तं घेत्ण जेण अट्ठावीसिविहित्तिओ होदि तेण
माग प्रमाण उद्देखन कालके द्वारा सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिश्यात्वकी उद्देलना करके
और इस प्रकार छन्वीस प्रकृतिक स्थानका प्रारम्भ करके देशोन अध्युद्धलपरिवर्तन प्रमाण
काल तक परिश्रमण करके अध्युद्धल परिवर्तनक्ष्म कालमें सबसे जघन्य अन्तर्मुहूर्त कालके
शेष रहनेपर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और अट्ठाईस प्रकृतिक स्थानको प्राप्त होकर
कमसे सिद्धिको प्राप्त हुआ उसके छन्वीस प्रकृतिक स्थानका देशोन अर्धपुद्धल परिवर्तनप्रमाण
उत्कृष्ट काल पाया जाता है।

शंका-यहाँ अर्धपुद्रल परिवर्तनको जो देशोन कहा है सो देशोनका प्रमाण क्या है ? समाधान-यहाँ देशोनका प्रमाण पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग इष्ट है।

शंका-सूत्रमें ऊनपनेका निर्देश तो नहीं किया है फिर यह कैसे जाना कि यहाँ देशोन अर्धपुद्रल परिवर्तनप्रमाण काल इष्ट है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि ऊन+अर्धपुद्गल परिवर्तनके स्थानमें प्राकृतके नियमानुसार णकारका लोग करके उपार्धपुद्गल परिवर्तन शब्दका निर्देश किया है।

समाधान—जव अहाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्ष्रकृतिके वहेलनाकालमें अन्तर्भुहुर्त शेप रहनेपर तीनों करणोंको करता है और अन्तरकरण करके मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके उपान्त्य समयमें सम्यक्ष्रकृतिकी अन्तिम फालिको सर्वसंक्रमणके द्वारा मिथ्यात्वमें प्रक्षिप्त कर देता है तब वह मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम समयमें सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है। पुनः अन्तर समयमें उपशम सम्य-

सत्तावीसविहत्तीए जहण्णकालस्स पमाणमेगसमओ ।

अस्सेण पलिदोवमस्स असंखेळादिभागो।

§ २६२. कुदो ? अद्वावीससंतकिम्मयिमच्छादिष्टिणा पालदोवमस्स असंखेजिदिभाग-मेत्तकालेण सम्मत्ते उन्वेल्लिदे सत्तावीसिवहत्ती होदि । तदो सन्बुक्कस्रेण पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागमेत्तेण कालेण जाव सम्मामिच्छत्तग्रुन्वेल्लेदि ताव सत्तावीसिवहत्तीए पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागमेत्त्वबुक्कस्सकाछवलंभादो ।

**%अ**डावीसविहत्ती केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोसुहत्तं।

६२६३. कुदो ? छन्वीसंसतकाम्मयमिन्छाइद्दिम्हि उवसमसम्मत्तं घेत्ण उप्पाइदअ-हावीससंतकम्मिम्म सन्वजहण्णमंत्रीग्रहुत्तमहावीससंतकम्मेण सह अन्छिय अणंताणु-वांधिचउकं विसंजोइय उप्पाइदचउवीससंतकम्मिम्म अद्वावीसविहात्तियस्स अंत्रोग्रहुत्त-मेत्तजहण्णकाळुवलंभादो ।

अक्रस्सेण वे-छावडि-सागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

६ २६४. तं जहा, एको मिच्छाइष्टी उवसमसम्मतं घेतूण अहावीसविहत्तिओ जादो। क्तवको प्राप्त करके चूंकि वह अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला होजाता है इसलिये सत्ताईस प्रकृतिक स्थानके जघन्य कालका प्रमाण एक समय है यह सिद्ध होता है।

अस्ताईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल प्रत्यके असंख्यातवें भाग है।
\$२६२. शंका—सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल प्रत्यके असंख्यातवें भाग कैसे हैं?

समाधान-अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाटा मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातवें माग प्रमाण कालके द्वारा सम्यक्ष्रकृतिकी उद्देलना करनेपर सत्ताईस प्रकृतिक स्थानवाला होता है। तदनन्तर वह जीव जब तक सबसे उत्कृष्ट पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा सम्य-ग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी उद्देलना करता है तबतक उसके सत्ताईस प्रकृतिक स्थान पाया जाता है। अतः सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातवें भाग है।

अशिहस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्य काल अन्तर्मुहुर्त है।

६ २१३. शंका-अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल अन्तर्महूर्त कैसे हैं ?

समाधान-छन्वीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले किसी एक मिण्यादृष्टि जीवने उपराम सम्यकरको ग्रहण करके अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त किया। अनन्तर सबसे जघन्य अन्तमृहूर्त काल तक अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तासे युक्त रहनेके प्रचात अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी
मृहूर्त काल तक अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तासे युक्त रहनेके प्रचात अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी
विसंयोजना करके चौवीसप्रकृतियोंकी सत्ता प्राप्त की। तब उसके अट्टाईस प्रकृतिक
स्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त पाया जाता है।

\* अट्ठाईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल साधिक एक सौ वत्तीस सागर है। § २६४. वह इस प्रकार है-कोई एक मिध्यादृष्टि जीव उपशम सम्यक्त्वको प्रहण तदो मिन्छत्तं गंतूण पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागमेत्तसन्वुकस्ससम्मतुन्वेद्धणकाले अंतोमुहुत्तावसेसे सत्तावीसिवहित्तिओ होदि ति ण होदृण उन्वेलणकालमचिरमसम्प मिन्छत्तपढमिहदीए चिरमणिसेयं काऊण उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो । तदो पढम्छाविहं भिमय मिन्छत्तं गंतूण पुणो पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागभुदसन्बुकस्स सम्मत्तुन्वेल्लणकालचिरमसमए उवसमसम्मतं धेतूण विदियछाविहं मिमय मिन्छतं गंतूण पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागमेत्तसन्बुकस्ससम्मत्तुन्वेल्लणकालेण सत्तावीस-विहित्तिओ जादो । तदो तीहि पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागेहि सादिरेयाणि वेछाविह-सागरोवमाणि अहावीस-विहित्तयस्स उक्तस्सकालो । एवं जङ्गसहाइरिय-चुण्णि-सत्त-मिस्सद्ण ओचे पह्नवणा कदा ।

६ २६५. संपिह उचारणाइरियपरूविद-ओघुचारणं चुण्णिसुत्तसमाणं पुणरुत्तभएण छिट्टिय आदेसुचारणं भणिस्सामी । अचक्खु०-भवसिद्धि० ओघर्मगो ।

\$ २.६ ६. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु अट्टावीसविहत्ती केविचरं कालादो १ करके अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हुआ। तदनन्तर मिध्यात्वको प्राप्त होकर सम्यक्षकृतिके सबसे उत्कृष्ट उद्वेलनकाल पत्योपमके असंख्यातवें भागके व्यतीत होनेपर वह सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता पर ऐसा न होकर वह उस कालमें अन्तर्भुहूर्त शेष रहनेपर उद्वेलना कालके उपान्त्य समयमें मिध्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम निषेकका अन्त करके उपश्म सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। तदनन्तर प्रथम छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण करके और मिध्यात्वको प्राप्त होकर पुनः सम्यक्ष्मकृतिके सबसे उत्कृष्ट पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण उद्देलना कालके अन्तिम समयमें उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और दूसरे छियासठ सागर काल तक भ्रमण करनेके पदचात पुनः मिध्यात्वको प्राप्त होकर सम्यक् प्रकृतिके सबसे उत्कृष्ट पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यक्त्वपृक्तिकी उद्देलना करके सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हुआ। अतः पत्योपमके तीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक एक सौ वत्तीस सागर अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल होता है।

इसप्रकार यतिवृषभके चूर्णिसूत्रोंका आश्रय लेकर ओघका कथन किया।

६२६५ अव यतः उचारणाचार्यके द्वारा उचारणावृत्तिमें किया गया ओघका कथन चूर्णिसूत्रोंके समान है अतः पुनरक्त दोषके भयसे उसका कथन न करके उचारणामें कहे गये आदेश प्ररूपणाका कथन करते हैं—अचक्षुदर्शनी और भव्य जीवोंके प्रकृतिस्थानोंका काल ओघके समान है। तात्पर्य यह है कि ये दोनों मार्गणाएँ मोहनीयके अवस्थानकाल तक सर्वदापाई जाती हैं। अतः इनमें ओघके समान काल वन जाता है।

§ २.६६. आदेशकी अपेक्षा नरक गतिमें नारिकयों में अट्टाईस विभक्ति स्थानका कितना काल है १ जघन्य एक समय और उत्कृष्ट तेतीस सागर है। इसीप्रकार छन्त्रीस विभक्ति स्थानके कालका कथन करना चाहिये। सत्ताईस विभक्ति स्थानका काल ओघके समान

जहणोण एगसमओ, उक्करसेण तेतीसं सागरोवमाणि । एवं छव्वीस० वत्तव्वं । सत्तावीस० ओघमंगो । चउवीसविह० केव० १ जह० अंतोम्रहुत्तं, उक्क० तेतीसं सागरोवमाणि देखणाणि । वावीसविह० केव० १ जह० एगसमओ, उक्क० अंतोम्रहुत्तं । एक्कवीसविह० जह० चउरासीदिवस्ससहस्साणि अंतोम्रहुत्तू-णाणि । उक्क० सागरोवमं पिट्टदोवमस्स असंखेजिदिभागेणूणं । एवं पदमाए पुढवीए । णविर, सगाँहदी वत्तव्वा । विदियादि जाव सत्तिम ति अद्वावीस-छव्वीस विह० केव० १ जह० एगसमओ, उक्क० सगसगाईदी । सत्तावीस० ओघभंगो । चउ-वीसविह० केव० १ जह० अंतोम्रहुत्तं, उक्क० सगाईदी देखणा ।

है। चौबीस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट देशोन तेतीस सागर है। वाईस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है। इक्षीस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम चौरासी हजार वर्ष और उत्कृष्ट पल्योपमके असंख्यातवें माग कम एक सागर है। सामान्य नारिकयोंके विभक्तिस्थानोंके कालका जिसप्रकार कथन किया है उसीप्रकार पहले नरकमें समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि यहां उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण कहना चाहिये। दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक नारिकयोंके अष्टाईस और छव्वीस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। सत्ताईस विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल ओघके समान है। चौबीस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट देशोन अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है।

विश्वेषार्थ—जिसके सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेछनामें एक समय शेष रह गया है ऐसा जीव यदि मरकर नरकमें उत्पन्न होता है तो उसके नरक अवस्थामें २८ विभक्ति-स्थानका जघन्य काछ एक समय बन जाता है। इसीप्रकार प्रत्येक नरकमें २८ विभक्ति-स्थानका एक समय काछ जानना चाहिये। तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंथोजना किया हुआ जो सम्यग्दृष्टि नारकी मिध्यात्वमें जाकर और एक समय तक अनन्तानुबन्धीकी सत्ताके साथ रहकर तथा दूसरे समयमें मरकर अन्य गतिको प्राप्त हो जाता है उसके भी २८ विभक्तिस्थानका जघन्य काछ एक समय बन जाता है। पर यह व्यवस्था प्रथमादि छह नरकोंमें ही छागू होती है सातवेंमें नहीं, क्योंकि सातवेंमें ऐसा जीव अन्तर्मुहूर्त हुए बिना नहीं नरता है ऐसा नियम है। २८ विभक्तिस्थानवाछा कोई एक जीव नरकमें उत्पन्न हुआ और वहां वह वेदक सम्यक्तवके काछके भीतर वेदक सम्यक्तवको प्राप्त करके मरण होनेमें अन्तर्मुहूर्त काछके शेष रहनेपर मिध्यादृष्टि हो गया उसके २८ किमक्तिस्थानका उत्कृष्टकाछ तेतीस सागर पाया जाता है। किन्तु इतनी विश्लेषता है कि ऐसे जीवके अनन्ता-

नुषन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं होनी चाहिये। २० विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर अन्य प्रकारसे भी प्राप्त हो सकता है सो उसका विचार कर कथन कर लेना चाहिये। इसीप्रकार प्रथमादि नरकोंमें २= विभक्तिस्थानके उत्कृष्ट कालका कथन अपने अपने नरककी स्थितिप्रमाण घटितकर लेना चाहिये। जिसके नरकमें रहनेका काल एक समय शेष रहनेपर सम्यक्प्रकृतिकी उद्वेलना हो गई है उसके नरकमें २६ विभक्तिस्थानका ज्ञधन्य काल एक समय पाया जाता है। इसीप्रकार सातों नरकोंमें २६ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय जानना चाहिये। तथा २६ विभक्तिस्थानवाला जो मिध्यादृष्टि नारकी जीव नरकमें उत्पन्न होकर जीवन पर्यन्त मिथ्यादृष्टि बना रहता है उस नारकीके सामान्यसे २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर पाया जाता है। इसीप्रकार प्रथमादि नरकोंमें २६ विभक्तिस्थानका अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण उत्कृष्टकाल घटित कर लेना चाहिये। जिसके नरकमें रहनेका काल एक समय शेष रहनेपर सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना हो गई है उसके २७ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय ओघके समान वन जाता है। इसी-प्रकार प्रथमादि नरकोंमें २७ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय जानना चाहिये। तथा ओघकी अपेक्षा जो सत्ताईस विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल परयके असंख्यातवें भाग-प्रमाण कहा है वह यहां सामान्यसे नारिकयोंमें सत्ताईस विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल जानना चाहिये। जिस सम्यग्दृष्टि नारकीने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके चौबीस विभक्ति-स्थानको प्राप्त किया और अन्तर्भुहूर्त कालके पश्चात् मिथ्यात्वमें जाकर अनन्तानुवन्धीकी सत्ता प्राप्त कर छी उंस नारकीके २४ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तर्ग्रहर्त प्राप्त होता है। इसी-प्रकार प्रथमादि नरकोंमें २४ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त जान लेना चाहिये। तथा कोई एक मिध्यादृष्टि जीव नरकमें उत्पन्न हुआ और पर्याप्त होनेके पदचात् सम्यक्तवको प्राप्त करके उसने अन्तर्मुहुर्त कालके भीतर अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी पुनः जीवन भर २४ विभक्तिस्थानके साथ रहकर अन्तमें अन्तर्भृहूर्त काल शेष रहनेपर वह मिध्यात्वमें जाकर २ं८ विभक्तिस्थानवाला हो गया उसके २४ विभक्तिस्थानका कुछु कम तेतीस सागर उत्कृष्ट काल पाया जाता है। सातवें नरकमें २४ विभक्तिस्थानका यही उत्कृष्ट काल होता है। किन्तु प्रथमादि छुह नरकोंमें २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिये। उसमें जीवनके अन्तमें मिथ्यात्वमें नहीं ले जाना चाहिये, क्योंकि प्रारम्भके छह नरकोंमें सम्यग्दृष्टि नारिकयोंका मरण होता है। अतः यहां कुछ कमसे भवके प्रारम्भमें विसंयोजना होने तकके कालका ही प्रहण करना चाहिये। कृतकृत्य वेदकके कालमें एक समय शेष रहनेपर जो जीव नरकमें उत्पन्न होता है। उसके २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय पाया जाता है। तथा कृतकृत्य वेदकके कालमें अन्तर्भुहूर्त शेष रहनेपर को जीव नरकमें उत्पन्न होता है उसके २२ विभक्तिस्थानका

§ २६७. तिरिक्खगईए तिरिक्खेस अङ्घावीसविह० केव० १ जह० एगसमओ। उक्क० तिण्णि पिलदोवमाणि पिलदोवमस्स असंखेजिदिमागेण सादिरेपाणि। सत्तावीस० ओघभंगो। छन्वीसविह० केव० १ जह० एगसमओ, उक्क० अणंतकालमसंखेजा पुग्गलपरियद्वा। चडवीसविह० केव० जह० अंतोस्र०, उक्क० तिण्णि पिलदोवमाणि

उत्कृष्ट काल अन्तर्सुहूर्त पाया जाता है। पहले नरकमें २२ विमक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल इसीप्रकार जानना चाहिये: क्योंकि अन्य नरकोंमें २२ विभक्तिस्थान नहीं होता है। नरकमें इकीस विभक्तिस्थानका जघन्य काल जो अन्तर्मुहुर्त कम चौरासी हजार वर्ष प्रमाण वतलाया है उसका यह कारण प्रतीत होता है कि यदि कृतकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टि जीव कृतकृत्य वेदकके कालमें अन्तर्मुहूर्त शेप रहनेपर नरकसम्बन्धी सम्यग्हृष्टिकी जधन्य आंयुके साथ मरकर नरकमें उत्पन्न हो तो २१ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कम चौरासी हजार वर्ष प्रमाण प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि नरकमें उत्पन्न हुए सन्यगृदृष्टि जीवकी जघन्य आयु चौरासी हजार वर्षसे कम नहीं होती है किन्तु ऐसे जीवके २२ और २१ इन दोनों विभक्ति स्थानोंका पाया जाना भी सम्भव है। अत: यहां २१ विभक्तिस्थान-का जघन्य काल अन्तर्भृहूर्त कम चौरासी हजार वर्ष कहा है। इससे यह भी निष्कर्ष निकल आता है कि जिसके २२ विभक्तिस्थानके कालमें एक समय शेष रहा है ऐसा जीव यदि सम्यगृदृष्टिकी जघन्य आयुके साथ मरकर नरकमें उत्पन्न हो तो उसके २१ विभक्ति-स्थानका काल एक समय कम चौरासी हजार वर्ष होता है। इसीप्रकार उत्तरोत्तर बाईस विभक्तिस्थानके कालमें एक एक समय तक वढ़ाते हुए अन्तर्भुहूर्त काल तक ले जाना चाहियें और इकीस विभक्तिस्थानके कालमें एक एक समय घटाते हुए अन्तर्भुहूर्त कम चौरासी हजार वर्ष तक ले जाना चाहिये। उक्त कथनसे यह भी सिद्ध होता है कि कोई रं१: विभक्तिस्थानवाला जीव वहां की श्वायिक सम्यग्दृष्टिकी आयुके साथ मरकर यदि नरकमें उत्पन्न हो तो उसके चौरासी हजार वर्षसे कम आयु नहीं पाई जायगी। तथा नरकमें २१ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल पर्यका असंख्यातवां भाग कम एक सागर प्रमाण है। इसका यह तात्पंथे है कि यद्यपि पहले नरककी उत्क्रष्ट आयु परिपूर्ण एक सागर प्रमाण है फिर भी वहां उत्पन्न हुए क्षायिक सम्यग्दृष्टिके पहले नरककी उत्कृष्ट आयु नहीं प्राप्त होती है किन्तु पल्यके असंख्यातचें भाग कम एक सागर ही प्राप्त होती है।

§ २६७. तिर्यचगितमें तिर्यचोंमें अहाईस विमक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तीन पत्य है। सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल ओघके समान जानना चाहिये। छन्बीस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अनन्तकाल है। वह अनन्तकाल असंख्यात पुद्रल परिवर्तन प्रमाण है। चौबीस प्रकृतिक स्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तर्मुहुर्त और

देस्णाणि । बाबीसविह० केव० १ जह० एगस० उक्क० अंतोम्रहुत्तं । एक्क्वीसविह० केव० १ जह० पिलदोवमस्स असंखेजिदिमागो, उक्क० तिण्णि पिलदोवमाणि । पंचिं-दियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खपज्ज० अद्वावीस-छव्वीसविह० केव० १ जह० एगसमओ उक्क० तिण्णि पालदोवमाणि पुव्वकोिडपुधत्तेणब्मिह्याणि । सेसाणं तिरिक्खो-घमंगो । पंचिदियतिरिक्खजोिणणीसु अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस० पंचिदिय-तिरिक्खजोिणणीसु अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वीसविह० केव० १ जह० एगसमओ । उक्क० अंतोम्रहुत्तं । एवं मणुस्सअपज्ज-वादरेइंदियअपज्ज० सुहुम-पज्ज०-अपज्ज०-विगलिदियअपज्ज० - पंचिदियअपज्ज० - पंचिदियअपज्ज० - सुहुमपज्ज० अपज्ज०-तसअपज्ज० वत्तव्वं ।

उत्कृष्ट काल देशोन तीन पर्य है। वाईस विमक्तिस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है। इकीस प्रकृतिक स्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल पर्योपमका असंख्यातवां भाग है और उत्कृष्टकाल तीन पर्य है।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच और पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त जीवोंके अट्टाईस और छव्वीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल पूर्वकोटिएथ-क्त्वसे अधिक तीन पर्य है । उक्त दोनों प्रकारके तिर्यंचोंके शेष सम्भव प्रकृतिकस्थानोंका काल ओघके समान समझना चाहिये । पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमती जीवोंमें अट्टाईस, सत्ताईस, छव्वीस और चौबीस प्रकृतिकस्थानोंके कालका कथन पंचेन्द्रियतिर्यंचोंमें उक्त स्थानोंके कहे गये कालके समान करना चाहिये । पंचेन्द्रियतिर्यंच लव्ध्यपर्याप्तजीवोंमें अट्टाईस, सत्ताईस, और छव्वीस प्रकृतिक स्थानोंका काल कितना है ? जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्भु-हूर्त है । इसी प्रकार मनुष्य लव्ध्यपर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, पांचों बादरकाय अपर्याप्त, पांचों सूक्ष्मकाय पर्याप्त, पांचों सूक्ष्मकाय अपर्याप्त, और असकाय अपर्याप्त, पांचों सूक्ष्मकाय पर्याप्त, पांचों सूक्ष्मकाय अपर्याप्त और असकाय अपर्याप्त, पांचों सूक्ष्मकाय पर्याप्त, पांचों सूक्ष्मकाय अपर्याप्त और असकाय अपर्याप्त जीवोंके भी अट्टाईस, सत्ताईस और छव्वीस प्रकृतिक स्थानोंका काल कहना चाहिये।

विशेषार्थ-२८, २७, और २६ विभक्तिस्थानके जघन्य काल एक समयका खुलासा जिस प्रकार नरकगितके कथनके समय कर आये हैं उसी प्रकार यहां भी कर लेना चाहिये। तथा अन्य मार्गणास्थानों में जहां इन विभक्तिस्थानों का जघन्यकाल एक समय बतल्लाया हो वहां भी इसी प्रकार खुलासा कर लेना चाहिये। हम पुनः पुनः इसका निर्देश नहीं करेंगे। तिर्थचगितमें परिश्रमण करनेवाले किसी एक जीवके उपशमसम्यक्त होकर २८ विभक्तिस्थानकी प्राप्ति हुई। पुनः मिध्यात्वमें जाकर जिसने सम्यग्मिध्यात्वकी उद्देश लाका प्रारम्भ किया और अतिदीर्घकाल तक जो तिर्थचगितमें ही उसकी उद्देशना करता हुआ तीन पल्यकी आयुवाले तिर्थचोंमें उत्पन्न हुआ और वहां सम्यक्त्व प्राप्तिके योग्य

कालके प्राप्त होने पर जिसने सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलनाके अन्तिम समयमें पुन: उपशम-सम्यक्तवको प्राप्त कर लिया। तथा अनन्तर वेदक सम्यगृदृष्टि होकर जो जीवनपर्यन्त उसके साथ रहा उस तिर्थंचके २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाळ पल्यका असंस्थातवां भाग अधिक तीन पत्य प्राप्त होता है। जो तिर्यंच सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेतनाके प्रारम्भसे अन्त तक तिर्यंच पर्यायमें ही बना रहता है उस तिर्यंचके २७ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल ओघके समान परयका असंख्यातवां भाग प्राप्त होता है। २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण होता है वह स्पष्ट ही है, क्योंकि किसी एक जीवके मिथ्यात्वके साथ निरन्तर तिर्यंचपर्यायमें रहनेका काल उक्त प्रमाण ही है। २४ विभक्ति-स्थानका जधन्यकाल अन्तर्मुहूर्त नारिकयोंके समान घटित कर लेना चाहिये। तथा उत्कृष्ट-काल जो कुछ कम तीन पल्य कहा है उसका कारण यह है कि कोई एक जीव उत्तम भोगभूमिमें तीन परुयकी आयु छेकर उत्पन्न हुआ और वहां पर उसने सम्यक्त्वके योग्य कालके प्राप्त होनेपर सम्यक्त्वको प्राप्त करके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर दी। पुनः जीवन भर जो २४ विभक्तिस्थानके साथ रहा । उसके २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य होता है। यहां कुछ कमसे अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना होने तकका काल लेना चाहिये। यहां २२ विभक्तिस्थानका जघन्य और उरक्रष्ट काल नारिकयोंके समान घटित कर लेना चाहिये। भोगभूमिके तिर्यंचकी जघन्य आयु पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण और उत्कृष्ट आयु तीन पल्यप्रमाण होती है। इसी अपेक्षासे तिथैचोंमें २१ विभक्ति-स्थानका जघन्य काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण और उत्कृष्ट काल तीन पत्यप्रमाण कहा है। यहां यह शक्का की जा सकती है कि सर्वार्थिसिद्धिमें बतलाया है कि जिसने क्षायिक सम्यग्दर्शनको प्राप्त करनेके पहले तिर्थचायुका बन्ध कर लिया है ऐसा मनुष्य उत्तम भोगभूमिके तिर्यंच पुरुषोंमें ही उत्पन्न होता है और उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न हुए जीवकी जघन्य आयु भी दो पत्यसे अधिक होती है। अतः यहां २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण नहीं वन सकता है। इस शङ्काका यह समाधान है कि सर्वार्थिसिद्धिको छोड़ कर हमने दिगम्बर और श्वेताम्बर संप्रदायमें प्रचलित कार्मिक प्रम्थ देखे पर वहां हमें यह कहीं लिखा हुआ नहीं मिला कि क्षायिकसम्यग्दृष्टि भर कर अगर ' तिर्थंच और मनुष्य होता है तो उत्तमभोगभूमिया ही होता है। वहां तो केवल इतना ही लिखा है कि ऐसा जीव यदि मर कर तिर्थंच और मनुष्य हो तो असंख्यातवर्षकी आयु-बाला भोगभूमिया ही होता है। इससे माल्स होता है कि सर्वार्थसिद्धिमें जो 'उत्तम' पद आया है वह भोगभूमि पदका विशेषण न होकर पुरुष पदका विशेषण है। अथवा ये दोनों कथन मान्यताभेदसे सम्बन्ध रखते हों तो भी कोई आश्चर्य नहीं। इस प्रकार ऊपर जो सामान्य तिर्थेचोंके २० आदि विभक्तिस्थानोंका काल बतलाया है, उसमेंसे २८ और २६

§२६८. मणुस्सेसु अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चडवीसविह० पंचिंदियतिरिक्खभंगो। तेवीस-वावीस-तेरस-बारस-एकारस-पंच-चत्तारि-तिण्णि-दोण्णि-एगविहत्तियाणमोघभंगो। एकवीसविह० केब० ? जह० अंतोमुहुत्तं । उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि किंचू-णपुन्वकोडितिभागेणब्महियाणि । एवं मणुसपञ्ज । णवरि, बावीसविह० जह० एगसमओ, उक्कः अंतोमुहुत्तं । एवं मणुस्सिणीसु । णवरि, बारसः जहः अंतोमुहुत्तं । एक्कवीसविह० केव० १ जह० अंतोमुहुत्तं । उक्क० पुन्वकोडी देस्णा । विभक्तिस्थानोंके उत्क्रष्टकालको छोड़ कर शेष सब कालविषयक कथन पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय तिर्थंचपर्याप्तकोंके भी घटित हो जाता है । किन्तु इन दोनों प्रकारके तिर्यंचोंके २ और २६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्टकाल पूर्वकोटि पृथक्तवसे अधिक तीन परुयप्रमाण होता है। यहां पूर्वकोटि पृथक्तवसे पंचेन्द्रियतिर्यचोंके ६५ पूर्वकोटियोंका और पंचेन्द्रिय-तिर्यंचपर्याप्तकोंके ४७ पूर्वकोटियोंका प्रहण करना चाहिये। तथा पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनि-मतियोंके २८, २७, २६ और २४ विभक्तिस्थानोंका काल पंचेन्द्रिय तिर्थचोंके समान जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके २ ⊏ और २६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल कहते समय पूर्वकोटिपृथक्त्वसे १५ पूर्वकोटियोंका ही प्रहण करना चाहिये। तात्पर्य यह है कि इनके २= और २६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्टकाल १५ पूर्वकोटि अधिक तीन पत्य होता है । पंचेन्द्रियतिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकोंके २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानका एक समय प्रमाण जघन्यकाल उद्देलनाकी अपेक्षा घटित कर लेना चाहिये। तथा अपनी उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा यहां उक्त विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्टकाल कहा है। इसी प्रकार मनुष्य रुब्ध्यपर्याप्त आदि जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भी जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त घटित कर लेना चाहिये।

§ २६८. मनुष्यों में अडाईस, सत्ताईस, छब्बीस और चौबीस विभक्तिस्थानोंके जघन्य और उत्कृष्टकालके समान है। तेईस, बाईस, तेरह, बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक
स्थानोंका जघन्य और उत्कृष्टकाल ओघके समान है। इक्कीस विभक्तिस्थानका काल कितना
है। जघन्य काल अन्तर्भुहूर्त और उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्वकोटिके त्रिभागसे अधिक तीन
पल्य है। इसीप्रकार मनुष्यपर्याप्तकोंके समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके
बाईस विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है। इसीप्रकार
मनुष्यणिओंके समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके बारह विभक्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तर्भुहूर्त है। तथा इनके इक्कीस विभक्तिस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल
अन्तर्भुहूर्त और उत्कृष्टकाल देशोन पूर्वकोटि है।

विशेषार्थ-मनुष्योंमें २८, २७, २६ और २४ विभक्तिस्थानोंका काल पंचेन्द्रिय-

तिर्थचोंके समान होता है। इसका यह तालर्थ है कि पंचे न्द्रियतिर्थंचोंके समान सामान्य मनुष्योंमें मी २८, २७, और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय, २४ विभक्ति-स्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त तथा २८ और २६ विभक्तियोंका उत्कृष्टकाल पूर्वकोटि पृथक्तसे अधिक तीन पर्य, २७ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल ओघके समान पर्यके असंद्यातवें भागप्रमाण और २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल कुछ कम तीन पल्य जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेपता है कि यहां पूर्वकोटिपृथक्तवका खुलासां करते समय तिर्थे चोंकी ६५ पूर्वकोटियां न कह कर मनुष्योंकी ४७ पूर्वकोटियां ही कहना चाहिये। शेष खुलासा जिस प्रकार पंचे द्वियतिर्थं चोंके कथनके समय कर आये हैं उसी प्रकार यहां कर लेना चाहिये। तथा सामान्य मनुब्योंमें केवल २१ विभक्तिस्थानके कालको छोड़ कर शेष विभक्तिस्थानोंका काल ओघके समान है। अतः ओघका कथन करते समय जिस प्रकार खुलासा कर आये हैं उसी प्रकार यहां कर लेना चाहिये। हां, ओघसे २१ विभक्ति-स्यानके कालमें कुछ विशेषता है जो निम्न प्रकार है। उसमें भी सामान्य मनुष्योंके २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल तो ओघके समान अन्तर्भृहर्त ही होता है। पर उक्षष्ट काल जो साधिक तेतीस सागर वतलाया है वह न होकर कुछ कम पूर्वकोटि त्रिभागसे अधिक तीन पर्य प्रमाण ही होता है। यथा-एक पूर्वकोटिकी आयुवाले जिस कर्मभूमिया मनुष्यने आयुके त्रिभागप्रमाण शेष रहनेपर परभवसम्बन्धी मनुष्यायुका बन्ध किया। पुन: आयु-वन्धके पश्चात् वेदक सम्यग्दृष्टि होकर अनन्तर क्षायिकसम्यक्त्वको प्राप्त किया । तदनन्तर क्षायिकसम्यक्त्वके साथ श्रेप आयुका भोग करके और आयुक्ते अन्तमें मरकर उत्तम भोग-भूमिमें तीन पल्यकी आयुके साथ मनुष्य हुआ और वहांसे देवगतिमें गया। उसके २१ विभक्तिस्थानका उत्क्रप्टकाल पूर्वकोटिके कुछ कम एक त्रिभागसे अधिक तीन पल्यप्रमाण पाया जाताहै। अपर जिस प्रकार सामान्य मनुष्योंमें २८ आदि विभक्तिस्थानोंके कालका खुलासा किया है उसी प्रकार पर्याप्त मनुष्योंके कर लेना चाहिये। पर इतना ध्यान रखना चाहिये कि पर्याप्त मनुष्योंके २८ और २६ विभक्तिस्थानोंके उत्कृष्ट कालका खुलासा करते समय पूर्वकोटिपृथक्त्वसे २३ पूर्वकोटियोंका ही प्रहण करना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके २२ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्त-र्भुहूर्तप्रमाण होता है। कृतकृत्य वेदक कालमें एक समय शेष रहनेपर जो सरकर मनुष्योंमें उत्पन हुआ है उस पर्याप्त मनुष्यके २२ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय पाया जाता है। तथा जिस मनुष्य पर्याप्तने दर्शनमोहनीयकी ज्ञपणाका प्रारम्भ किया है और कृतकृत्यवेदक होकर जो नहीं मरा है उसके २२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल अन्त-मुहूर्तप्रमाण होता है। तथा सामान्य मनुष्योंके समान मनुष्यणियोंके भी २८ आदि विभक्तिस्थानोंका काल जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके बारह विभ-

§ २ ६ ६. देवेसु अट्ठावीसविह० जह० एगसमओ । चडवीसविह० जह० अंतोसुहुतं । उक्क० दोण्हंपि तेत्तीसं सागरोवमाणि । सत्तावीसविह० ओघभंगो । छन्वीसविह० केव० १ जह० एगसमञो । उक्क० एकत्तीससागरोवमाणि । वावीसविह० जह० एगसमञो । उक्क० अंतोमुहुत्तं । एक्कवीसविह० केव० १ जह० पारुदोवमं सादिरेयं, उक्क० तेतीसं सागरोवमाणि । भवण०-वाण०-जोइसि० अद्वावीस-छव्वीसंविह० केव० १ जह एग-समओ, उक्क० सगद्विदी । सनावीस० ओघभंगो । चउवीसविह० के० ? जह० अंतोम्र॰, उक्त॰ सगद्विदी देस्रणा । सोहम्मादि जाव उवरिमगेवज्जदेवाणमोघभंगो । क्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तर्भेहूर्त ही होता है, क्योंकि जो जीव स्त्रीवेदके उदयके साथ क्षपक प्रणीपर चढ़ता है उसके नपुंसक वेदके क्षय हो जानेके प्रधात् अन्तर्मुहूर्तकालके द्वारा ही स्त्रीवेदका क्षय होता है। इसी प्रकार मनुष्याणियोंके २१ विभक्तिस्थानका जघन्य-काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्वकोटिप्रमाण ही होता है। इनके २१ विभ-क्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त क्यों होता है, यह तो स्पष्ट ही है पर उत्कृष्टकाल जो कुछ कम पूर्वकोटिप्रमाण बतलाया उसका कारण यह है कि सम्यग्दृष्टि जीव मर कर मतुष्यिणयोंमें उत्पन्न नहीं होता अतः एक भवकी अपेक्षा ही इनका उत्कृष्टकाल प्राप्त होता है। किन्तु क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति कर्मभूभिज मनुष्यके ही होती है और कर्भभूमिज मनुष्यकी उत्कृष्ट आयु एक पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण होती है। साथ ही यह भी नियम है कि कमैभूमिज म्लुष्यके आठ वर्षके पहले सम्यक्त्व उत्पन्न करनेकी थोग्यता नहीं होती, अत: एक पूर्वकोटिकी आयुवाले जिस मनुष्यणीने आठ वर्षके उपरान्त वेदक सम्यक्त्वपूर्वक क्षायिक सम्यक्तको उत्पन्न किया है उसके २१ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट-काल कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण देखा जाता है।

§ २६६. देवीमें अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल एक समय है और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल अन्तर्मृहूर्त है। तथा दोंनों स्थानोंका उत्कृष्टकाल तेतीस सागर है। सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल ओघके समान है। छन्बीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है श जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल इकतीस सागर है। वाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मृहूर्त है। इकीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है जघन्य काल साधिक पर्य और उत्कृष्टकाल तेतीस सागर है।

भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोमें अष्टाईस और छव्वीस प्रकृतिकस्थानका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका काल ओघके समान है । चौबीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल । है ? जघन्यकाल अन्तर्भुहूर्त और उत्कृष्टकाल देशोन अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है ।

णवरि, उक्क० सगिडदी वत्तव्या । अणुद्दिसादि जाव सव्वहे ति अष्टावीस-चउवीस-विह० केव० ? जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० सगिडदी । वावीस० णारगभंगो । एक्कवीस० केव० ? जह० जहण्णाद्विदी अंतोमुहुत्तूणा, उक्क० उक्कस्सिट्टदी ।

सौधम स्वर्गसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तक देवोंके स्थानोंके कालका कथन ओघके समान करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके उत्कृष्टकाल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण कहना चाहिये। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक देवोंके अट्टाईस और चौबीस प्रकृतिक स्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तर्मुहुर्त और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। बाईसप्रकृतिक स्थानका काल नारिकयोंके समान समझना चाहिये। इक्षीस प्रकृतिक स्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तर्मुहुर्त कम अपनी अपनी जघन्य स्थिति प्रमाण है और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है।

विशेषार्थ-जिस वेदकसम्यग्दृष्टि मनुष्यने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं की है वह मर कर जब उत्कृष्ट आयुके साथ चार विजयादिकमें या सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न होता है और वहां भी यदि वह अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं करता है तो उसके २= विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल ३३ सागर पाया जाता है। तथा जिसने अनन्दानुबन्धीकी विसंयोजना कर दी है ऐसा जो वेदकसम्यगृदृष्टि मनुष्य उक्त स्थानोंमें पैदा होता है उसके २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल ३३ सागर देखा जाता है। २६ विभक्तिस्थान मिध्यादृष्टिके ही होता है। अतः देवोंमें २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल ३१ सागर ही कहना चाहिये, . क्योंकि मिथ्यादृष्टि जीव नौप्रैवेयक तक ही पैदा होता है और नौप्रैवेयकमें उत्कृष्ट आयु ३१ सागरप्रमाण ही है इससे अधिक नहीं। वैमानिकोंमें जघन्य आयु साधिक एक पल्य और उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है अतः यहां २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल साधिक एक पल्य और उत्कृष्टकाल तेतीस सागर कहा है। भवनत्रिकोंमें चौबीस विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट . काल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण कहनेका कारण यह है कि इनमें सम्यग्दृष्टि जीव अन्य गतिसे आकर उत्पन्न नहीं होते हैं। अतः वहीं जिन्होंने वेदक सम्यक्त्व प्राप्त करके अन-न्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी है उनके ही २४ विभक्तिस्थान होता है जिसका ्जीवन भर पाया जाना सम्भव है, अतः भवनित्रकोंमें २४ विभक्तिस्थानका उत्क्रप्टकाल कुछ कम अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण ही प्राप्त होता है। सौधर्मसे लेकर नौप्रैवेयक तक तो सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों प्रकारके जीव पैदा होते हैं। अतः वहां २८, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण वन जाता है। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थिसिद्धि तकके देवोंमें यद्यपि सम्यग्दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं फिर भी जो वहां उत्पन्न होनेके अनन्तर अन्तर्महूर्त कालके पश्चात् अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयो-जना कर देते हैं उनके २० विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है । § ३००. इंदियाणुवादेण एंइदिय० बादर० सुहुम० अष्टावीस-सत्तावीसविह० केव० १ जह० एगसमओ उक्क० पिलदोवमस्स असंखेजिदिमागो। छन्वीसवि० जह० एगसमओ, उक्क० सगिहदी। बादरपज्ज० अष्टावीस-सत्तावीस-छन्वीसविह० केव० १ जह० एगसमओ, उक्क० संखेजाणि वस्ससहस्साणि। एवं विगलिंदिय-विगलिंदियपज्ज०। पंचिंदिय-पंचिंदि-और जो जीवनके अन्तमें अन्तर्मेहूर्त काल शेष रहनेपर अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करते हैं उनके चौबीस विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तर्मेहूर्त प्राप्त होता है यहां हमने जिन विभक्तिस्थानोंके जघन्य या उत्कृष्ट कालके विषयमें विशेष कहना था उन्हींके कालका खुलासा किया है शेषका नहीं। अतः शेषका विचार कर लेना चाहिये।

§ ३००. इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रिय, तथा इनके वादर और सहम जीवोंमें अट्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यातवें भाग है । छन्वीस विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । एकेन्द्रिय वादर पर्याप्त जीवोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और छन्वीस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल संख्यात हजार वर्ष है । इसीप्रकार विकलेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ-यद्यपि एकेन्द्रिय, बाद्र एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेनि य जीवका निरन्तर . उस पर्यायमें रहनेका काल पल्यके असंख्यातवें भागसे अधिक है, फिर भी मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें २८ और २७ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल परुयके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता है इससे अधिक नहीं । अतः एकेन्द्रियादि उक्त जीवोंके २ और २७ विभक्ति-स्थानोंका काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। किन्तु २६ विभक्तिस्थानके विषयमें यह बात नहीं है अत: उसका काल उक्त जीवोंके अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थित-प्रमाण कहा है। तथा बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंका उत्क्रष्ट काल संख्यात हजार वर्ष प्रमाण ही होता है अतः इनके २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल संख्यात हंजार वर्ष कहा है। तथा विकलेन्द्रिय और विकलेन्द्रियपर्याप्त जीवोंके भी २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष जानना चाहिये। क्योंकि कोई एक जीव विकलेन्द्रिय और विकलेन्द्रियपर्गाप्त पर्यायमें निरन्तर संख्यात हजार वर्ष तक ही रहता है। इसके पश्चात् उसकी विवित्तत पर्याय बदल जाती है। बाद्र एकेन्द्रिय अप-र्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त और विकलेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंके २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होता है। जो सुगम होनेके कारण वीरसेनस्वामीने नहीं कहा है। विशेषार्थमें हमने जिन विभक्तिस्थानोंके जघन्य या उत्कृष्ट कालोंका खुलासा नहीं किया है इसका कारण यह है कि उनका खुळासा नरकगति आदिके सम्बन्धमें विशेषार्थ लिखते समय कर आये हैं।

यपज्ञ०-तस-तसपज्ञत्ताणमोधभंगो । णवरि, अद्वावीस० जह० एगसमओ उक्क० सगिहिदी १ छन्वीसविह० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० सगिहिदी । पुढ्वि०-आउ०-तेउ०-वादर-सुहुम० वणप्फिदि०-वादर-सुहुम० णिगोद०-वादर-सुहुम० अद्वावीस-सत्तावीस० एईदियभंगो । छन्वीसविह० केव० १ जह० एगस० उक्क० सगिहिदी। वादर-पुढ्वि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वादरवणप्फिदिपत्तेय०-वादरणिगोदपिदिष्ठिदपञ्जत्त० वादर-एइंदियपञ्जत्तभंगो ।

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंके ओघके समान कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अट्टाईस विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय है और उत्क्रष्टकाल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। तथा छन्त्रीस विभक्तिस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्क्रष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। पृथिवीकायिक, अप्तकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक तथा इनके वादर और सूक्ष्म, वनस्पतिकायिक तथा इनके वादर और सूक्ष्म, निगोदजीव तथा इनके वादर और सूक्ष्म जीवोंके अट्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल एकेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये। उक्त जीवोंके छन्त्रीस विभक्तिस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्क्रष्टकाल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। वादर प्रथिवीकायिकपर्याप्त, वादर अप्कायिकपर्याप्त, वादर अप्रकायिकपर्याप्त, वादर वायुकायिकपर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त और वादर निगोद प्रविष्टित पर्याप्त जीवोंके २०, २० और २६ विभक्तिस्थानोंका काल वादर एकेन्द्रियपर्याप्त जीवोंके समान जानना चाहिये।

विशोपार्थ-२४ विभक्तिस्थानसे लेकर शेप सब विभक्तिस्थान पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंके ही होते हैं अतः इनके २४ आदि विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्क्रप्टकाल ओघके समान बन जाता है। अब रही २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंके कालोंकी बात, सो इनके २७ विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्क्रप्टकाल भी ओघके समान बन जाता है। किन्तु २८ विभक्तिस्थानके जघन्यकालमें और २६ विभक्तिस्थानके उत्क्रप्टकालमें कुछ विशेषता है जो ऊपर बताई ही है। तथा एकेन्द्रिय जीवोंके २८ और २७ विभक्तिस्थानोंके कालोंका तथा एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके २६ विभक्तिस्थानके कालका जिसप्रकार खुलासा कर आये हैं उसीप्रकार प्रथिवीकायिक आदि जीवोंके भी २८ आदि विभक्तिस्थानोंके कालोंका खुलासा कर लेना चाहिये। तथा वीरसेनस्वामीने जिसप्रकार बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त आदि जीवोंके २८ आदि विभक्तिस्थानोंके कालोंका विवेचन नहीं किया है उसीप्रकार यहांभी इन प्रथिवी कायिक आदिके बादर अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्तमेदोंके २८ आदि विभक्तिस्थानोंके कालोंका विवेचन नहीं किया है सो जिसप्रकार एकेन्द्रिय बादर अपर्याप्त आदिके २८ आदि विभक्तिस्थानोंका काल अपर कह

§ ३०१. जोगाणुवादेण पंचमण ०-पंचवचि०-वेउव्विय०-आहार० अप्पप्पणो पदाणं विह० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोम्रहुत्तं। कायजोगि० अद्वावीस-सत्तावीसविह० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० पित्रदोवमस्स असंखेजिदिभागो। छ्व्वीसविह० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० सगिहदी। सेसाणं मणजोगिभंगो। ओरालियकायजोगि० अद्वावीस-सत्तावीस-छ्व्वीसविह० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० वावीसवस्ससहस्साणि अंतोम्रहुत्त्वणाणि। सेसाणं मणजोगिभंगो। ओरालियमिस्स० अद्वावीस-सत्तावीस-छ्व्वीस-वावीसविह० के० ? जह एगसमओ, उक्क० अंतोम्रहुत्तं। चउवीस-एक्कवीसवि० के० ? जहण्णुक्कस्सेण अंतोम्रहुत्तं। एवं वेउव्वियमिस्स०। आहारिमस्स० सव्वपदाणं विह० के० ? जहण्णुक्कस्सेण अंतोम्रहुत्तं। कम्मह्य० अद्वावीस-सत्तावीस-छ्व्वीसविह० के० ? जहण्णुक्कस्सेण अंतोम्रहुत्तं। कम्मह्य० अद्वावीस-सत्तावीस-छ्व्वीसविह० के० ? जहण्णुक्कस्सेण अंतोम्रहुत्तं। कम्मह्य० अद्वावीस-सत्तावीस-छ्व्वीसविह० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० तिण्णि समया। चउवीस-वावीस-एक्कवीसवि० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० वेसमया।

आये है उसीपकार यहां भी कह लेना चाहिये।

ई ३०१. योगमांर्गणाके अनुवादसे पांचों म्नोथोगी, पांचों बचनथोगी, वैक्रियिककाय-योगी और आहारककाययोगी जीवोंके अपने अपने विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्भेहूर्त है। काययोगी जीवोंके अट्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानोंका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल पर्वके असंख्यात वें भाग है । छन्बीस विभक्तिस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी स्थिति प्रमाण है। शेष स्थानोंका काल मनोयोगियोंके समान है। औदारिककाययोगी जीवोंके अट्टाईस, सत्ताईस और छव्वीस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्भुहूर्त कम बाईस हजार वर्ष प्रमाण है। शेष स्थानोंका काल मनी-योगियोंके समान है। औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके अहाईस, सत्ताईस, छन्वीस और बाईस विभक्तिस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्त-भुहूर्त है। चौबीस और इकीस विभक्तिस्थानका काल कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है। जिसप्रकार औदारिक मिश्रकाययोगियोंके अहाईस आदि स्थानोंका काल कह आये है उसीप्रकार वैक्रियिकमिश्र काययोगियोंके उक्त स्थानीका काल जानना चाहिये | आहारकिमश्रकाययोगियोंके संभव सभी स्थानोंका काल कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। कार्माणकाययोगियोंके अट्टाईस, सत्ताईस और छुन्बीस विभक्ति स्थानोंका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्टकाल तीन समय है। चौबीस, बाईस और इकीस विभक्तिस्थानोंका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है।

विशेषार्थ-पांचों मनोयोग, पांचों वचनयोग, वैक्रियिककाययोग और आहारक काय-

योगका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है अतः इन योगोंमें सम्भव अपने अपने विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है। तथा अन्य प्रकारसेमी इन योगोंमें अपने अपने विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्भुहूर्त वन सकता है सो विचार कर कथन कर लेना चाहिये । काय-योगमें २८, २७, और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय जिसप्रकार नारिकयोंके घटित करके लिख आये हैं उसीप्रकार घटित कर लेना चाहिये। सर्वदा काययोग एकेन्द्रियोंके ही रहता है और एकेन्द्रियोंके एक मिध्यादृष्टि गुणस्थान ही होता है अतः काययोगमें २८ और २७ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यातत्रें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, क्योंकि सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्देलनामें इतना ही काल लगता है । काययोगका उत्क्रप्ट-काल असंख्यात पुद्रलपरिवर्तनप्रमाण होता है अत: इसमें २६ विभक्तिस्थानका उत्क्रष्टकाल इतना ही प्राप्त होता है। क्योंकि इतने काल तक निरन्तर २६ विभक्तिस्थानके होनेमें कोई बाधा नहीं है। काययोगमें शेष विभक्तिस्थानोंका काल मनोयोगियोंके समान कहनेका कारण यह है कि शेष विभक्तिस्थान संज्ञीके ही होते हैं और वहां तीनों योग बदलते रहते हैं अतः काय-योगमें भी रोप विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त वन जाता है । औदारिक काययोगमें २८, २७, और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय पूर्ववत् घटित कर लेना चाहिये। या इसका जघन्यकाल एक समय है इसलिये भी इसमें उक्त विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय वन जाता है। तथा औदारिककाय-योगका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कम बाईस हजार वर्ष है अत: इसमें २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कम २२ हजार वर्ष प्रमाण वन जाता है। तथा औदारिक काययोगमें भी शेष विभक्तिस्थानोंका काल मनोयोगियोंके समान घटित कर लेना चाहिये। औदारिक मिश्रकाययोगमें २८, २७, २६ और २२ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय नारिकयोंके समान घटित कर लेना चाहिये। तथा औदारिक मिश्रकाययोगका काल श्रन्तर्भुहूर्त होनेसे इसमें उक्त विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त बन जाता है। तथा औदारिकमिश्रकाययोगमें २४ और २१ विभक्तिस्थानक जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त ही प्राप्त होता है, क्योंकि जो २४ और २१ विभक्तिस्थानवाला जीव औदारिकमिश्र काययोगको प्राप्त हुआ है उसके औदारिक मिश्रकाययोगके कालमें २४ और २१ विभक्तिस्थान ही बना रहता है। यद्यपि जो २२ विभक्तिस्थानवाला जीव औदारिकमिश्रकाययोगको प्राप्त होता है। उसके औदारिकमिश्रकाययोगके रहते हुए ही २२ विभक्तिस्थान बद्त कर २१ विभक्तिस्थान आजाता है किन्तु इसप्रकार २१ विभक्तिस्थानके प्राप्त होनेपर भी अन्तर्मुहूर्त काल तक औदारिक मिश्रकाययोग फिर भी बना रहता है अतः औदारिक मिश्रकाययोगमें २१ विभक्तिस्थानका काल अन्तर्मुहूर्तसे कम नहीं कहा \$३०२. वेदाणुवादेण इत्थि० अहावीसविह० के॰ १ जह० एगसमओ, उक्क० पणवण्णपिलदोवमाणि सादिरेयाणि । सत्तावीसवि० ओघमंगो । छव्वीसविह० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० सगिहदी । चउवीसविह० जह० एगसमओ । कुदो १ उवसमसेहीदो ओदिरय सवेदी होद्ण विदियसमए कालं काद्ण देवेसुप्पण्णस्स एग-समयकाछवलंभादो । उक्क०पणवण्णपिलदोवमाणि देसुणाणि । तेवीस-वावीस-तेरस-वारसवि० ओघभंगो । णवरि, वारसविह० एयसमओ णित्थ । एक्कवीसविह० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० पुच्चकोडी देसुणा । पुरिसवेदे अहावीस-चउवीस-

है। औदारिक मिश्रकाययोगके समान वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें सम्भव विभक्तिस्थानोंका काल होता है, उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। आहारकमिश्रकाययोगका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त होता है अतः इसमें सम्भव २८, २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त कहा है। कामणकाययोगका जघन्य काल एक समय है अतः इसमें सम्भव २८, २७, २६, २४ २२ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय कहा है। यहां २८, २७, २६ और २२ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय अन्य प्रकारसे भी वन सकता है सो विचार कर कथन कर लेना चाहिये। तथा निष्कृट क्षेत्रके प्रति गमन करने वाले जीवोंके ही तीन विप्रह होते हैं और ऐसे जीव मिध्यादृष्टि ही होते हैं। तथा मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें २८, २७ और २६ ये तीन विभक्तिस्थान ही सम्भव हैं अतः कार्मणकाययोगमें इन तीनोंका उत्कृष्ट काल तीन समय कहा। तथा २४, २२ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीव यदि मरते हैं तो अधिकसे अधिक दो विप्रह ही कर लेते हैं अतः कार्मणकाययोगमें इनका दो समय प्रमाण उत्कृष्ट काल कहा है।

§ ३०२. वेदमार्गणाके अनुवादसे स्नीवेदमें अट्टाईस प्रकृतिस्थानका कितना काल है ? जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक पचपन पल्य है । सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका काल ओघके समान है । छन्वीस प्रकृतिक स्थानका काल कितना है ? जधन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण है । चौबीस प्रकृतिक स्थानका जधन्य काल एक समय है ।

शंका-स्रीवेदमें चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल एक समय क्यों है ?

समाधान—क्योंकि जो उपशमश्रेणीसे उतरकर वेद सहित हुआ और दूसरे समयमें मर कर देवोंमें उत्पन्न हुंखा उस स्त्रीवेदीके चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय पाया जाता है। स्त्रीवेदमें चौबीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्टकाल देशोन पचपन पल्य है। वेईस, बाईस, तेरह और वारह प्रकृतिक स्थानका काल ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि बारह प्रकृतिकस्थानका जघन्यकाल एक समय नहीं है। इक्षीस प्रकृतिक स्थानका काल कितना है श जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकोटिप्रमाण है।

विह० के० १ जह० एगसमओ, अंतोग्रहुत्तं । उक्क० ओघभंगो । सत्तावीस० ओघभंगो । छन्वीसिवह० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० सगिंदि । तेवीस-तेरस-वारस-एकारसिवह० ओघभंगो । णवरि, वारसिवह० एयसमओ णित्थ । एकवीसिवह० केव० १ जह० अंतोग्रहुत्तं, उक्क० ओघभंगो । वावीसिवह० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोग्रहुत्तं । पंचिवह० के० १ जहण्णुक० एगसमओ । णवंस० अद्वावीसिवह० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० तेत्तीससागरोवमाणि सादिरेयाणि । सत्तावीस-छन्बीसिविह० एइंदियभंगो । चउवीस-वावीस-एकवीसिवह० णारयभंगो । णवरि, चउवीस-एकवीसिवि० जह० एगसमओ । सेसं इत्थिभंगो । णवरि, वारस-वि० जहण्णुक० एयसमओ । अवगदवेदे चउवीस-एकवीसिवि० केव० १ जह० एगसमओ, उक्क० अंतोग्रहुत्तं । सेसाणं जहण्णुक० अंतोग्रहुत्तं । णवरि, पंचिवहत्ती केव० १ वेआविल-याओ विसमऊणाओ ।

पुरुषवेदमें अट्टाईस और चौबीस विभक्तिस्थानका काल कितना है ? इन दोनों स्थानोंका जघन्यकाल कमसे एक समय और अन्तर्मुहूर्त है। तथा दोनों ही स्थानोंका उत्कृष्टकाल ओघके समान है। तथा सत्ताईसप्रकृतिक स्थानका काल ओघके समान है। लब्बीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उंत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। तेईस, तेरह, बारह और ग्यारह प्रकृतिकस्थानका काल ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि बारह प्रकृतिकस्थानका जघन्यकाल एक समय नहीं है। इक्षीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल ओघके समान है। बाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। पांच प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। पांच प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है।

नपुंसकवेदमें अट्ठाईस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल साधिक तेतीस सागर है। सत्ताईस और छन्नीस प्रकृतिकस्थानका काल एकेन्द्रियोंके समान है। चौबीस, बाईस और इक्कीस प्रकृतिकस्थानका काल नारिकयोंके समान है। इतनी विशेषता है कि चौबीस और इक्कीस प्रकृतिक स्थानोंका जघन्यकाल एक समय है। शेष स्थानोंका काल स्त्रीवेदियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि बारह प्रकृतिकस्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है।

अपगतवेदमें चौबीस और इक्कीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। शेष स्थानोंका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्त- मुहूर्त है। इतनी विशेषता है कि पांच प्रकृतिकस्थान दो समय कम दो आवली प्रमाण काल तक होता है।

विशेषार्थ-स्नीवेद में २० विभक्तिस्थानका जो साधिक पचपन पल्य उत्कृष्ट काल

बतलाया है उसका यह अभिप्राय है कि २० विभक्तिस्थान वाला कोई एक स्त्रीवेदी मनुष्य प्चपन पल्यकी आयुवाली देवियोंमें उत्पन्न हुआ और वहां पर्याप्त होनेके पश्चात् उसने सम्यक्षप्रकृतिकी उद्वेलना होनेके अन्तिम समयमें उपसमसम्यक्त्व पूर्वक वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त किया किन्तु अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं की । तथा वह जीवन भर वेदकसम्यक्त्वके साथ ही रहा तो उसके पचपन पर्यकाल तक र⊏ विभक्तिस्थान पाया जाता है। देवी होनेके पहले यह स्त्रीवेदी जीव और कितने काल तक २८ विभक्तिस्थानके साथ रह सकता है इसका स्पष्ट उहेख अन्यत्र देखनेमें नहीं आया । स्वयं वीरसेन खामीने भी इस कालको साधिक कहके छोड़ दिया है। किन्तु एकैक प्रकृतिविभक्ति अनुयोगद्वारमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट काल वतलाते हुए उनका उत्कृष्ट-काल साधिक पचपन पल्य कहा है। इससे मालूम षड़ता है कि यहां साधिक से सम्यक्-प्रकृतिका उद्देलनाकाल इष्ट है। जो कुछ भी हो ताल्पर्य यह है कि स्त्रीवेद्में २० विभक्ति-स्थान साधिक पचवन पल्यकाल तक पाया जाता है। स्त्रीवेदमें २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट-काल अपनी स्थितिप्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि स्त्रीवेदके साथ निरन्तर रहनेका उत्कृष्टकाल सौ पल्यपृथक्तवप्रमाण वतलाया है और इतने काल तक यह जीव मिश्यादृष्टिभी रह सकता है तथा मिथ्यादृष्टिके निरन्तर २६ विभक्तिस्थानके होनेमें कोई बाधा नहीं है। अतः स्त्रीवेद्में २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल अपनी स्थितिप्रमाण वन जाता है। स्त्रीवेद्में २४ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय खयं वीर्सेन स्वामीने वतलाया है। तथा उत्क्रष्टकाल जो कुळु कम पचपन पत्य वतलाया है उसका यह अभिप्राय है कि कोई एक जीव पचपन पल्यकी आयुवाली देवियोंमें उत्पन्न हुआ और वहां पर्याप्त होनेके पश्चात् वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त करके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी। अनन्तर जीवन भर ऐसा जीव २४ विभक्ति स्थानके साथ रहा तो उसके २४ विभक्ति-स्थानका उत्क्रप्टकाल कुछ कम पचवन पल्यप्रमाण प्राप्त होता है। २३ और १३ विभक्ति-स्थानका काल ओघके समान है। इसमें ओघसे कोई विशेषता नहीं है। २२ विभक्ति-स्थानवाला जीव यद्यपि मर सकता है पर अन्य पर्यायमें ऐसे जीवके नपुंसकवेद या पुरुष-वेदका ही उदय होता है अतः स्त्रीवेदमें २२ विभक्तिस्थानका काल भी ओघके समान बन जाता है। अत्र रही वारह विभक्तिस्थानकी वात, सो स्त्रीवेदके उदयसे जो जीव क्षपक-श्रेणीपर चढ़ता है उसके वारह विभक्तिस्थानका काल अन्तर्मुहूर्त ही पाया जाता है, एक समय नहीं। तथा जो स्त्रीवेदी क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव उपशमश्रेणीपर चढ़ा और वहांसे गिर कर एक समयके लिये सवेदी होकर मर गया उसके २१ विभक्तिस्थानका जघन्य-काल एक समय प्राप्त होता है। तथा जो स्त्रीवेदी जीव आठ वर्षके पश्चात् अन्तर्मुहूर्तकालके भीतर क्षायिक सम्यक्तवको प्राप्त करलेता है और आठ वर्ष अन्तर्मुहूर्त कम एक पूर्वकोदि

## § ३०३. कसायाणुवादेण कोधक० अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चुउवीस-तेवीस-

काल तंक उस पर्यायमें बना रहता है उसके २१ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्वकोटिं वर्षप्रमाण प्राप्त होता है। जिस पुरुषवेदी २⊏ विभक्तिस्थान वाले सम्यग्दृष्टि जीवने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके २४ विभक्तिस्थानको प्राप्त किया और एक अन्तर्भुहूर्त कालके पश्चात् मिध्यात्वको प्राप्त कर लिया उस पुरुपवेदी जीवके २४ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है। बारह विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक संमय जिंसप्रकार स्त्रीवेदमें नहीं प्राप्त होता है उसी प्रकार पुरुपवेदमें भी नहीं प्राप्त होता है। जो पुरुषवेदी जीव २१ विभक्तिस्थानको प्राप्त करके अन्तर्भुहर्त कालके भीतर अपगतवेदी होजाता है उसके २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है। २२ विभक्तिस्थानके कालमें एक समय शेष रहते हुए जो मनुष्य, तिर्थंच या देवगतिमें **उत्पन हुआ है** उसके पुरुप वेदके साथ २२ विमक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय माप्त होता है। तथा जो जीव पुरुपवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है, उसके छह नोकपायोंको क्षपणा अपगतवेदी होनेके उपान्त्य समयमें ही होती है अत: पुरुषवेदमें पांच विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय प्राप्त होता है। खीवेदमें २ = विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल जिसप्रकार साधिक पचपन पत्य घटित करके लिख आये हैं उसी प्रकार नपुंसकवेदमें २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल साधिक ३३ सागर घटित कर लेना चाहिये। तथा २४ और २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय भी स्त्रीवेदके समान घटित कर छेना चाहिये। तथा जो नपुंसकवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके नपुंसकवेदके क्षय होनेके उपान्स समयमें स्रीवेदका क्षय होजाता है इसलिए इसके बारह विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय ही प्राप्त होता है। जो २४ और २१ विभक्तिस्थानवाला जीव एक समय तक अपगतवेदी होकर और दूसरे समयमें मरकर देवगतिको प्राप्त होजाता है उस अपगतवेदी जीवके २४ और २१ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। तथा २४ या २१ विभक्तिस्थानवाला जो जीव उपशमश्रेणीपर चढ़ा और नौवें गुणस्थानमें अपगतवेदी हो गया । पुनः उतरते समय नौवें गुणस्थानमें सवेदी होगया उसके २४ या २१ विभक्ति-स्थानका उत्कृष्टकाल अन्तर्भुहूर्त प्राप्त होता है। अपगतवेदमें शेप य्यारह आदि विभक्ति-स्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होता है यह स्पष्ट ही है। किन्तु पांच विभक्ति-स्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल दो समय कम दो आवली प्रमाण है। अत: अपगतवेदीके इसका काल उक्तप्रमाण जानना चाहिये। अपर जिस वेदमें जिस विभक्ति स्थानके कालका ज्ञान सुगम समझा उसका खुलासा नहीं किया है।

§ ३०३. कषायमार्गणाके अनुवादसे क्रोध कपायमें अट्टाईस, सत्ताईस, छुन्यीस, चौबीस, तेईस, बाईस, और इक्कीस प्रकृतिकस्थानोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल

वावीस-एक्कवीसिव॰ जह॰ एगसमओ, उक्क॰ अंतोम्रहुत्तं। तेरस॰ वारस॰ आर्दं काद्ण जाव चढुविहित्तओ ति ओघमंगो। एवं माण॰; णविरे अत्थि तिण्हं विहित्तओ। एवं माण॰; णविरे अत्थि तिण्हं विहित्तओ। एवं लोभ॰; णविरे अत्थि एक्किस्से विहे-तिओ। माण-माया-लोभकसायीम् चढुण्हं तिण्हं दोण्हं विह॰ जहण्णा दो आविलियाओ दुसमयूणाओ। अकसाईम् चउवीस-एकवीसिविह॰ केव॰ किवणि प्रा०-समओ, उक्क॰ अंतोम्रहुत्तं। एवं सुहुम॰-जहाक्खाद॰ वत्तव्वं। णविरे, सुहुमसांप-राइय० एकिस्से विहित्तओ केव० किवणिक अंतोम्र॰।

अन्तर्मुहूर्त है। तेरह और बारहसे लेकर चार प्रकृतिकस्थान तकका काल ओघके समान है। क्रोधकषायके समान मानकषायमें भी समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मान-कषायमें तीनप्रकृतिक स्थान भी है। इसीप्रकार मायाकषायमें भी समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि माया कषायमें दोप्रकृतिक स्थान भी है। इसीप्रकार लोभकषायमें भी समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि लोभकषायमें एक प्रकृतिक स्थान भी है। मान-कषायी, मायाकषायी और लोभकषायी जीवोंमें क्रमसे चार, तीन और दो प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल दो समयकम दो आवलीप्रमाण है।

कषाय रहित जीवोंमें चौबीस और इक्षीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसीप्रकार सूर्मसांपराय संयत और यथाख्यात संयतोंके कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सूक्ष्मसांपरायिक संयतके एक प्रकृतिक स्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—कोघादि कषायोंका जघन्य काल एक समय और उत्लिष्ट काल अन्तर्मेहूर्त है अतः इनमें २८, २७, २६, २४, २३, २२ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय और उत्लिष्ट काल अन्तर्मेहूर्त बन जाता है। िकन्तु जिस कषायके उदयसे जीव क्षपकश्रेणी चढ़ता है उसके अपनी अपनी कृष्टि वेदनके काल तक उसीका उदय बना रहता है, अतः क्रोधमें चार विभक्तिस्थान तकका काल, मानमें तीन विभक्तिस्थान तकका काल, मायामें दो विभक्तिस्थान तकका काल और लोभमें एक विभक्तिस्थान तकका काल ओघके समान बन जाता है। िकन्तु जो जीव क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके मानकषायमें चार विभक्तिस्थानका जघन्य काल दो समय कम दो आवलिप्रमाण प्राप्त होता है। जो मानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके मायाकषायमें तीन विभक्तिस्थानका जघन्य काल दो समय कम दो आवलिप्रमाण प्राप्त होता है। तथा जो मायाके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके लोमकषायमें दो विभक्तिस्थानका जघन्यकाल दो समय कम दो आवलिप्रमाण प्राप्त होता है। तथा जो मायाके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके लोमकषायमें दो विभक्तिस्थानका जघन्यकाल दो समय कम दो आवलिप्रमाण प्राप्त होता है। अकषायी सूक्ष्मसांपरायिक संयत और यथा- उत्थात संयत जीवोंमें २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय उपश्मश्रेणीमें

§३०४.णाणाणुनादेण मदि-सुद्अण्णाणि० अहानीसनि० केन० ? जह० अंतोस्र०, उक्क० पित्रो० असंखे०भागो। सत्तानीस-छन्नीसनिह० ओघभंगो। निभंग० अहानीस-सत्तानीसनिह० के० ? जह०एगसमओ, उक्क० पित्रो० असंखेजिदभागो। अन्त्रीसनि० के० ? जह० एगसमओ उक्क० तेत्तीससागरीनमाणि देखणाणि।

अकषायी आदि होनेके एक समय बाद मरणकी अपेक्षासे कहा है और उत्कृष्ट काल अन्त-मुहूर्त उक्त विभक्तिस्थानोंके साथ इन अकषायी आदिके उपशमश्रेणीमें इतने काल तक रहनेकी अपेक्षासे कहा है। किन्तु इतनी विशेषता है कि क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए सूक्ष्मसांपरायिक जीवके एक विभक्तिस्थान ही होता है अतः सूक्ष्मसाम्परायिक संयतके विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहना चाहिये।

§ ३०४. ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे मस्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतिक-स्थानका काल कितना है ! जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग है। सत्ताईस और छन्वीस प्रकृतिकस्थानका काल ओघके समान है। विभंग-ज्ञानियोंमें अट्टाईस और सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ! जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग है। छन्वीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ! जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल देशोन तेतीस सागर है।

विशेषार्थ-मिध्यात्व गुणस्थानमें रहनेका जघन्यकाल अन्तर्भुहूर्त है। यद्यपि सासादन-का जघन्यकाल एक समय है, पर ऐसा जीव नियमसे मिध्यात्वमें ही जाता है और मति-अज्ञान तथा श्रुताज्ञान इन दोनों गुणस्थानोंमें ही पाये जाते हैं। इस लिये इन दोनों अज्ञा-नियोंके २८ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तर्भुहूर्त कहा है। तथा उत्कृष्टकाल परयके असंख्यातवें भागप्रमाण सम्यक्ष्रकृतिकी उद्वेतनाके उत्कृष्टकालकी अपेक्षासे कहा है, क्योंकि जब तक कोई एक मत्यक्षानी या श्रुताज्ञानी जीव सम्यक्प्रकृतिकी उद्देलना करता रहता है तब तक उसके २ विभक्तिस्थान बना रहता है। तथा इनके २७ और २६ विभक्ति-स्थानका काल ओघके समान घटित कर लेना चाहिये। सुगम होनेसे नहीं छिला है। जा अवधिज्ञानी २४ विभक्तिस्थानवाला जीव मिथ्यात्वमें आकर और एक समय रह कर मर जाता है उसके विभंगज्ञानके रहते हुए २८ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है। तथा जो सम्यक्षकृतिकी उद्देखना करनेवाला विभगज्ञानी उद्देलना करनेके एक समय पश्चात उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करता है उसके २७ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है। तथा इनके २० और २७ विभक्तिस्थानका उत्क्रष्टकाल पल्यके असंद्यातवें भागप्रमाण उद्देलनाकी अपेक्षासे कहा है। जो विभंगज्ञानी जीव सम्यग्मिण्या-स्वकी उद्वेलना करनेके पश्चात् एक समय तक २६ विभक्तिस्थानके साथ रह कर प्रशाद उपशमसम्यक्तको प्राप्त कर लेता है उसके २६ विभक्तिस्थानका अधम्य काळ एक समय \$ ३०५. आभिणि०-सुद०-ओहि० अहावीस-चउवीसविह० के० ? जह० अंतोसु०, उक्क० छाविहसागरोवमाणि देसूणाणि । णवरि, चउवीसविह० सादिरेयाणि । सेस० ओघभंगो । एवमोहिदंस०-सम्माइिह० वत्तव्वं । मणपञ्जव० अहावीसविह० कि० ? प्राप्त होता है । तथा अपर्याप्त अवस्थामें विभंगज्ञान नहीं होता । अतः इतने कालसे कम तेतीस सागर काल तक जो नारकी २६ विभक्तिस्थानके साथ मिध्यादृष्टि वना रहता है उसके २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल अन्त्मृहूर्त कम तेतीस सागर प्राप्त होता है ।

५३०५. मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवों में अट्टाईस और चौवीस प्रकृतिक स्थानका काल कितना है १ जघन्य काल अन्तर्भृहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोन छ यासठ सागर है। इतनी विशेषता है कि चौवीस प्रकृतिकस्थानका काल साधिक छ्यासठ सागर है। शेष स्थान ओघके समान हैं। इसीप्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके भी कहना चाहिये।

विशेषार्थ-जो मिथ्यादृष्टि जीव उपशमसम्यक्तव या वेदकसम्यक्तवको प्राप्त करके और अन्तर्मेहूर्त काल तक उनके साथ रह कर अनन्तर सम्यक्त्वसे च्युत हो जाता है उसके मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानके रहते हुए २८ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्त-र्भुहूर्त प्राप्त होता है। तथा जो मितज्ञानी श्रुतज्ञानी और अविधिज्ञानी जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके और २४ विमक्तिस्थानके साथ अन्तर्भुहूर्त काल तक रह कर सम्यक्त्वसे च्युत हो जाता है उसके २४ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तर्भृहूर्त देखा जाता है। वेदकसम्यक्तवका उत्कृष्ट काल छ्यासठ सागर प्रमाण है। अब यदि इसमें उपराम-सम्यक्त्वका काल जोड़ दिया जाये और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना होनेके अन-न्तरका मिथ्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वका क्षपणाकाल घटा दिया जाय तो उक्त काल कुछ कम छ्यासठ सागर प्रमाण रह जाता है, जो २० विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल ठहरता है, अतः उक्त तीन ज्ञानोंमें २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल कुछ कम छ्यासठ सागर प्रमाण कहा है। तथा जो उपशमसम्यक्त्वके कालमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके वेदकसम्यग्दृष्टि होता है और अपने उत्कृष्ट काल तक वेदकसम्यक्तवके साथ रहते हुए अन्तमें मिध्यात्वकी क्षपणा करता है उसके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजनासे लेकर मिथ्यात्वकी क्षपणा तकका काल छ्यासठ सागरसे अधिक प्राप्त होता है और यही २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल है। अतः उक्तं तीन ज्ञानोंमें २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल साधिक ल्यासठ सागर कहा है। इन तीन ज्ञानोंमें शेष २३ आदि विभक्तिस्थानोंका काल ओघके समान जानना चाहिये, क्योंकि उक्त विभक्तिस्थान सम्यग्दृष्टि जीवके ही होते हैं और वृहाँ इन तीनों ज्ञानोंका पाया जाना सम्भव ही है। अवधि दर्शनी और सम्यार ष्टिके भी विभक्तिसानोंके काल मतिज्ञानी आदिके समान जान लेना चाहिये।

मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें अहाईस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्य कार्क

जहण्ण० अंतोग्रहुत्तं, उक्त० पुन्तकोडी देस्णा । एवं चउवीसविह० वत्तव्वं । तेवीस-बावीस-तेरसादि जाव एकिस्से विहत्तिओ ति ओघभंगो। णवरि वारसविहं० एग-समओ णित्य । एकवीसिवह० केव० ? जह० अंतोम्रहुत्तं, उक्क० पुन्वकोडी देसणा । एवं संजद०। णवरि वारसः जह०एगसमश्रो। एवं सामाइयछेदो०, णवरि इगिवीस-चउवीसविह ॰ जह ॰ एगसमओ । परिहार ॰ अहावीस-चउवीस-तेवीस-वावीस-एक्कवीस-विह० मणपञ्जवभंगो । एवं संजदासंजद । असंजद० अद्वावीस-सत्तावीस-छ०्वीस० अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकोटिप्रमाण है। इसीप्रकार चौवीस प्रकृतिकस्थानके. कालका कथन करना चाहिये। तेईस, बाईस, और तेरहसे लेकर एक प्रकृतिकस्थान तकका काल ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि बारह प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय नहीं है। इक्कीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्य काल अन्तर्मुहुर्त और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकोटि है। इसीप्रकार संयतों के समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि संयतोंके बारह प्रकृतिकस्थानका जवन्य काल एक समय है। इसी प्रकार सामा-यिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंके समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इन दोनों संयतोंके इक्कीस और चौबीस प्रकृतिकश्थानका जघन्य काल एक समय है। परि-हारिवशुद्धि संयतोंमें अट्टाईस, चौबीस, तेईस, वाईस और इक्कीस प्रकृतिकस्थानोंका काल मनः पर्ययज्ञानियोंके समान है। इसीप्रकार संयतासंयतोंके समझना चाहिये।

विशेषार्थ—मनःपर्ययज्ञान छदास्य संयतके होता है अतः छदास्य संयतका जो जघन्य और उत्कृष्ट काल है वही मनःपर्ययज्ञानमें २० और २४ विमक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाल जानना चाहिये जो उपर बतलाया ही है। तथा २१ विमक्तिस्थानके उत्कृष्ट काल और १२ विमक्तिस्थानके कालको छोड़ कर शेष २३ आदि विमक्तिस्थानों का जघन्य और उत्कृष्ट काल मनःपर्ययज्ञानमें भी ओघके समान वन जाता है। किन्तु २१ विमक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण प्राप्त होता है। यहां कुछ कमसे आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्त काल लिया गया है। तथा बारह विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त काल लिया गया है। तथा बारह विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त ही प्राप्त होता है, क्योंकि मनःपर्ययज्ञान पुरुपवेदी जीवके होता है और पुरुषवेदमें १२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय नहीं वनता है। मनःपर्ययज्ञानके समान संयतोंके भी जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके बारह विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय भी वन जाता है, क्योंकि संयतोंमें नपुंसकवेदबाले जीवोंका भी समावेश है। संयतोंके समान सामायिक और छेदोपस्थापना संयतोंके भी जानना चाहिये। किन्तु इतके २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय भी वन जाता है क्योंकि जो जीव उपशमिश्रणीसे उतर कर और एक समय तक सामायिक और छेदोपस्थापना संयत रह कर मर जाते हैं उनके २४ और २१

मिद्अण्णाणिंभगो। णवरि, अद्दावीस० उक्क० तेत्तीससागरो० पलिदो० असंखे० भागेण सादिरेयाणि। चडवीस-एकवीसविह० के०? जह० अंतोमुहुतं, उक्क० तेत्तीस-सागरोवमाणि सादिरेयाणि। वावीसविह० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० अंतो-मुहुतं। चक्खुदंस० तसपञ्जतभंगो।

विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय पाया जाता है। परिहार विशुद्धि संयतोंके २८, २४, २३, २२ और २१ विभक्तिस्थानोंका काल यद्यपि मनःपर्ययज्ञानीके समान होता है फिर भी इनके २८, २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल कहते समय पूर्वकोटि वर्षमेंसे ३८ वर्ष कम करना चाहिये। तथा संयतासंयतोंके २८, २४, २३, २२ और २१ विभक्तिस्थानोंका काल मनःपर्ययज्ञानियोंके समान कहना चाहिये।

असंयतोंके अट्टाईस, सत्ताईस और छन्नीस प्रकृतिकस्थानोंका काल मत्यज्ञानियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट काल पत्योपमके असं- ज्यातनें भाग अधिक तेतीस सागर है। चौनीस और इकीस प्रकृतिकस्थानोंका काल कितना है? जघन्य काल अन्तर्भुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। बाईस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है। चक्षुदर्शनवाले जीवोंके स्थानोंका काल त्रसपर्याप्त जीवोंके समान जानना चाहिये।

विशोषार्थ-यद्यपि असंयतोंमें २ विभक्तिस्यानका जघन्यकाल और २७ तथा २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल मत्यज्ञानियोंके समान बन जाता है किन्तु असंयतोंमें २= विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल परुयके असंख्यातवें भागसे अधिक तेतीस सागर प्राप्त होता है, क्योंकि असंयत पदसे मिध्यात्वादि चार गुणस्थानोंका प्रहण होता है और इस अपेक्षासे असंयतोंके २८ विमक्तिस्थानका उक्त काल प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं आती है। तथा जिस असंयतने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना की है या द्शेनमोह्नीयकी तीन प्रकृतियोंकी क्षपणा की है उसके अन्तर्भेहूर्त कालके बाद ही अन्य गुणस्थानकी प्राप्ति होती है अतः असंयतोंके २४ और २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मेहूर्त प्राप्त होता है। जो जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी या तीन दर्शनमोह्नीयकी क्षपणा करके संयत होता है, तथा मर कर एक समय कम तेतीस सागरकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न होता है और वहांसे च्युत होकर एक पूर्वकोटिकी आयुवाला मनुष्य होकर भवके अन्तमें अन्तर्मेहूर्त शेष रहनेपर संयत हो क्षपकश्रेणीपर आरोहण करता है उसके असंयत अवस्थामें २४ और २१ विभक्तिस्थानका उत्क्रष्टकाल अन्तर्भुदूर्त कम एक पूर्व-कोटि अधिक वेतीस सागर देखा जावा है। तथा जो संयत बाईस विभक्तिस्थानके कालमें एक समय शेष रहनेपर अन्य गतिको प्राप्त होजाता है उसके असंयत अवस्थामें २२ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है। तथा उत्कृष्ट काल अन्तर्भेहूर्त स्पष्ट § २०६. लेस्साणुवादेण किण्ह-णील-काउ० अद्वावीस-छ्रच्वीसवि० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० तेचीस-सत्तारस-सत्तसागरोवमाणि सादिरेयाणि। सत्तावीसविह० ओघमंगो। चडवीसविह० जह० अंतोग्रहुत्तं, उक्क० तेचीस-सत्तारस-सत्तसागरो० देख्याणि। वावीसविह० केव० १ जह० एगसमओ, उक्क० अंतोग्रहुतं। एकवीसविहण जह० अंतोग्रहुतं, उक्क० सागरोवमं देख्यणं। णवरि, किण्ह-णील० वावीसविहची णित्थ। एकवीसविहची जहण्णुक्तस्सेण अंतोग्रहुतं। तेउ०पम्म० अद्वावीस-छ्ञ्चीसविह० जह० एगसमओ, उक्क० वे-अद्वारस सागरो० सादिरेयाणि। सत्तावीसविह० ओघमंगो। चडवीसविह० के० १ जह० अंतोग्रहुत्तं, उक्क वे-अद्वारससागरो० सादिरेयाणि। तेवीस-वावीसविह० के० १ जह० अंतोग्रहुत्तं, उक्क वे-अद्वारससागरो० सादिरेयाणि। तेवीस-वावीसविह० के० १ जह० अंतोग्रहुत्तं, उक्क० अंतोग्रहुत्तं। एकवीसविह० जह० एगसमओ उक्क० वे-अद्वारससागरो० सादिरेयाणि। सुक्के० अद्वावीसविह० ही है। चक्षुदर्शनवाले जीवोंके विभक्तिस्थानोंका काल त्रस पर्याप्तकोंके समान ही है उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है।

\$ ३०६. सेश्यामार्गणांके अनुवादसे कृष्ण, नील और कपोत लेश्यावाले जीवोंमें अट्टाईस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानोंका काल कितना है ! जयन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कमसे साधिक तेतीस सागर, साधिक सत्रह सागर और साधिक सात सागर है । सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका काल ओघके समान है । चौबीस प्रकृतिकस्थानका जयन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कमशः कुछ कम तेतीस, कुछ कम सत्रह और कुछ कम सात सागर है । बाईस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ! जयन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । तथा इकीस प्रकृतिकस्थानका जयन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल कुछ कम एक सागर है । इतनी विशेषता है कि कृष्ण और नील लेश्यावालोंके वाईस प्रकृतिकस्थान नहीं पाया जाता है तथा इकीस प्रकृतिकस्थानका जयन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

पीत और पद्मिल्डश्यावालों के अट्टाईस और छन्दीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय है। उत्कृष्ट काल क्रमशः साधिक दो और साधिक अठारह सागर है। तथा सत्ता-ईस प्रकृतिकस्थानका काल ओघके समान है। चौबीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है? जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल क्रमशः साधिक दो और साधिक अठारह सागर है। तेईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और वाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय है। तथा दोनों स्थानोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इक्कीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय है। तथा दोनों स्थानोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इक्कीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय तथा उत्कृष्ट काल क्रमसे साधिक दो सागर और साधिक अठारह सागर है।

्र ग्रुष्ट छेरयावालोंके अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट

जह० एगस०, उक्क० तेत्तीससागरोवमाणि सादिरेयाणि । सत्तावीस-छन्वीसविह० देवोघमंगो । णवरि छन्तीस० एकत्तीससागरो० सादिरेयाणि । चउवीसविह० जह० अंतोम्रहुत्तं, उक्क० तेत्तीससागरो० सादिरेयाणि । एकवीसविह० जह० एगसमओ । उक्क० तेत्तीससागरो० सादिरेयाणि । सेस० ओघमंगो । णवरि वावीस० जह० एगसमओ । अभन्वसिद्धि० छन्वीसवि० केव० १ अणादि-अपजवसिद्दो ।

§ ३०७. खइयसम्मादिष्टीस एकवीसादि जाव एयविहात्तिओ त्ति ओघभंगो । वेदगसम्मादि० अहावीस-चउवीस-तेवीस-वावीसिवह० आमिणि० भंगो । णवि चदुवीस०
छाविहसागरो० देसणाणि । उवसमे अष्टावीस-चउवीस० जहण्णुक० अंतोम्रहुतं ।
सासणे अहावीसिवह० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० छआवार्लयाओ । सम्मामि०
उवसमसम्माइहिभंगो । मिच्छाइष्टि० मिद्अण्णाणिभंगो । सण्णीसु छव्वीस०
पुरिस० भंगो । सेस० ओघभंगो । असण्णि० एइंदियमंगो । आहार० छव्वीसिवह०
के० १ जह० एगसमओ, उक्क० सगिहदी । सेस० ओघं जाणिद्ण भाणिदव्वं ।
काल साधिक तेतीस सागर है । सत्ताईस और छव्बीस प्रकृतिकस्थानका काल सामान्य

काल साधिक तेतीस सागर है। सत्ताईस और छुटबीस प्रकृतिकस्थानका काल सामान्य देवोंके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि छुट्बीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर है। चौवीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। तथा इकीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। शेष स्थानोंका काल छोषके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके वाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय है। अभवयोंके छट्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय है। अभवयोंके छट्बीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है शि अनादि-अनन्त है।

\$२०७. श्वाचिक्रसम्परदृष्टियोंमें इक्षीस प्रकृतिक स्थानसे लेकर एक प्रकृतिक स्थान तक प्रत्येक स्थानका काल ओघके समान है। वेदक सम्यरदृष्टियोंमें अट्टाईस, चौवीस, तेईस और बाईस प्रकृतिक स्थानका काल मितज्ञानियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि चौवीस प्रकृतिक-स्थानका जत्कृष्ट काल देशोन ल्यासठ सागर है। उपश्मसम्यक्त्वमें अट्टाईस और चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। सासादनमें अट्टाईस प्रकृतिक-स्थानका काल कितना है कि जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल लह आवली है। सम्यिमध्यादृष्टिका काल उपशम सम्यरृष्टिके समान जानना चाहिये। मिध्यादृष्टिका काल कुमतिज्ञानीके समान जानना चाहिये।

संज्ञी जीवोंसें छव्वीस प्रकृतिकस्थानका काल पुरुषवेदके समान है। शेष कथन ओघके समान है। असंज्ञी जीवोंमें एकेन्द्रियोंके समान है।

आहारक जीवोंमें छ्व्वीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। शेष कथन ओघके समान कहना चाहिये। अणाहारि० कम्मइयमंगी।

#### एवं कालो समत्तो।

\* अंतराणुगमेण एकिस्से विहत्तीए णितथ अंतरं।

§ ३०८. कुदो १ खनगसेढीए उप्पण्णत्तादो । ण च खनिदकम्मंसाणं पुणरुप्पत्ती अस्थि, मिच्छत्तासंजम-कसाय-जोगाणं संसारकारणाणमभानादो । ण च कारणेण निणा कजामुप्पज्जद्द, अणनत्थापसंगादो ।

अनाहारक जीवोंमें कार्मण काययोगियोंके समान जानना चाहिये।

विश्रोपार्थ-छण्ण, नील और कापोत लेश्यामें २१ विभक्तिस्थानका जघन्य काल जो अन्तर्मुहुर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक सागर बतलाया है सो यहाँ उत्कृष्ट काल कापोत लेश्याकी अपेक्षासे जानना चाहिये; क्योंकि यह काल प्रथम नरककी अपेक्षासे प्राप्त होता है और प्रथम नरकमें कपोत लेश्या ही होती है। किन्तु कृष्ण और नील लेश्यामें २१ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहुर्त ही प्राप्त होगा, क्योंकि २१ विभक्तिस्थानके रहते हुए कृष्ण और नील लेश्या कर्मभूमिज मनुष्योंके ही सम्भव है पर इनके प्रत्येक लेश्याका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहुर्तसे अधिक नहीं होता है। तथा कृष्ण और नील लेश्यामें जो २२ विभक्तिस्थानका निषेध किया है सो इसका कारण यह है कि २२ विभक्तिस्थानके रहते हुए यदि अश्रुम लेश्या होती है तो एक कापोत लेश्या ही होती है। लेश्याओंमें शेष कालोंका कथन सुगम है अतः यहाँ खुलासा नहीं किया है। इसी प्रकार आगेकी मार्ग-णाओंमें भी अपने अपने विभक्तिस्थानोंका काल सुगम होनेसे नहीं लिखा है। हाँ वेदक-सम्यक्त्वमें २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल जो कुछ कम छ्यासठ सागर प्रमाण बतलाया है सो इसका कारण यह है कि वेदक सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल पूरा छ्यासठ सागर है जिसमें कृतकुत्यवेदक तकका काल सम्मिलित है, अतः इसमेंसे सम्यग्निध्यात्व और सम्यक्ष्मकृतिके क्ष्मणा कालको कम कर देनेपर २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है।

इसप्रकार कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

अन्तरानुगमकी अपेक्षा एक प्रकृतिक स्थानका अन्तर नहीं होता है। इ ३०० शंका-एक प्रकृतिक स्थानका अन्तर क्यों नहीं होता है?

समाधान-क्योंकि एक प्रकृतिक स्थान क्षपकश्रेणीमें होता है, अतः उसका अन्तर नहीं पाया जाता। क्योंकि जिन कर्मोंका क्षय कर दिया जाता है उनकी पुनः उत्पत्ति होती नहीं, क्योंकि उनका क्षय करदेनेवाले जीवोंके संसारके कारणभूत मिध्यात्व, असंयम, क्षवाय और योग नहीं पाये जाते। और कारणके विना कार्यकी उत्पत्ति मानना युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर कार्य-कारणभावकी ज्यवस्था नहीं बन सकती।

\* एवं दोण्हं तिण्हं चउण्हं पंचण्हं एकारसण्हं वारसण्हं तेरसण्हं एक्वीसाए बाबीसाए तेवीसाए विहत्तियाणं।

§३०६. जहा एक्किस्से विहत्तियाणं णित्य अंतरं तहा एदेसिं पि, खवणाए उप्प-ण्णत्तं पिंड विसेसाभावादो ।

\* चडवीसाए विहत्तियस्स केवडियमंतरं ? जह० अंतोसुहुत्तं ।

§ ३१०. कुदो ? अहावीससंतकिम्यसम्माइहिस्स अणंताणु० चडकं विसंजोह्य चडवीसिवहत्तीए आदिं कादृण अंतोम्रहुत्तमिन्छय मिन्छतं गंतूण अहावीसिवहित्तिओ होदृण अंतोम्रहुत्तमंतिरय पुणो सम्मत्तं घेतूण अणंताणु० विसंजोह्य चडवीसिवहित्ति-यभावम्रवगयस्स चडवीसिवहित्तीए अहावीसिवहित्तिएहि अंतोम्रहुत्तमेत्तंतरुवलंभादो ।

\* उक्कस्सेण उवदृपोग्गलपरियदं देसूणमद्धपोग्गलपरियदं।

§ ३११. कुदो ? अद्भपोग्गलपरियद्वस्स आदिसमए अणादियमिन्छादिही उवसमस-

\* इसीप्रकार दो, तीन, चार, पाँच, ग्यारह, बारह, तेरह, इक्कीस, बाईस और तेईस प्रकृतिकस्थानोंका भी अन्तर नहीं होता है।

§ ३०९. जिसप्रकार क्षपकश्रेणीमें उत्पन्न होनेके कारण एक प्रकृतिकस्थानका अन्तर नहीं होता है उसीप्रकार ये दो आदि प्रकृतिकस्थान भी क्षपकश्रेणीमें ही उत्पन्न होते हैं, अतः एक प्रकृतिकस्थानसे इनमें कोई विशेषता नहीं है, और इसिल्ये इन दो आदि स्थानोंका भी अन्तर नहीं पाया जाता है।

\* चौबीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर कितना है। जघन्य अन्तर अन्तर्महूर्त है। § ३१०. शंका-चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्महूर्त क्यों है ?

समाधान—कोई एक सम्यग्दृष्टि अहाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला है। उसने अनन्ता-, जुबन्धीकी विसंयोजना करके चौवीस प्रकृतिकस्थानका प्रारंभ किया। पुनः वह सम्यक्त दशामें अन्तर्मृहूर्त रह कर मिथ्यात्वमें गया और अहाईस प्रकृतियोंकी सत्ता वाला हुआ उसके एक अन्तर्मृहूर्त तक चौवीस प्रकृतिकस्थान नहीं रहा। पुनः अन्तर्मृहूर्तके बाद सम्यक्तको प्राप्त करके और अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके चौवीस प्रकृतिकस्थानको प्राप्त हो गया। इसप्रकार पूर्वोक्त जीवके अहाईस प्रकृतिकस्थानकी अपेक्षा चौवीस प्रकृति-कस्थानका अन्तर्मृहूर्त मात्र अन्तर पाया जाता है।

\* चौबीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर उपाधेपुद्रल परिवर्तन अर्थात् देशोन अर्धपुद्रल परिवर्तन प्रमाण है।

९ं३११. शंका-चौबीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर देशोन अर्धपुद्रल परिवर्तन प्रमाण कैसे है ?

समाधान-कोई एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव अर्धपुद्गल परिवर्तन कालके प्रथम समयमें

म्मर्च घेत्ण अद्दावीसविहित्तओ होदूण अंतोम्रहुत्तमाच्छिय पुणो अणंताणु० विसंजोएदूण चउवीसविहित्तीएं आदिं कादूण मिच्छत्तं गंतूणंतिरदो। तदो उवड्ढपोग्गलपरियष्टं भिम-दूण अंतोम्रहुत्तावसेसे सिज्झिद्वये ति उवसमसम्मत्तं घेतूण अद्दावीसविहित्तिओ होदूण जेण अणंताणुवंधिचउकं विसंजोएदूण चउवीसविहित्तियत्तमुप्पाइदंतस्स दोहि अंतोम्रहुत्ते ति ऊण-अद्धपोग्गलपरियद्दमेत्तअंतरुवलंभादो । उविर अण्णे वि अंतोम्रहुत्ता अत्थि ते किण्ण गहिदा १ गहिदा चेव, किंतु तेसु सव्वेसु मेलिदेसु वि अंतोम्रहुत्तं चेव होदि ति वेहि चेव अंतोम्रहुत्तेहि अद्धपोग्गलपरियद्दमूणिमिदि भिणदं।

\* छव्वीसविहत्तीए केविडयमंतरं? जहण्णेण पलिदो० असंखे० भागो। ३१२. कुदो? जो मिन्छादिष्टी छव्वीसविहत्तिओ होद्णिन्छदो, पुणो उवसमसम्मत्तं घेतूण अड्ठावीसविहत्तिओ होद्ण अंतरिदो, मिन्छत्तं गंतूण सव्वजहण्णेण पलिदोवमस्स

उपशम सम्यक्त्वको प्रहण करके अट्टाईस प्रकृतिकस्थानकी सत्तावाळा हुआ और अन्तर्सुहूर्त वहाँ रह कर तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके उसने चौबीस प्रकृतिकस्थानका प्रारंभ किया। अनन्तर मिध्यात्वमें जाकर अट्टाईस प्रकृतिकस्थान वाळा होकर उसने चौबीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर किया। तदनन्तर उपार्धपुद्गळ परिवर्तन काळतक संसारमें परिभ्रमण करके सिंद्ध होनेके ळिये जब अन्तर्सुहूर्त काळ शेष रहा तब वह उपशम सम्यक्त्वको प्रहण करकें अट्टाईस प्रकृतिक स्थानवाळा हुआ। पुनः चूँकि वह इतना काळ जानेपर अनन्तांनुबन्धी चारकी विसंयोजना करके चौबीस प्रकृतिकस्थानको उत्पन्न करता है, इसळिये उसके चौबीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर दो अन्तर्सुहूर्त कम अर्धपुद्गळ परिवर्तन प्रमाण पाया जाता है।

शुंका-अपर जिन दो अन्तर्भेहूर्तोंको कम किया है उनके अतिरिक्त अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण कालमेंसे कम करने योग्य और भी अन्तर्मुहूर्त हैं, उन्हें यहाँ क्यों नहीं प्रहण किया?

समाधान-कम करने योग्य शेष सभी अन्तर्भुहूर्तीका यहाँ प्रहण कर ही लिया है। किन्तु पुनः उपशम सन्यक्त्वकी प्राप्तिसे लेकर मोक्ष जाने तकके उन सब अन्तर्भुहूर्तीके भिलाने पर भी एक ही अन्तर्भुहूर्त होता है इसलिये सभी अन्तर्भुहूर्तीको अलगसे न गिना कर चौबीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर दो अन्तर्भुहूर्त कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल होता है ऐसा कहा है।

\*छन्बीस प्रकृतिकस्थानका कितना अन्तर है १ जघन्य अन्तर प्रत्योपमके असं-ख्यातर्वे भागं प्रमाण है ।

३३१२. श्रंका—छन्वीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर प्रत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्यों है ?

समाधान-छन्त्रीस प्रकृतिवाला जो मिध्यादृष्टि जीव उपशम सम्यक्तवको महण करके और अङ्गाईस प्रकृतिवाला होकर छन्त्रीस प्रकृतिकस्थातके अन्तरको प्राप्त हुआ । अनन्तर असंखेजिदि भागमेतुन्वेल्लणकालेण सम्मत-सम्मामिन्छताणि उन्वेलिय छन्वीसिवह-तिओ जादो तस्स पलिदोवमस्स असंखेजिदिभागमेत्तजहण्णंतरुवलंभादो ।

\* उक्तस्सेण बेछाबिह सागरोवमाणि सािद्रियाणि।

§ ३१३. कुदो १ अष्टावीस-सत्तावीसविहित्तयाणं जो उक्कस्सकालो पुन्वं परूविदो सो छन्वीसविहित्तियस्स उक्कस्संतरकालो ति अन्धुवगमादो ।

# सत्तावीसविहत्तीए केवडियमंतरं ? जहण्णेण पित्रदो० असंखे०भागो।

§३१४. क्रदो १ सत्तावीसिवहत्तिपमिन्छाइडी उवसमसम्मत्तं घेतूण अद्वावीसिवह-तिओ होदूण अंतरिदो । पुणो मिन्छत्तं गंतूण सन्वजहण्णुन्ने ल्लाणकालेण सम्मत्तमुन्वे-ल्लिय जो सत्तावीसिवहत्तिओ जादो, तत्थ पिलदो० असंखे० भागमेत्तअंतरकाळ्वलंभादो ।

अ उक्तस्सेण उवड्ढपोग्गलपरियदं।

मिध्यात्वमें जाकर सबसे जघन्य पल्योपमके असंख्यातवें माग प्रमाण उद्वेलन कालके द्वारा सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना करके पुनः छुट्वीस प्रकृतिक स्थानवाला हो गया । उसके छ्ट्वीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण पाया जाता है ।

\* छन्वीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक सौ वत्तीस सागर है। \$ ११२. शंका—छन्वीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक सौ वत्तीस सागर कैसे है !

समाधान-अट्टाईस और सत्ताईस प्रकृतिकस्थानोंका जो उत्कृष्ट काल पहले कह आये हैं वह छन्त्रीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर काल होता है ऐसा स्वीकार किया गया है, अतः छन्त्रीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक एक सौ बत्तीस सागर है।

\* सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका अन्तर कितना है ? जघन्य अन्तर परयके असंख्या-तर्वे भाग है ।

§ ३१ ४. शंका-सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर प्रत्यके असंख्यातवें भाग क्यों है ?

समाधान—जो सत्ताईस प्रकृतिकस्थानवाला मिध्यादृष्टि जीव उपश्रम सम्यक्त्वको प्रहण करके और अट्टाईस प्रकृतिकस्थानवाला होकर सत्ताईस प्रकृतिकस्थानके अन्तरको प्राप्त हुआ। पुनः मिध्यात्वमें जाकर सबसे जघन्य उद्देलन कालके द्वारा सम्यक्ष्रकृतिकी उद्देलना करके सत्ताईस प्रकृतिकस्थान वाला हो गया। उसके सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर काल पर्यके असंख्यातवें भाग पाया जाता है।

\* सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधेपुद्रलपरिवर्तन प्रमाण है।

§ ३१५. कुदो ? अणादियमिच्छादिष्टी अद्धपोग्गलपरियष्टस्स आदिसमए सम्मत्तं घेत्ण जहाकमेण सत्तावीसिवहित्तओ जादो । तदो सम्मामिच्छत्तसुच्वेल्लिद्णंतिरदो । उबहुपोग्गलपरियद्दाम्म सच्वजहण्णपालिदोवमस्स असंखेजादिमागमेत्तकाले सेसे उवस-मसम्मत्तं घेत्ण अंतोस्रहुत्तमिच्छय मिच्छत्तं गंत्ण तदो सम्मत्तुच्वेल्लणकाले सच्व-जहण्णंतोस्रहुत्तावसेसे सम्मत्ताहिस्रहो होद्ण अंतरं करिय मिच्छत्तपटमिटिदिदुचिरम-समए सम्मत्तसुच्वेल्लिय चरिमसमए सत्तावीसिवहित्तओ होद्ण कमेण जो सिद्धो जादो तस्स पटमिल्लेण पालिदो० असंखे०भागमेत्तकालेण पिच्छमेण अंतोस्रहुत्तकालेण च ऊण-अद्धपोग्गलपरियद्दमेतुक्कस्संत्तरकालुवलंभादो ।

# अडावीसविहत्तियस्स जहण्णेण एगसमओ।

§ ३१६. क्वदो १ अहावीसाविहात्तओ मिच्छाइडी सम्मत्तुव्वेद्वणकाले अंतोम्रहुत्तावसेसे उवसमसम्मत्ताहिम्रहो होदूण अंतरं करिय मिच्छत्तपढमिडिदिदुचारिमसमए सम्मत्तमुव्वे-

§३१५.शंका—सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर उपाधेपुद्रलपरिवर्तन प्रमाण कैसे है ?

समाधाम—जब संसारमें रहनेका काल अधेपुद्रलपरिवर्तनमात्र शेष रह जाय तब उसके
प्रथम समयमें जो अनादि मिध्यादृष्टि जीव सम्यक्तको ग्रहण करके यथाक्रमसे सत्ताईस
प्रकृतिकस्थानवाला हुआ। तदनन्तर सम्यग्मिध्यालकी उद्देलना करके सत्ताईस प्रकृतिक स्थानके
अन्तरको प्राप्त हुआ। पुन:जब उपाधेपुद्गल परिवर्तनकालमें सबसे जघन्य पल्योपमका असंद्यातवां मागप्रमाण काल शेष रहा तब उपशमसम्यक्त्वको ग्रहण करके और अन्तर्मुहुर्तकाल
तक उसके साथ रह कर मिध्यात्वको प्राप्त हुआ। तदनन्तर सम्यक्ष्रकृतिके उद्देलनाकालमें
जब सबसे जयन्य अन्तर्मुहुर्त काल शेष रहा तब सम्यक्तक अभिमुख होकर और अन्तरकरण करके मिध्यात्वकी प्रथमस्थितिके उपान्त्य समयमें सम्यक्ष्रकृतिकी उद्देलना करके
मिध्यात्वकी प्रथमस्थितिके अन्तिम समयमें सत्ताईस प्रकृतिकत्थानके अन्तरके पहले जो
पल्योपमके असंद्यातवें भाग प्रमाण उद्देलनाकाल कह आये हैं और अन्तरके वाद जो
सिद्ध होने तकका अन्तर्मुहुर्तकाल कह आये हैं इन दोनोंसे कम अर्धपुद्रल परिवर्तन
प्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल पाया जाता है।

\* अद्वाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तरकाल एक समय है। \$ ३१६. शंका—अड्ठाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तरकाल एक समय कैसे है ? समाधान—अट्ठाईस प्रकृतिकस्थानकी सत्तावाला जो मिध्याद्दिट जीव सम्यक्प्रकृतिके खेलनाकालमें अन्तर्भुहूर्त शेष रह जानेपर उपशमसम्यक्त्वके अभिमुख होकर और अन्तरकरण करके मिध्यात्वकी प्रथम स्थितिके उपान्त्य समयमें सम्यक्ष्रकृतिकी उद्देलना ब्लिय चरिमसमए सत्तावीसविहत्तिओ जो जादो तेण से काले उवसमसम्मत्तं घेतूण अद्वावीससंते समुप्पाइदे एगसमयअंतरुवलंभादो ।

\* उक्संसेण उवब्हपोग्गलपरियदं।

§ ३१७. जुदो, अणादियिनच्छाइही अद्धपोग्गलपियहस्सादिसमए उनसमसम्मत्तं चेत्ण जो अद्वानीसिवहित्तओ जादो, तत्थ अद्वानीसिवहित्तीए आदि कादृण तदो सन्व-जहण्ण पिलदोनमस्स असंखे०भागमेत्तकालेण सम्मत्तमुन्वेल्लिय सत्तानीसिवहित्तओ जादो। अंतिरय अद्धपोग्गलपियष्टं भिषय सन्वजहण्णंतोम्रहुत्तावसेसे संसारे उनसमसम्मत्तं चेत्ण अद्वानीसिवहित्तओ होदृण तदो अंतोम्रहुत्तेण सिद्धो जादो। तस्स पुन्विल्लेण पिलदो० असंखे० भागेण पिल्लिलेण अंतोम्रहुत्तेण च ऊण-अद्धपोग्गलपियहमेत्तु-क्संतरकाल्डवलंभादो। एवमचक्खु०-भवसिद्धियाण वत्तव्वं।

४३१८. संपिंह उचारणाइरियवक्लाणमस्सिद्ण भिष्सामो । उचारणाए ओघो करके मिण्यात्वकी प्रथमस्थितिके अन्तिम समयमें सताईस प्रकृतिवाला हुआ । पुनः तदन-न्तर कालमें उपश्मसम्यक्त्वको प्रहण करके अहाईस प्रकृतिकी सत्ता उपार्जित की, उसके अहाईस प्रकृतिकस्थानका अन्तरकाल एक समय पाया जाता है।

\* अड्डाईस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधिपुद्रल परिवर्तनप्रमाण है। ४३१७. शंका—अड्डाईस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधिपुद्रल परिवर्तनप्रमाण केसे हैं।

समाधान—जब संसारमें रहनेका काल अधिपुद्गलपिवर्तन शेष रह जाय तव जो अन्तादि मिध्याद्दिट जीव अधिपुद्गलपिवर्तनकालके प्रथम समयमें उपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करक अहाईस प्रकृतिस्थानकी स्तावाला हुआ, और इसप्रकार अहाईस प्रकृतिकस्थानका प्रारंभ करक अनन्तर सबस जधन्य पल्योपमके असंख्यातवें मागमात्र कालके द्वारा सम्यक्ष्मफ्रंतिकी उद्देलना करके क्ताईस प्रकृतिकस्थानवाला होकर अट्ठाईस प्रकृतिकस्थानकें अन्तरको प्राप्त हुआ और उपाधिपुद्रलपिवर्तन कालतक संसारमें परिभ्रमण करके संसारमें अमण करनेका काल सबस जधन्य अन्ति हुत प्रमाण शेष रहनेपर अपश्चम सम्यक्तिको प्रहण करक जो हनः अट्ठाईस प्रकृतिकस्थानवाला होकर अनन्तर अन्ति हुत कालके द्वारा सिद्ध हो जाता है उसके अट्ठाईस प्रकृतिकस्थानवाला होकर अनन्तर अन्ति हुत कालके द्वारा सिद्ध हो जाता है उसके अट्ठाईस प्रकृतिक स्थानका, अट्ठाईस प्रकृतिकस्थानक अन्तर होनेके पहलेके पल्यके असंख्यातवेमाग प्रमाण कालसे और पुनः अट्ठाईस प्रकृतिकस्थानके प्राप्त होनेके वादके अन्ति हुत कालसे न्यून अधिपुद्गलपरिवर्तनमात्र उत्कृष्ट अन्तर काल होता है। इसी-प्रकार अच्छुदर्शनी और मन्य जीवोके कहना चाहिये।

३ २१८. अव उचारणाचार्यके व्याख्यानका आश्रय छेकर अन्तरकालको कहते हैं। शंका-उचारणा वृत्तिके अनुसार ओघ अन्तरकालका कथन क्यों नहीं कियाँ ? किण्ण बुचदे ? ण, तिम्म चुण्णिसुत्तसमाणे भण्णमाणे पुण्रुत्तदोसप्पसंगादो ।

§ ३१६. आदेसेण णिरयगईए णेरईए अठावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीसिवि० जह० एगसमओ, पिलदो० असंखे०भागो, अंतोम्रहुतं । उक्क० सन्वेसिं तेत्तीससागरो० देस्रणाणि । वावीस-एक्कवीसिव० णित्थ अंतरं । पढमाए पुढवीए अट्टावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीसिवह० जह० एगसमओ, पिलदो० असंखे० भागो, अंतोम्रहुतं । उक्क० सगिहिदी देस्रणा । वावीस०-एक्कवीसिवह० णित्थ अंतरं । विदियादि जाव सत्तिमित्ते अट्टावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीसिवह० जह० एगस०, पिलदो० असंखे० भागो, अंतोम्र० । उक्क० सगसगिहिदी देस्रणा ।

समाधान-नहीं, क्योंकि चूर्णिसूत्रके समान होनेसे उसका पुनः कथन करने पर पुनरक्त दोषका प्रसंग प्राप्त होता है, अतः उच्चारणाका आश्रय लेकर ओघ अन्तरकालको नहीं कहा।

§३११.आदेशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयों में अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका जयन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और छुन्नीस प्रकृतिकस्थानका जयन्य अन्तर परयोपमके असंख्यात माग प्रमाण तथा चौत्रीस प्रकृतिकस्थानका जयन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। उक्त तीनों प्रकृतिक्थानों ज उत्कृष्ट अन्तर देशोन तेतीस सागर है। बाईस और इक्कीस प्रकृतिकस्थानों का अन्तर नहीं होता है। पहली पृथिवीमें अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका जयन्य अन्तर एक समय सत्ताईस और छन्नीस प्रकृतिकस्थानका जयन्य अन्तर एक समय सत्ताईस और छन्नीस प्रकृतिकस्थानका जयन्य अन्तर पर्यके असख्यात माग तथा चौत्रीस प्रकृतिकस्थानका जयन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। उक्त तीनों स्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर देशोन अपनी स्थितिप्रमाण है। बाईस और इक्कीस प्रकृतिस्थानका अन्तर नहीं है। दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं तक प्रत्येक नरकमें अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका ज्यन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और छन्नीस प्रकृतिकस्थानका जयन्य अन्तर पर्योपमके असंख्यातवें माग तथा चौत्रीस प्रकृतिकस्थानका जयन्य अन्तर पर्योपमके असंख्यातवें माग तथा चौत्रीस प्रकृतिकस्थानका जयन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। तथा उक्त तीनों स्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर देशोन अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है।

विशेषार्थ—जो नारकी सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्देलना करनेके परचात् एक समय वाद उप-शम सम्यक्त्वको प्राप्त होता है उसके २० विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तर एक समय पाया जाता है। जो २७ विभक्तिस्थानवाला नारकी उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके अति लघु अन्तर्भृहूर्त कालमें मिध्यात्वमें जाता है और वहां पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्देलना करता है उसके २७ विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तर पल्यको असंख्यातवें भाग प्रमाण प्राप्त होता है। जो २६ विभक्तिस्थानवाला नारकी उपशमसम्य-क्त्वको प्राप्तकरके अति लघु अन्तर्भृहूर्त कालमें भिध्यात्वमें जाता है और वहां पल्यके

असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेखना कर देता है उसके २६ विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तर काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण प्राप्त होता है। तथा जो २४ विभक्तिस्थानवाला नारकी मिथ्यात्वमें जाकर और अति लघु कालके द्वारा पुन: सम्यग्द्दि होकर अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर देता है उसके २४ विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है। तथा इन सब विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। जो निम्न प्रकार है-कोई एक जीव श्रद्वाईस विभक्तिस्थानके साथ तेतीस सागरकी अ युवाला नारकी हुआ। अनन्तर पर्याप्त होनेके परचात वेदकसम्यग्दृष्टि होकर उसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी और जीवन भर २४ विभक्ति स्थानके साथ रहा। श्रान्तमें अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहने पर वह मिथ्यादृष्टि होगया और इस प्रकार २८ विभक्तिस्थानको प्राप्त कर छिया तो उसके २ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तर काल प्रारम्भके और अन्तके दो अन्तर्मृहूर्त प्रमाण कालको छोड़कर तेतीस सागर प्रमाण पाया जाता है। कोई एक २७ विभक्तिस्थान वाला जीव नरकमें उत्पन्न हुआ और अन्तर्मृहूर्त कालके पश्चात् उसने उपशम सम्यक्त पूर्वक वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त कर छिया और जब आयुमें पल्यका ऋसंख्यातवां भाग-प्रमाण काल शेष रहा तब मिथ्यात्वमें जाकर उसने सम्यक्तवप्रकृतिकी उद्वेलनाका प्रारम्भ किया। तथा आयुमें एक समय शेष रहनेपर वह २७ विभक्तिस्थानवाला होगया तो उसके अन्तर्मुहूर्त कालको छोड़कर शेष ३३ सागर काल २७ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है। इसी प्रकार २६ विभक्तिस्थानका अन्तर काल कहना चाहिये। विशेषता इतनी है कि प्रारम्भमें २६ विभक्तिस्थानसे उपशम सम्यक्तवको प्राप्त करावे तथा परयके असंख्यातर्वे भागप्रमाण कालके शेष रहनेपर सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिण्यात्वकी उद्वे-लना करावे । कोई एक जीव ३३ सागरकी आयुके साथ नरकमें उत्पन्न हुआ और अन्त-मुहूर्त कालमें वेदक सम्यदृष्टि होकर उसने अनन्तानुत्रन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करदी। पद्यात् अन्तर्मुहूर्ते कालके बाद वह मिध्यात्वमें गया श्रीर जीवन भर मिध्यादृष्टि बना रहा। किन्तु अन्तमें अन्तमुंहूर्त कालके शेष रहनेपर पुनः वह उपशम सम्यक्तव पूर्वक वेदक सम्यग्दृष्टि होगया और श्रनन्तानुबन्धी चतुरककी विसंयोजना करदी, तब जाकर उसके प्रारम्भके और अन्तके कुछ अन्तर्मुहूर्त कालोंको छोड़कर शेष तेतीस सागर काल २४ विभक्तिस्थानका उत्क्रष्ट अन्तर काल होता है। किन्तु ऐसे जीवको मरते समय अन्तर्भुहूर्त पहले पुनः मिध्यात्वमें लेजाना चाहिये। तथा नरकमें २२ और २१ विभक्ति-स्थान होते हैं पर उनका अन्तर काल नहीं पाया जाता। प्रथमादि नरकमें भी इसी प्रकार अन्तरका कथन करना चाहिये किन्तु उत्कृष्ट अन्तरका कथन करते समय कुन्न कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिये। तथा आगेकी मार्गणाओं में भी जहां जिन

६३२०. तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु अद्वावीस-सत्तावीस-चउवीसविह० ओघमंगो। छन्वीसविह० जह० पिलदो० असंखे० भागो, उक्क० तिण्णि पिलदो० सादिरेयाणि। वावीस-एक्कवीसविह० णित्य अंतरं। पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्खपज्ञत्त-पंचिं० तिरि० जोणिणीसु अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीसविह० जह० एगसमओ, पिलदो० असंखे० भागो, अंतोग्रहुत्तं। उक्क० तिण्णि पिलदोवमाणि पुन्वकोडिपुधत्तेण्वमिह-याणि। वावीस-एक्कवीसविह० णित्य अंतरं। णविर, जोणिणी० वावीस-इगिवीसं णित्य। पंचिंदियतिरिक्खअपज्ञत्त० सन्वपदाणं णित्य अंतरं। एवं मणुसअपज्ञ०-अणुद्दिसादि जाव सन्वद्द०-सन्वएइंदिय-सन्वविगिलिंदिय-पंचिंदियअपज्ञत्त-सन्व-पंचकाय-तसअपज्ञ०-ओरालियमिस्स० वेजिवयमिस्स०-आहार०-आहारिसस ०-कम्म-इय-अवगदवेद-अकसायि०-सन्वणा णे केवलवज्ञ-सन्वसंजम असंजदवज्ञ-ओहिदंसण-अभवसिद्धि०-सन्वसम्मादिदि-असण्णि-अणाहारि त्ति वत्तन्वं।

विभक्तिस्थानोंका अन्तर सम्भव है वहां इसी प्रकार विचार कर उसका कथन करना चाहिये। किन्तु उत्कृष्ट अन्तरका कथन करते समय उस उस मार्गणाकी उत्कृष्ट स्थितिकी अपेद्मा ही उसका कथन करना जाहिये।

ें ६३२०. तिर्यंचगतिमें तिर्यंचोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और चौबीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर ओघके समान है। तथा छन्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर परुवके असंख्यातवें भागप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन परुय है। बाईस और इक्कीस प्रकृतिक स्थानका अन्तर नहीं है। पंचेन्द्रियतिर्थंच, पंचेन्द्रियतिर्थंच पर्याप्त और पंचेन्द्रियतिर्थंच योनिमती जीवोंमें अहाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईत और छुज्बीसं प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर परुयका असंद्यातवां भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर् अन्तर्भहर्त है। तथा उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है। बाइस और इक्कीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर नहीं है। इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रिय-तिर्यंच योनिमती जीवोंमें बाईस और इक्कीस प्रकृतिक स्थान नहीं पाया जाता है। पंचे-न्द्रियतिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंमें संभव सभी पदोंका अन्तरकाल नहीं होता है । इसीप्रकार लंब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, सभी प्रकारके एकेन्द्रिय, सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, सभी प्रकारके पांच स्थावरकायिक जीव, अपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, केवलज्ञानको छोड़ कर शेष समस्त ज्ञानवाले, असंयतोंको छोड़कर सभी संयमवाले, अवधिदर्शनी, श्रभव्य, सभी प्रकारके सम्यग्दृष्टि, असंज्ञी श्रीर अनाहारक जीवोंके कथन करना चाहिये। अर्थात् इन जीवोंके किसी भी स्थानका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है।

§३२१. मणुस्स-मणुस्सपञ्जत्त-मणुसिणीसु अङ्घावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चड़वीस-विह० जह० एगुसमओ, पार्लदोवमस्स असंखेजदिभागो, अंतोम्र०। उक्क० तिण्णि पृष्टिदोवमाणि पुन्वकोडिपुधत्तेण्वमहियाणि। तेवीस-वावीसादि उवरि० णत्थि अंतरं।

§ ३२२. देवेसु अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चढुवीस॰जह॰ एयसमओ, पिलदो॰ असंखे॰ भागो, अंतोग्रहुत्तं । उक्क॰ एकत्तीसं सागरो॰ देस्णाणि । वावीस-इगिवीस॰ णित्थ अंतरं। भवण०-वाण०-जोदिसि॰ अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चढवीसिवह॰ जह॰ एगसमओ, पिलदो॰ असंखे॰ भागो, अंतोग्र॰। उक्क॰ सगिहदी देस्णा। सोहम्मादि जाव उविरमगेवजेति अहावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चढवीसिवि॰ जह॰ एगसमओ, पिलदो॰ असंखे॰भागो, अंतोग्र॰। उक्क॰ सगिहदी देस्णा। वावीस-एकवीस-विह॰ णित्थ अंतरं। पंचिदिय-पंचिदियपजा॰-तस-तसपजा॰ अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चढवीसिविह॰ जह॰ एगसमओ, पिलदो॰ असंखे॰ भागो, अंतोग्रहुत्तं। उक्क॰

§ ३२१. मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनयों में अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पर्यका असंख्या- तवां भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। तथा उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्तव श्रिधिक तीन पर्य है। किन्तु तेईस और वाईससे छेकर श्रागे एक प्रकृतिकस्थान तक किसी भी स्थानका अन्तर नहीं होता है।

§ ३२२. देवों में अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और इक्वीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पर्यक्षे असंख्यातवें भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। तथा उत्कृष्ट अन्तर देशोन इक्तीस सागरोपम है। वाईस और इक्कीस प्रकृतिक स्थानका अन्तर नहीं होता है। भवनवासी, ज्यन्तर और ज्योतिषी देवों अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और इञ्चीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पर्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। तथा उत्कृष्ट अन्तर देशोन अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। सौधर्म स्वर्गसे छेकर उपरिम प्रवेवयक तकके देवोंमें अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और इञ्चीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक असंख्यातवें भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। तथा उत्कृष्ट अन्तर देशोन अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। बाईस और इक्कीस प्रकृतिक स्थानका अन्तर नहीं होता। पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक, समय, सत्ताईस और इञ्चीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पर्यके असंख्याववें भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक, समय, सत्ताईस और इञ्चीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पर्यके असंख्याववें भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। तथा उत्कृष्ट अन्तर देशोन अपनी स्थिति प्रमाण है। इतनी विशेषता है कि इन जीवोंमें इञ्चीस

सगद्विदी देख्णा । छन्वीसविह० ओघभंगो । सेसाणं णत्थि अंतरं ।

§ ३२३. जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचवचि० अद्वावीसवि० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोम्रहुत्तं । सेसाणं द्वाणाणं णित्थ अंतरं । एवं कायजोगि-ओरालिय०-वेउव्विय०-चत्तारिकसाय० वत्तव्वं ।

§ ३२४. वेदाणुवादेण इत्थि-पुरिस-णवुंसयवेदेसु अद्वावीस-सत्तावीस-चउंवीसविह० जह० एगसमओ, पिलदो० असंखे० भागो, अंतोम्छ० । उक्क० पिलदोवमसदपुधत्तं, साग-रोवमसदपुधत्तं, उवद्वपोग्गलपरियष्टं । छ्रव्वीसविह० जह० पिलदो० असंखे० भागो । उक्क० पणवण्णपालिदोवमाणि, वे छाविहसागरोवमाणि, तेत्तीससागरोवमाणि सादिरे-याणि । सेसाणं हाणाणं णित्थ अंतरं । असंजद० णवुंस० भंगो । चक्खु० तसभंगो ।

§३२५.लेस्साणुवादेण किण्ण-णील-काउ०अष्टावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीसवि०

प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान है। शेष स्थानोंका अन्तर नहीं होता है।

§ ३२३. योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंमें अठ्ठाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। श्रेष सत्ताईस आदि प्रकृतिकस्थानोंका अन्तर नहीं होता है। इसीप्रकार काययोगी, औदारिक काययोगी, वैकियिककाययोगी और चारों कषायवाले जीवोंमें अट्ठाईस आदि स्थानोंका अन्तर कहना चाहिये।

§३२४. वेदमार्गणाके अनुवादसे छीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी जीवोंमें अहाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईसप्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर प्रयो-पमके असंख्यातवें भाग और चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। तथा छीवेदी जीवोंमें अहाईस, सत्ताईस और चौबीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर सौ पत्य पृथक्तव है। पुरुषवंदी जीवोंमें अहाईस, सत्ताईस और चौबीस प्रकृतिक स्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्तव है। तथा नपुंसकवेदी जीवोंमें अहाईस, सत्ताईस और चौबीस प्रकृतिकस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर उपाधेपुद्रल परिवर्तन प्रमाण है। तथा उक्त तीनों वेद्वाले जीवोंमें छव्वीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पत्थोपमके असंख्यातवें भाग है। और उत्कृष्ट अन्तर जीवेदी जीवोंमें साधिक पचपन पत्य, पुरुपवेदी जीवोंमें साधिक एक सौ बत्तीस सागर और नपुंसकवेदी जीवोंमें साधिक वेतीस सागर है। संभव शेष स्थानोंका अन्तर ही नहीं है। असंयतोंमें नपुंसकवेदियोंके समान जानना चाहिये। चछुदर्शनी जीवोंमें प्रस जीवोंके समान जानना चाहिये।

हु३२५. लेक्यामार्गणाके अनुवादसे कृष्ण, नील और कापोत लेक्यावाले जीवोंमें अहाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और छुव्वीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर प्रयोपमके असंख्यातवें भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्त- जह० एगसमओ, पिलदो० असंखे० भागो, अंतोम्र० । उक० तेत्तीस-सत्तारस-सत्त-सागरोवमाणि देखणाणि । णवरि, सत्तावीस० सादिरेय० । एगवीसिवह० णित्थ अंतरं । णविर काउ० वावीसिव० अिथ । णविर तिस्सेवि अंतरं णित्थ । तेउ०-पम्म०-सुक्क० अहावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीसिवह० जह० एगसमओ, पिलदो० असंखे० भागो, अंतोम्र० । उक्क० वे-अहारसमागरो० सादिरेयाणि, एकत्तीससागरोवमाणि देखणाणि। णविर सत्तावीस० सादिरे० । सेसाणं णित्थ अंतरं । सण्णी० पुरिसभंगो । आहारि० अहावीस-सत्तावीस-चउवीसिव० जहण्ण० एगसमओ, पिलदो० असंखे० भागो, अंतोम्र० । उक्क० अंगुलस्स असंखे०भागो । छन्वीसिवह० ओघभंगो । सेसाणं णित्थ अंतरं ।

#### एवमंतरं समचं।

# णाणाजीवेहि भंगविचओं। जेसिं मोहणीयपयडीओ अत्थि सेहूर्त है। तथा उत्कृष्ट अन्तर कृष्णलेश्यावालोंमें देशोन तेतीस सागर, नील लेश्यावालोंमें देशोन सत्रह सागर और कापोत लेश्यावालोंमें देशोन सात सागर होता है। इतनी विशेषता है कि सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कमकी जगह साधिक कहना चाहिये। यद्यपि उक्त तीनों लेश्यावालोंके इक्कीस प्रकृतिकस्थान संभव है पर वह स्थान अन्तररिहत है। इतनी विशेषता है कि कापोत लेश्यावालोंके वाईस प्रकृतिकस्थान भी संभव है परन्तु उसका भी अन्तर नहीं होता है। पीत, पद्म और शुक्ल लेश्यावाले जीवोंमें अष्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और छव्वीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पत्थोपमके असंख्यातवें भाग और चौवीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पत्थोपमके असंख्यातवें भाग और चौवीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर स्थानके असंख्यातवें भाग और चौवीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर स्थानके जीवोंमें साधिक हो सागर, पद्मलेश्यावाले जीवोंमें कुछ कम इक्तीस सागर होता है। इतनी विशेषता है कि सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट अन्तर तीनों लेश्यावालोंके कुछ कमके स्थानमें साधिक कहना चाहिये। शेष स्थानोंका अन्तर ही नहीं होता है।

संज्ञी जीवों के पुरुषवेदियों के समान कहना चाहिये। आहारक जीवों में अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पल्यो-पमके असंख्यात मारा और चौवीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त होता है। तथा उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यात मारा प्रमाण आकाशके जितने प्रदेश हों उतने समय प्रमाण होता है। परन्तु छव्वीस प्रकृतिक स्थानका अन्तर ओघके समान जानना चाहिये। शेष स्थानोंका अन्तर ही नहीं पाया जाता।

इसप्रकार अन्तरातुयोगद्वार समाप्त हुआ।

\* अव नाना जीवोंकी अपेचा भंगांवचय अतुयोगद्वारका कथन करते हैं। जिन

#### तेसु पयदं।

§ ३२६. 'णाणाजीवेहि मंगिवचओ' ति एत्थ 'कीरदे' इचेदेण पदेण संबंधो कायन्वो, अण्णहा अत्थावगमाभावादो । जेसु जीवेसु मोहणीयपयडी अत्थि तेसु चेव एत्थ पयदं, मोहणीए अहियारादो ।

 # सव्वे जीवा अट्ठावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस-एक्कवीससंत-कम्मविहत्तिया णियमा अत्थि ।

§ ३२७. सन्वे जीवा अद्वावीसविहत्तिया ते णियमा अत्थि ति संबंधो ण कायन्वो, सन्वेसिं जीवाणं अद्वावीसविहत्तिचाभावादो । किंतु जो (जे ) अद्वावीसविहत्तिया जीवा, ते सन्वे अत्थि ति संबंधो कायन्वो । एवं सन्वत्थ वत्तन्वं । तदो एदेसिं द्वाणाणं विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि ति सिद्धं ।

#### \* सेस विहत्तिया भजियव्वा।

§ ३२८. २३, २२, १३, १२, ११, ५, ४, ३, २, १। एदाणि भयणिजाणि पदाणि। पुणो एदेसि भयणिजपदाणं भंगपमाणपरूत्रणगाहा एसा। तं जहा,

'भयगिजपदा तिगुगा श्रण्णोण्णगुगा पुणो वि कायच्या।

धुवरिहया रूवूणा धुवसिहया तित्तया चेव ॥ ३ ॥'

### जीवोंके मोहनीय कर्मकी प्रकृतियां पाई जाती है उनका यहां प्रकरण है।

§ ३२६. 'णाणाजीवेहि भंगिवचओ' इस वाक्यमें 'कीरदे' पदका सम्बन्ध कर लेना चाहिये, अन्यथा अर्थका ज्ञान नहीं हो सकता। जिन जीवोंमें मोहनीयकर्म विद्यमान है इस अधिकारमें उनका ही प्रकरण है, क्योंकि प्रकृतमें मोहनीयकर्मका अधिकार है।

अं जी जीव मोहनीय कर्मप्रकृतियोंकी अद्वाईस, सत्ताईस, छन्बीस, चौवीस और इक्कीस विभक्तिवाले हैं व सब नियमसे हैं।

\$ ३ २ ७ . सभी जीव अडाइस विभक्तिस्थानवाले नियमसे हैं इसप्रकार संबन्ध नहीं करना चाहिये, क्योंकि सभी जीवोंके अडाईस प्रकृतियोंकी सत्ता नहीं पाई जाती है। किन्तु ऐसा सम्बन्ध करना चाहिये कि जो जीव अडाईस विभक्तिस्थानवाले हैं वे सभी हैं। इसी-प्रकार सभी स्थानोंमें कहना चाहिये। इस कथनसे इन अडाईस आदि स्थानोंसे युक्त जीव और इन अट्टाईस आदि स्थानोंसे रहित जीव नियमसे हैं यह सिद्ध होता है।

\*शेप तेईस आदि विभक्तिस्थानवाले जीव कभी होते हैं और कभी नहीं भी होते। १३२८. २३, २२, १३, १२, ११, ५, १, ३, २, और १ ये स्थान भजनीय हैं। अब इन भजनीय पदोंके भंगोंके प्रमाणको बतलानेवाली गाथा देते हैं—

"भजनीय पदोंका १ १ इसप्रकार विरल्जन करके तिगुना करे। पुनः उस तिगुनी विरल्जित राशिका परस्परमें गुणा करे। इस क्रियाके करनेसे जो लब्ध आता है उससे अधुव

§ ३२६. एदिस्से गाहाए अत्थो बुच्चदे । तं जहा, भयणिजपदाणि दस । पुणो एदाणि विरित्तिय तिगं कादृण अण्णोण्णेण गुणिदे सन्वभंगा उप्पर्जाते । तेसिं पमाण-मेदं-५६०४६ । पुणो एत्थ एगरूवे अवणिदे भयणिजपदभंगा होति । तिम्ह चेव अवणिदरूवे पिक्खत्ते धुवभंगेण सह सन्वभंगा उपजंति ।

§३३०. संपित तिगुणिय अण्णोण्णगुणस्स कारणे भण्णमाणे ताव एसा संदिष्टी ठवेदच्वा। ११११११११११। एत्थ उविरमअंका एयवयणस्स हेष्टिम-अंका वि बहुवयणस्स। एवं द्विय तदो एदोसिमालावपरूवणा कीरदे। तं जहा-सिया एदे भक्क एक कम होते हैं और ध्रवभक्क सित्त अध्रवभक्क उक्त संख्याप्रमाण ही होते हैं।"

उदाहरण-भजनीयपद १०,

भजनीय पदोंका विरलन- ११११११११११ विरलितराशिका त्रिगुणीकरण और परस्पर गुणा

५६०४६-१=५६०४८ अघुवमंग।

५६०४८+१=५६०४६ श्रुव और अध्रुव सभी भंग।

§३३०. विरिष्ठित राशिके प्रत्येक एकको तिगुना करनेकें और उसके परस्पर गुणा करनेके कारणको वतलानेके लिये निम्न लिखित संदृष्टि स्थापित करनी चाहिये—

इस संदृष्टिमें ऊपर रखा हुआ एकका अंक एकबचनका और नीचे रखा हुआ दो का अंक वहुवचनका द्योतक है। इसप्रकार संदृष्टिको स्थापित करके अब उन भंगोंके आलापोंका कथन करते हैं। वह इसप्रकार है—

कदाचित् ये रू⊏, २७, २६, २४ और २१ ध्रुवस्थानवाले ही जीव होते हैं।

च, सिया एदे च तेवीसविहत्तिओ च, सिया एदे च तेवीसविहत्तिया च।

§ ३३१. 'सिया एदे च' एवं मणिदे धुवपदाणं गहणं, तेसिं बहुवयणिहेसो चेव जीवेसु बहुवेसु चेव धुवपदाणमवद्वाणादो। 'तेवीसिवहित्तिओ च' एवं मणिदे एगवयणग्गहणं। कुदो ? दंसणमोहक्खवगस्स तेवीसिवहित्तियस्स कयाइ एकस्सेव उवलंभादो। 'सिया तेवीसिविहित्तिया च' एवं मणिदे हेिहमबहुवयणस्स गहणं। कुदो ? तेवीसिविहित्तियाणं दंसणमोहक्खवयाणं कयाइ अद्वोत्तरसयमेत्ताणमुवलंभादो। एवम्रुप्पण्णदोमंगसंदिही एसा २। पुणो एदेसिं करणिकिरियाए आगमणे इच्छिज्जमाणे एगरूवं द्विय दोहि रूवेहि गुणिदे धुवमंगेण विणा तेवीसिविहित्तियस्स एयबहुवयणमंगा चेव आगच्छंति। पुणो धुवमंगेण सह आगमणिमच्छामो त्ति दोरूवेसु रूवं पिक्खिवय गुणिदे धुवमंगेण सह तिण्णिमंगा आगच्छन्ति ३। एदेण कारणेण मयणिज्ञपदं तीहि रूथेहि गुणिजिदि।

कदाचित् ये अट्टाईस आदि ध्रुविभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और तेईस विभक्तिस्थान-वाला एक जीव होता है। कदाचित् ये अट्टाईस आदि ध्रुविभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और तेईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं।

§ ३३१. 'सिया एदे च' ऐसा कहनेपर ध्रुवपदोंका प्रहण करना चाहिये। उन ध्रुवप-दोंका बहुवचनके द्वारा निर्देश किया है, क्योंकि ध्रुव पद बहुत जीवोंमें ही पाये जाते हैं। अर्थात् उपर्युक्त अहाईस आदि घ्रुवस्थानोंके धारक सर्वदा अनेक जीव रहते हैं, अतः भ्रवपदोंका निर्देश बहुवचनके द्वारा किया गया है। 'तेवीसविहत्तिओ च' इसप्रकार कहनेपर एक वचनका प्रहण करना चाहिये, क्योंकि जो मिध्यात्व नामक दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करके तेईस विभक्तिस्थानको प्राप्त हुआ है ऐसा जीव कदाचित् एक ही पाया जाता है। 'सिया तेवीसविहत्तिया च' ऐसा कहनेपर जो संदृष्टि पीछे दे आये हैं उसमें नीचेरखे हुए दो अंकसे सूचित होनेवाले बहुवचनका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि कदाचित् मिध्यात्व नामक दर्शनमोहनीयका क्षय करके तेईस विभक्तिस्थानको प्राप्त हुए एक सौ आठ जीव पाये जाते हैं। इसप्रकार घुवभंगके विना तेईस विभक्तिस्थानके निमित्तसे उत्पन्न हुए दो भंगोंकी संदृष्टि यह है २। गणितकी विधिके अनुसार यदि इन दो भंगोंको लाना इष्ट हो तो एक अंकको स्थापित करके उसे दो अंकसे गुणितकर देनेपर तेईस विभक्तिस्थानके . भ्रुवभंगके विना एकवचन और बहुवचनके द्वारा कहे गये दो भंग ही आते हैं। और यदि घुवभंगके साथ तेईस विभक्तिस्थानके भंग लाना इष्ट हो तो दोके अंकमें एकको जोड़ देनेपर घुवभंगके साथ तीन भंग उत्पन्न होते हैं ३। इसी कारणसे भजनीयपदको तीनसे गुणित करे ऐसा कहा है।

इदाहरण-१×२=२ तेईस विभक्तिस्थानके भंग । २+१=३; १×३=३ घ्रुवभंगके साथ तेईस विभक्तिस्थानके भंग । एवं सेसवावीसविहत्तियप्पहुद्धि जाव एमविहत्तिओ क्ति ताव पादेकं तिहि गुणो कारणं वत्तव्वं।

§ ३३२. संपित तिगुणिय अण्णोण्गगुणस्स कारणं वुचदे। तं जहा-सिया एदे च वावीसविहत्तिओं च, सिया एदे च वावीसविहतिया च। एवं वावीसविहत्तियस्स एग-संजोगेण एगवहुवयणाणि अस्सिद्ण दो भंगा २। पुणो वावीस-तेवीसविहत्तियाणं दुसंजोगो वुचदे। तं जहा-सिया एदे च तेवीसविहत्तिओं च १। सिया एदे च तेवीसविहत्तिओं च १। सिया एदे च तेवीसविहत्तिया च २। सिया एदे च तेवीसविहत्तिया च वावीसविहत्तिया च ४। एवं वावीसविहत्तियस्स दुसंजोगभंगा चत्तारि हवंति। पुणो एदेसु ५ व्युत्तेगंसजोगभंगेसु पिक्खत्तेसु छन्भवंति।

§ ३३३. पुणो एदेसिं करणाकिरियाए आणयणं बुचदे । तं जहा-पुच्बुत्ततेवीसविह-

इसीप्रकार शेष वाईस विभक्तिस्थानसे लेकर एक विभक्तिस्थान तक प्रत्येक स्थानको तीनसे गुणा करनेका कारण कहना चाहिये।

§ ३३२. अव विरित्त राशिके प्रत्येक एकको तिगुना करके परस्परमें गुणा करे यह कह आये हैं उसका कारण कहते हैं। वह इसप्रकार हैं—

कदाचित् ये २ ८ आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव और वाईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है। कदाचित् ये अट्टाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव और वाईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं। इसप्रकार एकवचन और वहुवचनका आश्रय लेकर वाईस विभक्तिस्थानके एकसंयोगी भङ्ग दो होते हैं। अव वाईस और तेईस विभक्तिस्थानोंके दोसंयोगी भङ्ग कहते हैं। वे इसप्रकार हैं— कदाचित् ये अट्टाईस आदि ध्रुव स्थानवाले अनेक जीव, तेईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव और वाईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है। यह पहला भङ्ग है। कदाचित् ये अट्टाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव, तेईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है। यह पहला भङ्ग है। कदाचित् ये अट्टाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव, तेईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव कोर वाईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होता है। यह तीसरा अंग है। कदाचित् ये अट्टाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव होता है। यह तीसरा अंग है। कदाचित् ये अट्टाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव होता है। यह तीसरा अंग है। कदाचित् ये अट्टाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव तेईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और वाईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और वाईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं। यह चौथा मङ्ग है। इस प्रकार वाईस विभक्तिस्थानके तेईस विभक्तिस्थानके संयोगिस द्विसंयोगी अंग चार होते हैं, इन चार भंगोंमें पहले कहे गये वाईस विभक्तिस्थानके एक संयोगी दो भङ्गोंके मिला देनेपर कुल भङ्ग छह होते हैं।

§ २ ३ २ . अव ये छहों भङ्ग गणितकी विधिके अनुसार कैसे निकलते हैं यह बतलाते हैं।

यतिण्णिभंगेसु दोहि रूवेहि गुणिदेसु तेवीसविहत्तियस्स तिहि भंगेहि विणा वावीस-विहत्तियस्स एगदुसंजोगभंगा चेव आगच्छंति । पुणो तेसिं णद्वभंगाणं पि आगमण-मिच्छामो ति पुन्विल्लसुणगारिम्म रूवं पिक्खिविय गुणिदे वावीसिवहत्तियस्स एग-दुसंजोगभंगा तेवीसविहत्तियस्स एगसंजोगभंगा च सब्वे एगवारेण आगच्छंति । तेसिं पमाणमेदं ६। एवं तेवीस-वावीसविहत्तियाणमेगदुसंजोगपरूवणा कदा ।

§ ३३४. संपिंह तिगुणण्णोण्णगुणस्स णिण्णयत्थं पुणो वि परूत्रणा कीरदे। तं जहातेरसिवहिचियस्स एगसंजोगेण एग-बहुवयणाणि अस्सिदृण दो भंगा उप्पज्ञंति २।
पुणो तस्सेव दुसंजोगालावे भण्णमाणे पुन्वं व तेरस-तेवीसिवहिच्चियाणं संजोएण
चत्तारि ४। तेरस-वावीसिवहिच्चियाणं संजोगेण वि चन्तारि चेव ४। पुणो तेरसिवहिच्चियस्स तिसंजोगे भण्णमाणे तेवीस-वावीस-तेरसिवहिच्याणं द्वविदसंदिद्वीए एग-बहुवयणाणि अस्सिद्ण अक्खपरावत्ते कदे अद्व तिसंजोगभंगा उप्पज्ञंति। मंपिंह तेरसविहात्तियस्स एगदोतिसंजोगाणं सन्वभंगसमासो अद्वारस १८। एदेसिं करणकिरियाए आणयणं चुच्चदे। तं जहा-तेवीस-वावीसिवहिच्याणं णवभंगेसु दुगुणिदेसु

वह विधि इसप्रकार है— तेईस विभक्तिस्थानसंवन्धी पूर्वोक्त तीन भङ्गोंको दोसे गुणित कर देनेपर तेईस विभक्तिस्थानके तीन भंगोंके बिना केवल बाईस विभक्तिस्थानके एक संयोगी और द्विसंयोगी भंग ही आते हैं। अब यदि इन बाईस विभक्तिस्थानके भंगोंके साथ तेईस विभक्तिस्थानके घटाए हुए भंगोंको लाना भी इष्ट है तो पूर्वोक्त दो संख्याख्य गुणकारमें एक संख्या मिला कर पूर्वोक्त गुण्यराशिसे गुणित करने पर बाईस विभक्तिस्थानके एक-द्विसंयोगी और तेईस विभक्तिस्थानके एक संयोगी सभी भंग एक साथ आ जाते हैं। उन सभी भङ्गोंका प्रमाण २ होता है। इसप्रकार तेईस और बाईस विभक्तिस्थानके एक संयोगी और द्विसंयोगी भंगोंकी प्रख्पणा की।

§ ३ ३ ४. अब विरिष्ठत राशिके प्रत्येक एकको तिगुना करके परस्पर गुणा करनेकी विधिके निर्णय करनेके लिये और भी कहते हैं। उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है— एकवचन और बहुवचनका आश्रय लेकर तेरह विभक्तिस्थानके एकसंयोगी दो भंग उत्पन्न होते हैं। पुनः उसी तेरह विभक्तिस्थानके द्विसंयोगी भंगोंका कथन करनेपर पूर्ववत् तेरह और तेईस विभक्तिस्थानोंके संयोगसे चार भंग तथा तेरह और बाईस विभक्तिस्थानोंके संयोगसे भी चार भंग होते हैं। तथा तेरह विभक्तिस्थानके त्रिसंयोगी भंगोंका कथन करनेपर तेईस बाईस और तेरह विभक्तिस्थानोंकी जो संदृष्ट स्थापित है उसमें एकवचन और बहुवचनका आश्रय छेकर अक्षसंचार करनेपर त्रिसंयोगी भंग आठ उत्पन्न होते हैं। इसप्रकार तेरह विभक्तिस्थानके एकसंयोगी, द्विसंयोगी और त्रिसंयोगी सभी भंगोंका जोड़ अठारह होता है। अब इनकी गणितके अनुसार विधि कहते हैं। वह इसप्रकार है— तेईस और बाईस

तेवीस-वावीसविहिचियाणं भंगेहि विणा तेरसविहिचियसस भंगा चेव आगच्छंति। संपिंद तेवीस-वावीस-तेरसविहिचियसन्वभंगाणमागमणिमच्छामो चि पुन्वचणवभंगेसु तीहि रूवेहि गुणिदेसु तेवीस-वावीस-तेरसविहिचियाणं एग-चहुवयणाणि अस्सि-दूण एग-दु-तिसंजोगसन्वभंगा सत्तावीस २७। एवं सेसवारसिदविहिचियाणं पि एग-बहुवयणमिसदूण एग-दुसंजोगिदिभंगा जाणिदूणुप्पाएदन्या। एवसुप्पाइदे सन्वभंग-समासो एचिओ होदि ५६०४६। एवं भयणिज्ञपदाणं तिगुणे दन्वस्स अण्णोण्णगुण-णाए च कारणं चुत्तं।

विभक्तिस्थानोंके नौ भंगोंको दूना कर देनेपर तेईस और वाईस विभक्तिस्थानोंके भंगोंके विना तेरह विभक्तिस्थानके सभी भंग आते हैं। अब यदि तेईस, वाईस और तेरह विभक्तिस्थानोंके सभी भंगोंके छानेकी इच्छा हो तो पूर्वोक्त नौ भङ्गोंको तीनसे गुणित करनेपर एकवचन और बहुवचनका आश्रय लेकर तेईस, बाईस और तेरह विभक्तिस्थानोंके एक संयोगी, द्विसंयोगी और तीन संयोगी सब भङ्ग सत्ताईस होते हैं। इसी प्रकार एकवचन और बहु बचनकी अपेक्षा शेष बारह विभक्तिस्थानोंके भी एकसंयोगी और द्विसंयोगी आदि भङ्ग उत्पन्न कर छेना चाहिये। इसप्रकार उत्पन्न हुए सब भङ्गोंका जोड़ ५,६०४१ होता है। इस प्रकार भजनीय पदोंको विरिष्ठत करके तिगुना क्यों करना चाहिये और तिगुणित द्रव्यको एरस्परमें गुणित क्यों करना चाहिये इसका कारण कहा।

खदाहरण-

१ घ्रुवभङ्ग

२ तेईस विमक्तिस्थानके भङ्ग

३ ध्रुवभङ्ग सहित तेईस विभक्तिस्थानके भङ्ग ३×२=६ बाईस विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी सब भंग ३×३=१ ध्रुवभंग सहित २३ व २२ स्थानके सब भंग १×२=१० तेरह विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी सब भंग १×३=२७ ध्रुवभंग सहित २३,२२व१३ विभक्तिस्थानोंके सब भंग २७×२=५४ बारह विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी सब भंग २७×३=०१ ध्रुवभंग सहित २३,२२,१३व१२वि०स्थानके सबभंग ०१४२=१६२ ग्यारह विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी सब भंग १४३=२४३ ध्रुवभंग सहित २३ से ११ तकके स्थानोंके सब भंग २४३=२४० पांच विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी भंग १४३×३=७२६ ध्रुवभंग सहित २३ से ५ तकके स्थानोंके सब भंग १४३×३=७२६ ध्रुवभंग सहित २३ से ५ तकके स्थानोंके सब भंग ७२९×३=२१८७ घ्रुवमंग सिंहत . ३ से ४ तकके स्थानोंके भंग

२१८७×२=४३७४ तीन विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी भंग

२१८७×३=६५६१ ध्रुवमंग सिंहत २३ से ३ तकके स्थानोंके भंग
६५६१×२=१३१२२ दो विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी भंग
६५६१×३=१६६=३ ध्रुवमंग सिंहत २३ से २ तकके स्थानोंके भंग
१८६=३×२=३८३६६ एक विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी भंग
१८६=३×३=५६०४६ ध्रुवमंग सिंहत २३ से १ तकके स्थानोंके सब भंग

नोट-तेईस विभक्तिस्थानको प्रथम मान कर ये उत्तरोत्तर भंग छाये गये हैं। ये भंग विवक्षित स्थानसे पीछेके सब स्थानोंके भंगोंको र से गुणा करने पर उत्पन्न होते हैं। अतः आगे जो बाईस आदि एक एक स्थानके भंग बतछाये गये हैं उनमें उस उस स्थानके प्रत्येक भंग और उस स्थान तकके स्थानोंके द्विसंयोगी आदि भंग सम्मिछत हैं। ये भंग विवक्षित स्थानसे पीछेके सब स्थानोंके भंगोको दो से गुणा करनेपर उत्पन्न होते हैं तथा इन भंगोंमें पीछे पीछेके स्थानोंके भंग मिछा देनेपर वहां तकके सब भंग होते हैं। ये भंग विवक्षित स्थानसे पीछेके सब स्थानोंके भंगोंको तीनसे गुणा करनेपर उत्पन्न होते हैं।

विशेषार्थ-मोहनीय कर्मके २० भेद हैं। उनमें से किसीके २० कीर किसीके २६, २४, २३, २२, २१, १३, १२, ११, ५, ४, ३, २ या १ प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है। इस प्रकार इसके पन्द्रह विभक्तिस्थान होते हैं। इनमें से २८, २७, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थानवाले बहुतसे जीव संसारमें सर्वदा पाये जाते हैं ऐसा समय नहीं है जब इन विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अभाव होवे। अर्थात् इनका कमी असाव नहीं होता, अतः ये पांचों ध्रुव स्थान हैं। तथा शेष स्थानवाले कभी एक और कभी अनेक जीव होते हैं अतः शेष अध्रुवस्थान हैं, यहां ध्रुवस्थानोंकी अपेक्षा २८, २७, २६, २८ और २१ विभक्तिस्थानवाळे नाना जीव हैं यही एक मंग होगा पर अध्रवस्था-नोंकी अपेक्षा एक संयोगी, द्विसंयोगी आदि प्रस्तारविकल्प और उनमें एक जीव तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा अनेक अंग प्राप्त होते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक स्थानके या अन्य दूसरे स्थानोंके संयोगसे दिसंयोगी आदि जितने विकल्प प्राप्त होते हैं उतने प्रस्तार होते हैं। यहां आलापोंके स्थापित करनेको प्रस्तार कहते हैं। और इन प्रस्तारोंमें उनके जितने आलाप होते हैं उतने भंग होते हैं। यहां पहले जो 'भयणिजपदा' आदि करण गाथा दी है उससे प्रस्तार विकल्प उत्पन्न न होकर आलाप विकल्प ही उत्पन्न होते हैं। जो ध्रव-भंगके साथ उत्तरोत्तर तिगुने तिगुने होते हैं। ये आलापविकल्प या भंग उत्तरोत्तर तिगुने क्यों होते हैं इसका कारण मूळमें ही दिया है।

§ ३३५. संपिह एदेसिं चेव भंगाणमण्णेण पयारेण आणयणं बुचदे । तं जहा-'एँकोत्तरपदवृद्धो रूपाचैभाजितश्च पदवृद्धैः । गच्छसंपातफळं समाहतस्सिन्नपातफलम् ॥ ४॥'

§३३६. एदीए अजाए एसा संदिही १०,६,८,७,६,५,४,३,२,१ ठवेयवैवा। १,२,३,४,६,७,८,६,१०, ८वेयवैवा। एवं ठविय तदो एग-दु-तिसंजोगादिपत्थारसलागाओ आणिजंति। तत्थ तेवीसविहत्ति-यस्स एगसंजोगपत्थारो एसो ११॥ एत्थ उवरिमसुण्णाओ धुवं ति ठविदाओ।

§ ३३५. अब अन्य प्रकारसे इन संगोंके लानेकी विधि कहते हैं। वह इसप्रकार है—
"आदिमें स्थापित एकसे लेकर बढ़ी हुई संख्यासे, अन्तमें स्थापित एकसे लेकर बढ़ी
हुई संख्यामें भाग देना चाहिये। इस क्रियाके करनेसे संपात फल अर्थात एकसंयोगी (प्रत्येक)
मंग गच्छ प्रमाण होते हैं और सम्पात फलको नौ वटे दो आदिसे गुिंगत कर देनेपर
सिंगातफल प्राप्त होता है।। ४॥"

§ ३३६, इस आर्याकी यह संदृष्टि लिखना चाहिये-

१०६ = ७६ ¥ 8 ३ २ १ ९२३ 8 4 ६ ७ = ६ १०

उदाहरण संपातफलका-

> १०४६४६ं=१२० त्रिसंयोगी १०४६४६४७ं=२१० चतुःसंयोगी

पांच संयोगी आदि मंगोंको इसी क्रमसे छे आना चाहिये।

इसप्रकार संदृष्टिको स्थापित करके इससे एकसंयोगी, द्विसंयोगी और त्रिसंयोगी आदि प्रस्तार संवन्धी शलाकाएं ले आना चाहिये। उनमेंसे तेईस विभक्तिस्थानका एकसंयोगी प्रस्तार १ १ यह है। इस प्रस्तारमे ध्रुव विभक्तिस्थानोंके द्योतन करनेके लिये अङ्कोंके ऊपर शूत्य रखे हैं। उन शून्योंके नीचे जो १ और २ के अङ्कारखे हैं उनसे ऋमसे

<sup>(</sup>१) 'एकाद्येकात्तरा अंका ब्यस्ता भाज्याः क्रमस्थितैः । परः पूर्वेण संगुण्यस्तत्परस्तेन तेन च ।'
—ठीला ०पू० १०७ । (२) सम्माहतं-स० । समाहतं-आ० । समाहितः-अ० । ।३) एदं द्विय अंतिमचडसट्ठीए एगरूवेण भाजिदाए च उसट्ठो सपातफलं लब्भिद ६४ । कि संपादफलं णाम ? संपादो एगसंजोगो
तस्स फलं सपादफलं णाम । पुणो तिसिद्विद्वन्भागेण संपादफले गुणिदे चडसिद्वानकराणं दुसंजोगभंगे
एतिया होति २०१६ । × संपित्व चडसिद्वानकराणं तिसंजोगभंगे भण्णमाणे दुसंजोगभंगे उप्पणसोलमुत्तरवेसद्दसेसु तिसंजोगभंगा एत्तिया होति ४१६६४ ।'-भ० आ०' ८७३ ।'

हेड्डिमएक-बेअंका वि तेवीसविहात्तियस्स एग-बहुवयणाणि ति गेण्हिद्वाणि।

§ ३३७.संपिह तेवीसिवहत्तियस्स एगसंजोगपत्थारालावो वृच्चदे। तं जहा-सिया एदे च तेवीसिवहत्तिओ च १। सिया एदे च तेवीसिवहत्तिया च २। एदाहि उचारणा-

तेईस विभक्तिस्थानके एकवचन और बहुवचनका ग्रहण करना चाहिये।

विशोषार्थ-वीरसेन स्वामीने 'एकोत्तरपदवृद्धो' इत्यादि आर्थाकी ', " ६ इत्यादि संदृष्टि बतलाई है। अतः हमने आयीके पूर्वीधिका इसीके अनुसार अर्थ किया है। पर प्रकृति अनुयोगद्वारमें श्रुतके संयोगी अक्षरोंके भंग छाते समय उन्होंने उक्त आयोकी १ २ २ ३ इत्यादि रूपसे मी संदृष्टि स्थापित की है। लेखकने प्रमादसे इसे उलट कर लिख दिया होगा सो भी बात नहीं है; क्योंकि 'एदं ठिवय अंतिमच उसट्राए एगरूवेण भाजिदाए चडसठी संपातफलं लब्भिदं ( इस संदृष्टिको स्थापित करके अन्तमें आये हए चौसठमें एकका भाग देनेपर संपातफल चौसठ प्राप्त होता है )। इससे जाना जाता है कि उक्त प्रकारसे इस संदृष्टिको स्वयं वीरसेन स्वामीने स्थापित किया है। इसके अनुसार आर्याका अर्थ निम्न प्रकार होगा- 'एकसे छेकर एक एक बढ़ाते हुए पर्प्रमाण संख्या स्थापित करो। पुनः उसमें अन्तमें स्थापित एकसे लेकर पदशमाण बढ़ी हुई संख्याका माग दो। इस ऋियाके करनेसे संपातफल गच्छित्रमाण प्राप्त होता है और संपातफलको नौ बटे दो आदिसे गुणित कर देने पर सन्निपातफल प्राप्त होता है'। इन दोनों अर्थों मेंसे किसी भी अर्थके प्रहण करनेसे तात्पर्थमें अन्तर नहीं पड़ता। और आर्यांके पूर्वार्धके दो ,अर्थ सम्भव हैं। मालूम होता है इसीसे वीरसेन स्वाभीने एक अर्थका यहां और एकका प्रकृति अनुयोगद्वारमें संकलन कर दिया है। यहां सम्पातफलसे एकसंयोगी भंगोंका प्रहण किया है इसीलिये उन्हें गच्छप्रमाण कहा है। तथा सन्निपातफलसे द्विसंयोगी आदि भंगोंका महण किया है। दस भजनीय पदोंमें एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगोंका प्रहण करना है अतः भजनीय पदोंके संयोगसे जितने विकल्प आते हैं उतने प्रस्तार विकल्प जानना चाहिये। यहां ये प्रस्तार विकल्प ही उक्त आर्थीके अनुसार निकाल कर वतलाये गये हैं। तात्पर्य यह है कि यहां स्थानोंके संयोगी भंग और उनमें एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा अवान्तर मंग इसप्रकार दो दो बातें हैं। अतः यहां स्थानोंके संयोगी भंग प्रस्तारविकल्प हो जाते हैं। जो आर्थाके द्वारा निकाल कर वतलाये गये हैं। पर अन्यत्र जहां अवान्तर भंग नहीं होते हैं वहां इस आर्थाके द्वारा केवल भंग ही उत्पन्न किये जाते हैं।

§ ३३७. अब तेईस विभक्तिस्थानके एक संयोगी प्रस्तारका आलाप कहते हैं। वह इसप्रकार है—कदाचित् अहाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव और तेईस प्रकृतिस्थानवाले एक जीव होता है। कदाचित् अहाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव और तेईस विभक्ति स्थानवाले

सलागाहि पुरदो कर्ज भविस्सीहिदि है है एसो एगो पत्थारो । एदस्स एका सलागा घेप्पदि । संपिह वानीसिवहित्यस्स भण्णमाणे एसो पत्थारो है है । संपिह एदस्सालानो वुच्चदे । तं जहा—सिपा एदं च नानीसिवहित्यो च १, सिया एदं च नानीसिविहित्या च १ । एदस्स वि पत्थारस्स सलागा एका १ । एनं तेनीम-नानीसिविहित्याणमेगसंजोगपत्थारसलागाओ भणिदाओ । संपिह तेरसादीणं पि हाणाणमेगसंजोगपत्थारालाना पुध पुध भणिद्ण गेण्हिदन्ना । णनिर, एगेगपत्थारिमाएगेगा चेन सलागा लब्भिद तासि लद्धसलागाणं पमाणमेदं १० । अथना पुन्नहिन्दिसंदिद्दिम्ह एगस्त्रेण दससु ओन्नह्देसु पुन्नुत्तदसपत्थारसलागाओ लब्भिति । एनं भयणिज्ञपदाणमेगसंजोगपत्थारसलागपमाणपस्त्रनणं कस्सामो । तत्थ एस पत्थारो होदि है है है इं उनिरमसन्त्रसुणाओ धुनस्स, मिन्झमसन्त्र-अंका तेनीसाए, हेहिमसन्नअंका नानीसाए । अनेक जीन होते हैं । इन कही गईं शलाकाओंसे आगे काम पड़ेगा । है है यह एक प्रस्तार है । इसकी एक शलाका लेना चाहिये ।

श्रव वाईस विभक्तिस्थानका कथन करते हैं। उसका प्रस्तार १ १ यह है। श्रव इसके आठाप कहते हैं। वे इसप्रकार हैं—कदाचित् अट्टाईस आदि ध्रुवस्थानवाछे अनेक जीव और वाईस विभक्तिस्थानवाछ। एक जीव होता है। कदाचित अट्टाइस आदि ध्रुवस्थानवाछ अनेक जीव और वाईस विभक्तिस्थानवाछ अनेक जीव और वाईस विभक्तिस्थानवाछ अनेक जीव और वाईस विभक्तिस्थानके प्रस्तारकी भी एक श्रष्ठाका है। इसप्रकार तेईस और वाईस विभक्तिस्थानोंके एक संयोगी प्रस्तारोंकी श्रष्ठाकाएं कहीं। इसीप्रकार तेरह आदि विभक्तिस्थानोंके भी एक संयोगी प्रस्तारोंकी श्रष्ठाकाएं कहीं। इसीप्रकार तेरह आदि विभक्तिस्थानोंके भी एक संयोगी प्रस्तार और उनके आठाप अछग अछग कहकर ग्रहण करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि एक एक प्रस्तारमें एक एक श्रष्ठाका ही प्राप्त होती है। अतः उन तेईस आदि विभक्तिस्थानोंके एक संयोगी भंगोंकी श्रष्ठाकाओंका प्रमाण १० है। अव पहछे 'एकोत्तरपद्युद्धो' इत्यादि आर्याकी जो संदृष्टि स्थापित कर आये हैं उसमेंसे एकके द्वारा दसके भाजित कर देनेपर पूर्वोक्त दस प्रस्तारश्राठाकाएं प्राप्त होती हैं।

इसप्रकार भजनीय पदोंके एक संयोगी प्रस्तारोंकी शलाकाओंका प्रमाण कहा। अव द्विसंयोगी प्रस्तारोंकी शलाकाओंका प्रमाण कहते हैं। द्विसंयोगी प्रस्तारोंकी शलाकाएं उत्पन्न करते समय प्रस्तार. निम्नप्रकार होगा है है है इस प्रस्तारमें उपरके सभी शून्य ध्रुव-स्थानोंके घोतक हैं। वीचके सभी अंक तेईस विभक्तिस्थानके द्योतक हैं और नीचेके सभी अंक वाईस विभक्तिस्थानके द्योतक हैं। §३३८. संपिं एदस्सालावो बुचदे । तं जहा—सिया एदे च तेवीसविहित्तिओ च वाबीसविहित्तिओ च १ । सिया एदे च तेवीसविहित्तिओ च वाबीसविहित्तिया च २ । सिया एदे च तेवीसविहित्तिया च वाबीसविहित्तिओ च ३ । सिया एदे च तेवीस-विहित्तिया च वाबीसविहित्तिया च ४ । एवं तेवीस वाबीसविहित्तियाणं दुसंजोगस्स एका चेव पत्थारसलागा होदि १ । उचारणसलागाओ पुण ताव पुध ष्टवेदच्वा । संपिंहि तेवीस-तेरसविहित्तियाणं पत्थारे हंविय एवं चेव आलावा वत्तच्वा । एवं वे दुसंजोग-पत्थारसलागा २ । तेवीसवारसण्हं संजोगेण तिण्णि पत्थारसलागा ३ । तेवीसाए सह एकारसण्हं संजोगेण चत्तारि पत्थारसलागा ४ । तेवीसाए पंचण्हं संजोगेण पंच पत्थारसलागा ५ । तेवीसाए चदुण्हं संजोगेण छ पत्थारसलागा ६ । तेवीसाए

६ ३३ ⊏. अव इस प्रस्तारका आलाप कहते हैं। वह इसप्रकार हे—

कदाचित् ये अट्ठाईस आदि ध्रुवस्थानवाळे अनेक जीव, तेईस विभक्तिस्थानवाळा एक जीव और वाईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है। कदाचित ये अट्टाईस आदि ध्रवस्थान-वाले अनेक जीव, तेईस विभक्तिवाला एक जीव तथा बाईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं। कदाचित् ये अद्वाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव, तेईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और वाईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है। कदाचित् ये अडाईस आदि प्रवस्थानवाले अनेक जीव, तेईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और वाईस विभ-क्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं। इसप्रकार तेईस और वाईस विभक्तिस्थानोंके द्विसंयो योगकी एक ही प्रस्तारशलाका होती है। पर उसकी जो चार उच्चारणशलाकाएं अर्थात् आलाप कह आये हैं उन्हें अलग स्थापित करना चाहिये। तेईस और तेरह विभक्ति-स्थानोंके प्रस्तारको स्थापित करके इसीप्रकार आलाप कहना चाहिये। इसप्रकार तेईस और बाईस विभक्तिस्थानोंकी द्विसंयोगी एक प्रस्तार शलाका तथा तेईस और तेरह विभ-क्तिस्थानोंकी द्विसंयोगी एक प्रस्तारशलाका ये द्विसंयोगी दो प्रस्तारशलाकाएं होती हैं। तेईस और बारह विभक्तिस्थानोंके संयोगसे एक प्रस्तारश्लाका होती है। इस प्रकार ऊपरकी दो और एक यह सब मिलकर तीन प्रस्तारशलाकाएं हो जाती हैं। इनमें तेईस विभक्ति-स्थानको ग्यारह विभक्तिस्थानके साथ मिलानेसे उत्पन्न हुई एक प्रस्तार शलाकाके मिला देने पर चार प्रस्तारशलाकाएं हो जाती हैं। इनमें तेईस विभक्तिस्थानको पांच विभक्तिस्थानके साथ मिलानेसे उत्पन्न हुई एक प्रस्तार शलाकाके मिला देनेपर पांच प्रस्तार शलाकाएं हो जाती हैं। इनमें तेईस विमक्तिस्थानको चार विभक्तिस्थानके साथ मिलादेनेसे उत्पन्न हुई एक प्रस्तार शलाकाके मिला देनेपर छह प्रस्तार शलाकाएं हो जाती हैं। इनमें तेईस विभक्तिस्थानको तीन विभक्तिस्थानके साथ मिलानेसे उत्पन्न हुई एक प्रस्तारशलाकाके मिला देनेपर सात प्रस्तारशलाकाएं हो जाती हैं। इनमें तेईस विभक्तिस्थानको दो

तिण्हं संजोगेण सत्त पत्थारसलागा ७ । तेवीसाए दोण्हं संजोगेण अङ पत्थारसलागा द्र । तेवीसाए एकिस्से संजोगे णव पत्थारसलागा ६ ।

§३३६. संपिं वावीसतेरसण्हं दुसंजोगपत्थारो एसो है है है है । उविरमचदु-सुण्णाओ धुवस्स, मिल्फिमअंका वावीसविहत्तियस्स, हेष्टिमअंका तेरसविहत्तियस्स। संपिंह एदस्स आलावो बुचदे। सिया एदे च वावीसविहत्तिओ च तेरसविहत्तिओ च। एवं सेसालावा जाणिदृण वत्तव्वा। एवं वावीसाए सह वारसादि जाव एगविहत्तिओ पत्तेयं पत्तेयं दुसंजोगं कादृण अद्या पत्थारसलागाओ उप्पाएयव्वाओ ८।

\$ ३४०. संपिह तेरसण्हं बारसेहि सह दुसंजोगालावा वत्तव्वा। तत्थ एगा पत्थार-सलागा लब्भिद १। एवं तेरस धुवं कादृण णेयव्वं जाव एगिवहत्तिओ ति। एवं णीदे तेरसिवहत्तियस्स दुसंजोएण सत्त पत्थारा उप्पर्जात ७। बारसिवहत्तियस्स एका-रसादीहि सह दुसंजोगे भण्णमाणे छप्पत्थारसलागाओ लब्भंति ६। एकारसिवह-तियस्स उविरमेहि सह दुसंजोए भण्णमाणे पंच पत्थारसलागाओ लब्भंति ५। पंच-

विभक्तिस्थानके साथ मिलानेसे उत्पन्न हुई एक प्रस्तारशलाकाके मिला देनेपर आठ प्रस्तार शलाकाएं हो जाती हैं। इनमें तेईस विभक्तिस्थानको एक विभक्तिस्थानके साथ मिला देनेसे उत्पन्न हुई एक शलाकाके मिला देनेपर नौ प्रस्तारशलाकाएं हो जाती हैं।

\$३११. अब बाईस और तेरह विभक्तिस्थानका द्विसंयोगी प्रस्तार कहते हैं। वह यह है—
११११ उपरके चार शून्य ध्रुवस्थानके सूचक हैं। मध्यके अद्भ वाईस विभक्तिस्थानके
सूचक हैं। नीचेके अंक तेरह विभक्तिस्थानके सूचक हैं। अब इस प्रस्तारके आलाप
कहते हैं। कदाचित् ये अद्वाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव बाईस विभक्तिस्थानवाला
एक जीव और तेरह विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है। इसीप्रकार शेष तीन आलाप
भी जानकर कहना चाहिये। इसीप्रकार बाईस विभक्तिस्थानके साथ बारह विभक्तिस्थानसे
लेकर एक विभक्तिस्थान तक बाईस बारह, बाईस ग्यारह, बाईस पांच इसप्रकार द्विसंयोग
करके प्रत्येककी आठ प्रस्तारशलाकाएं उत्पन्न कर लेना चाहिये।

§ ३१०. अब तेरह विभक्तिस्थानका बारह विभक्तिस्थानके साथ द्विसंयोगी आलाप कहना चाहिये। यहां एक प्रस्तारशलाका प्राप्त होती है। इसप्रकार तेरह विभक्तिस्थानको ध्रुव करके एक विभक्तिस्थानतक ले जाना चाहिये। इसप्रकार ले जानेपर तेरह विभक्तिस्थानके द्विसंयोगी सात प्रस्तार उत्पन्न होते हैं। बारह विभक्तिस्थानके ग्यारह आदि विभक्तिस्थानोंके साथ द्विसंयोगी प्रस्तारोंका कथन करनेपर छह प्रस्तारशलाकाएं प्राप्त होती हैं। ग्यारह विभक्तिस्थानके उपरके पांच आदि विभक्तिस्थानोंके साथ द्विसंयोगी प्रस्तारोंका कथन करने पर पांच प्रस्तारशलाकाएं उत्पन्न होती हैं। पांच विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरक्ति चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार आदि विभक्तिस्थानके उपरके चार अपरके चार अपरके चार अपरक्ति चार अपरके चार अपरके चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरके चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार अपरक्ति चार चार अपरक्ति चार चार चार अपरक्ति चार चार अपरक्ति चार अपरक्ति चा

विहत्तियस्स उविश्विद्धि सह दुसंजोगे भण्णमाणे चत्तारि पत्थारसलागाओ लङ्मंति ४ । चतारिविहत्तियस्स उविश्विद्धि सह दुसंजोगे कीरमाणे तिण्णि पत्थारसलागाओ ३ । तिण्णिविहत्तियस्स उविश्विद्धि सह दुसंजोगे कीरमाणे दोण्णि पत्थारसलागाओ २ । दोण्हं विहत्तियस्स एक्तिस्सेहि विहत्तीए सह दुसंजोगे कीरमाणे एका पत्थारसलागा १ । एवं दुसंजोगसञ्चपत्थारसलागाओ एकदो मेलिदे पंचेतालीस ४५ होंति । अहवा पुच्च- द्विद्संदिद्धि उविश्विद्ध उविश्विद्ध अण्णोण्णगुणिदाणं हेद्धि मञ्जूणोण्णगुणिदएक वै-अंकेहि ओव्हणस्म कदे पुच्चत्त्वपत्थारसलागा आगच्छिति। एवं दुसंजोगपरूषणा गदा।

ु ३४१. तिसंजोगपत्थारो १११२२२२ एसो। एत्थ उवरिमः १२१२२२

अद्वसुण्णाओ धुवस्स । ततो अणंतरहेट्टिमअंकपंती तेवीसविहत्तियस्स । उन्रीदो तदिय-

स्थानोंके साथ द्विसंयोगी प्रस्तारोंका विचार करनेपर चार प्रस्तारशलाकाएं उत्पन्न होती हैं। चार विभक्तिस्थानके उपरके तीन आदि विभक्तिस्थानोंके साथ द्विसंयोगी प्रस्तारोंका विचार करनेपर तीन प्रस्तारशलाकाएं उत्पन्न होती हैं। तीन विभक्तिस्थानके उपरके दो आदि विभक्तिस्थानोंके साथ द्विसंयोगी प्रस्तारोंका विचार करनेपर दो प्रस्तारशलाकाएं उत्पन्न होती हैं। दो विभक्तिस्थानके एक विभक्तिस्थानके साथ द्विसंयोगी प्रस्तारके छाने पर एक प्रस्तारशलाका उत्पन्न होती है। इसप्रकार द्विसंयोगी सभी प्रस्तारशलाकाओं को एक विभक्तित करनेपर कुछ जोड़ पैतालीस होता है। अथवा, 'एकोक्तरपद्युद्धो' इत्यादि आर्थाकी जो उपर संदृष्टि स्थापित कर आये हैं उसमें उपरकी पंक्तिमें स्थित १० और ६ का अलग गुणा करे। वया नीचेकी पंक्तिमें स्थित १ और २ का अलग गुणा करे। अनन्तर १० और ६ के गुणनफलको १ और २ के गुणनफलसे भाजित कर दे। इस प्रकारकी विधि करनेपर भी पूर्वोक्त पेतालीस प्रस्तारशलाकाएं आ जाती हैं। इसप्रकार द्विसंयोगी प्रस्तिणा समाप्त हुई।

इस प्रसारमें जपरके आठ शून्य प्रुवस्थानके सूचक हैं। उसके अनन्तर नीचेकी पंक्तिमें स्थित अंक तेईस विभक्तिस्थानके सूचक हैं। इसके अनन्तर जपरसे तीमरी पंक्तिमें स्थित

<sup>(</sup>१) –स्ते वि०-स०।

अकपंती वावीसिवहित्तियस्स । सन्वहेहिमअंकपंती तेरसिवहित्तियस्स । संपित्त एदस्सालावो बुचदे । सिया एदे च तेवीसिविहित्तिओं च वावीसिविहित्तिओं च तेरसिविहित्तिओं
च । एवं सेसालावा जाणिदृण वत्तन्वा । एत्थ एगा पत्थारसलागा लन्भदि १ । उचारणाओं पुण अह होति ८ । ताओं पुण ताव हविणिजाओं । संपित्त तेवीसवावीसिहिदअवखे धुवे काऊण वारसिविहित्तिएण सह तिसंजोगपत्थारो होदि कि विदियपत्थारसलागा २ । एवमेकारसिविहित्तियप्पहुद्धि जाणिदृण णेदन्वं जाव एगविहित्तिओं ति ।
एवं णीदे अहितसंजोगपत्थारसलागाओं उप्पजंति ८ । संपित्त तेवीसिविहित्तियक्खं
धुवं कादृण तेरस-वारसिवहित्तिएहि सह विदिओं तिसंजोगपत्थारो २ । पुणो तेवीसतेरसक्खे धुवे कादृण एकारसादीसु णेदन्वं जाव एगविहित्तिओं कि । एवं णीदे सत्तपत्थारसलागाओं उपजंति ७ । एवं तिसंजोगसेसपत्थारिविही जाणिदृण णेदन्वो । एवं
णीदे अहण्हं संकलणासंकलणमेत्तपत्थारसलागाओं वीसुत्तरसयमेत्तीओं उपजंति १२० ।

अंक बाईस विभक्तिस्थानके सूचक हैं। तदनन्तर सबसे नीचेकी पंक्तिमें स्थित अंक तेरह-विभक्तिस्थानके सूचक हैं। अब इसका आलाप कहते हैं - कदाचित् ये अष्टाईस आदि ध्रवस्थानवाले अनेक जीव तेईसविभक्तिस्थानवाला एक जीव, बाईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव और तेरह विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है। इसीप्रकार शेप सात आलाप भी जानकर कहना चाहिये । इन सभी आलापेंकी एक प्रस्तारशलाका प्राप्त होती है । परन्तु आलाप आठ होते हैं अभी उन आठों आलापोंको स्थापित कर देना चाहिये। इसीप्रकार तेईस और बाईस विभक्तिस्थानोंके अक्षोंको ध्रुव करके बारह विभक्तिस्थानके साथ त्रिसं-योगी एक प्रस्तार होता है। इसप्रकार यह दूसरी प्रस्तारशलाका हुई। इसीप्रकार तेईस और वाईस विभक्तिस्थानोंको ध्रुवकरके ग्यारह विभक्तिस्थानसे लेकर एक विभक्तिस्थान तक जान कर प्रस्तारशलाकाएँ उत्पन्न कर लेना चाहिये। इसप्रकार पस्तारशलाकाओंके लानेपर त्रिसंयोगी आठ प्रस्तारशलाकाएँ उत्पन्न होती हैं। इसीप्रकार तेईस विभक्तिस्थानसंबन्धी अक्षको ध्रुव करके तेरह और बारह विभक्तिस्थानोंके साथ अन्य त्रिसंयोगी प्रस्तार ले आना चाहिये। अनन्तर तेईस और तेरह विभक्तिस्थानसंबन्धी अक्षोंको ध्रव करके एक विभक्ति-स्थाततक ग्यारह आदि विभक्तिस्थानोंमें इसीप्रकार छे जाना चाहिये। इसप्रकार प्रस्तारोंके उत्पन्न करनेपर त्रिसंयोगी सात प्रस्तारशलाकाएँ उत्पन्न होती हैं। इसीप्रकार त्रिसंयोगी ज्ञेष प्रस्तारविधिको जानकर ज्ञेष प्रस्तारशलाकाएँ उत्पन्न कर लेना चाहिये। इसप्रकार त्रिसंयोगी प्रस्तारशलाकाएँ उत्पन्न करनेपर आठ गच्छके संकलनाके जोड्प्रमाण कुल एकसौ वीस प्रस्तारशलाकाएँ उत्पन्न होती । अथवा, 'एकोत्तरपदवृद्धो' इत्यादि आर्याकी

<sup>(</sup>१) 'गच्छकदी मूलजुदा उत्तरगच्छादिएहि संगुणिदा। छहि भजिदे जं लद्धं संकलणाए हवे कलणा'-मद० प॰ स० प० ८४७।

अहवा पुन्युत्तसंदिद्धिम्ह उवरिमद्स-णव-अहण्हमण्णोण्णगुणिदाणं हेहिमएक-वे-तीहि अण्णोण्णगुणिदेहि ओवहणम्मि कदे अहण्हं संकलणासंकलणमेत्तपत्थारसलागाओ लब्भंति । एदेण वीजपदेण चदुसंजोगादीणं सन्वपत्थारा जाणिद्ण णेदन्वा जाव दससंजोगपत्थारो ति ।

जो जपर संदृष्टि स्थापित कर आये हैं उसमें जपरकी पंक्तिमें स्थित १०, १ और ८ का गुणा करे। तथा नीचेकी पंक्तिमें स्थित १,२ और ३ का अलग गुणा करे। अनन्तर १०, १ और ६ के गुणनफल ७२० को १,२ और ३ के गुणनफल ६ से माजित करनेपर आठ गच्छके संकलनाके जोड़ प्रमाण कुल प्रस्तारशलाकाएं प्राप्त होती हैं। इसी बीजपदसे चार-संयोगी आदिसे लेकर दस संयोगी प्रस्तार तक सभी प्रस्तार जानकर निकाल लेना चाहिये।

विशेषार्थ—धवला प्रकृति अनुयोगद्वारमें मुख्यतः त्रिसंयोगी भंगोंके लानेके लिये एक करणसूत्र आया है। जिसका आशय यह है कि 'गच्छका वर्ग करके उसमें वर्गमूलको जोड़ है। पुनः आदि उत्तरसिंद गच्छसे गुणा करके छहका भाग दे दें तो संकलनाकी कलना अर्थात् जोड़ प्राप्त होता है'। इसके अनुसार प्रकृतमें भजनीय पद १० होते हुए भी उनमेंसे दो कम कर देनेपर शेष द प्रमाण गच्छ होता है, क्योंकि त्रिसंयोगी भंग उत्पन्न करते समय क्रमसे कोई दो पद ं व होते जाते हैं और शेष पदोंपर एक एक करके तीसरे अक्षका संचार होता है। अतः द का वर्ग ६८ हुआ, तथा इसमें द मिलाने पर ७२ हुए। पुनः आदि उत्तर सिहत गच्छसे गुणा करनेपर ७२० हुए। तदनन्तर इसमें ६ का भाग देनेपर द गच्छकी संकलनाकी कलना अर्थात् जोड़ १२० हुआ। यहां ये ही त्रिसंयोगी प्रस्तारिककल्प जानना चाहिये। वीरसेन स्वामीने ऊपर 'अट्ठण्हं संकलणा संकलणमेत्तपत्थारसलागाओ' पदसे इन्हीं १२० प्रस्तारिकक्ल्पोंका उल्लेख किया है। पृथक् पृथक् वे १२० प्रस्तारिककल्प इस प्रकार प्राप्त होते हैं—

| ध्रुव किये हुए २ पद | तीसराअक्ष . भंग  | । ध्रुव किये हुए २ पद | तीसराअक्ष       | भङ्ग |
|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------|
| २३, २२              | १३ से १ तक कोई = | १३, ११                | <b>&gt;&gt;</b> | ¥,   |
| २३, १३              | १२ से १ तक " ७   | १२, ११                | <b>77</b> .     | ч,   |
| २२, १३              | " 9              | રર, પ                 | ८ से १ वक       | " s  |
| २३, १२              | ११ से १ तक ,, ६  | २२, ५                 | <b>3</b> 7      | 8    |
| २२, १२              | <b>,,</b>        | १३, ५                 | <b>3</b> 7      | 8    |
| १३, १२              | ,, ۶             | १२, ५                 | "               | 8    |
| २३, ११              | ५ से १ तक " ५    | ११, ५                 | "               | 8    |
| <b>३२, ११</b>       | ,, <u>u</u>      | २३, ४                 | ३ से १ तक       | 11 A |

§ ३४२. तेसि पत्थाराणमुचारणाए विणा हवणविहाणपरूवणगाहा एसा । तं जहा-'भंगायामपमाणो लहुओ गरुओ ति श्रवखिषक्षेओ ।

|        |   |              | _       |     |              |
|--------|---|--------------|---------|-----|--------------|
| तित्ती | य | दुगुण-दुगुणी | पत्थारो | होइ | कायव्वो ॥ ५॥ |

| ~~~ | ~~~~~~         | ~~~~~~      | ~~~~ | ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |                        |     |
|-----|----------------|-------------|------|----------------------------------------|------------------------|-----|
|     | २ <b>२</b> , ४ | 77          | ३    | ४, ३                                   | 73                     | 7   |
|     | . १३, ४        |             | ३    | २३, २                                  | १ स्थान                | . १ |
|     | १.२, ४         | 733         | ३    | २२, २                                  | <b>5</b> 5             | 8   |
|     | <i>११,</i> 8   | ३ से १ तक क | ोई ३ | १३, २                                  | <b>&gt;&gt;</b>        |     |
|     | પૂ, 8          | 77          | ₹ ;  | १२, २                                  | 59                     | १   |
| ţ   | २३, ३          | २ व १ कोई   | ₹    | ११, २                                  | <b>. 77</b> ,          | . ફ |
|     | २२, ३          | 77          | २    | ્                                      | <b>?</b> ;             |     |
|     | १३, ३          | <b>3</b> 7  | २    | ં કં, ર                                | 33                     | . 8 |
| ι.  | १२, ३          | 77          | २    | ેરૂં, ર                                | <b>33</b> .            | 8   |
|     | ११, ३          | 77          | र    | •                                      | प्रस्तार <b>विकल्प</b> | १२० |
| 4   | પ, ર           | 55          | 2    | •                                      |                        |     |

अथवा ये १२० प्रस्तारिविकेल्प 'एकोत्तरपदवृद्धो' इत्यादि करणसूत्रके नियमानुसार भी प्राप्त किये जा सकते हैं जो अनुवादमें ववलाये ही हैं। तथा चारसंयोगी आदि प्रस्तारिविकल्प भी इसी प्रकार प्राप्त किये जा सकते हैं। यथा—

चारंसंयोगी—१२० $\times$ % = २१० प्रस्तारं विकल्प पांचसंयोगी—२१० $\times$ % = २५२ % छहसंयोगी—२५२ $\times$ % = २१० % स्तिसंयोगी—२५० $\times$ % = १२० % आठसंयोगी—१२० $\times$ % = १० % नौसंयोगी—१२० $\times$ % = १० % दससंयोगी—१०  $\times$ % = १० %

§ ३४२. आलापोंके विना, उन प्रस्तारोंकी स्थापनाकी विधिका प्ररूपणा करनेवाली गाथा इस प्रकार है—

'पहली पंक्तिमें जहां जितने भंग हों तस्त्रमाण एक लघु उसके अनन्तर एक गुरु इस प्रकार क्रमसे अक्षका निक्षेप करना चाहिये। तथा इसके आगे द्वितीयादि पंक्ति-योंमें दूना दूना करना चाहिये। इस प्रकार करनेसे प्रस्तार प्राप्त होता है।।।।।'

<sup>(</sup>१) 'पादे सर्वगुरावाद्याल्लघुं न्यस्य गुरोरघः । ययोपरि तथा शेर्ष भूयः कुर्याद्भुं विधिम् ॥२॥ कते दद्यात् गुरूनेव यावत्सर्वलघुर्भवेत् । प्रस्तारोऽयं समास्यात शक्टन्दोविचितिवेदिभिः ॥३॥' मुत्तरे अ०६ इलो० २-३।

§ ३४३. संपिंह करणकमेणाणिदचदुसंजोगपत्थारसलागपमाणमेदं २१०। पंचसंजोगपत्था।सलागा एत्तिया २५२। छसंजोगपत्थारसलागा एत्तिया २१०। सत्तसंजोगपत्थारसलागा १२०। अष्टसंजोगपत्थारसलागा ४५। णवसंजोगपत्थार-सलागा १०। दससंजोगपत्थारसलागा १।

विशेषार्थ-यद्यंपि ऊपर प्रत्येक, द्विसंयोगी और त्रिसंयोगी स्थानोंके प्रस्तारोंका निर्देश कर आये हैं किन्तु इस गाथामें सर्वत्र प्रस्तारोंकी स्थापनाकी विधिका निर्देश किया है। यहां गाथामें छघु और दीर्घ शब्द आये हैं जिनसे छघु और दीर्घ वर्णोंका वोध होता है। किन्तु यहां जीवोंके भंग छाना इष्ट है अतः छघु शब्दसे एक जीव और दीर्घ शब्दसे अनेक जीवोंका प्रहण करना चाहिये। प्रस्तार रचनाके समय जहां एक ही स्थानके प्रस्तारकी रचना करना हो वहां जितने भंग हों उतनी वार क्रमसे हस्त और दीर्घ छिख छेना चाहिये। यथा १ २। जहां द्विसंयोगी प्रस्तार छाना हो वहां पहछी पंक्तिमें द्विसंयोगी प्रस्तारके जितने भंग हों उतनी वार छघु और दीर्घ छिखे तथा द्वितीयादि पंक्तियोंमें इन्हें दूना दूना करता जाय। यथा— द्वितीयपंक्ति १ १ २ २

प्रथमपंक्ति १२१२

इसी प्रकार त्रिसंयोगी, चारसंयोगी आदि प्रस्तारोंको छे आना चाहिये। तीनसंयोगी प्रस्तार—

> चि पं ११११२२२२ द्वि पं ११२२११२२ प्राचि पं १११२१२

चारसंयोगी प्रस्तार-

आगे पांचसंयोगी आदि प्रस्तार इसी प्रकार दूने दूने प्राप्त होते जाते हैं।

\$ ३ १३. इसप्रकार करणसूत्रके नियमानुसार छाये हुए चारसंयोगी प्रस्तारोंकी शलाका-आँका प्रमाण २१० है। तथा पांचसंयोगी प्रस्तारशलाकाएं २५२, छसंयोगी प्रस्तारशलाकाएं २१०, सातसंयोगी प्रस्तार शलाकाएं १२०, आठसंयोगी प्रस्तारशलाकाएं १५, नौसंयोगी प्रस्तार शलाकाएं १० और दस संयोगी प्रस्तार शलाका १ होती है। § ३४४. एवं विहाणेणुप्पाइदपत्थारसलागाओ अस्सिद्ण तेसिं पत्थाराणमुचारण-सलागाणयणद्दमेसा अज्ञा---

> 'सूत्रानीतिवकल्पेष्वेकविकल्पान् द्विकेन संगुणयेत्। द्वयादिविकल्पान् भाज्यान् द्विगुणद्विगुणेन तेनैव॥६॥'

§ ३४५. एदिस्से अत्थो बुचदे । तद्यथा—'रूपोत्तरपदवृद्ध' इति सूत्रम् । एतेन सूत्रेण आनीतिवक्तंपाः १०, ४५, १२०, २१०, २५२, २१०, १२०, ४५, १०, १, एतेषु विकल्पेषु 'एकविकल्पान्' एकसंयोगिविकल्पान् 'द्विकेन' द्वाभ्यां रूपाभ्यां 'गुणयेत्' ताडयेत् । कुतः १ एकसंयोगे एकबहुवचनमेदेन द्वयोरेव भंगयोस्सम्रत्पत्तेः । 'द्व्यादिविकल्पान्' द्विसंयोगादिप्रस्तारविकल्पान् 'भाज्यान्' भाज्यस्थानसम्बंधिनः 'तेनेव' ताभ्यां द्वाभ्यामेव रूपाभ्यां गुणयेत् । कीद्याभ्यां 'द्विगुणद्विगुणन' द्विगुणद्विगुणन' द्विगुणद्विगुणन्यां । एवं गणियत्वा एकत्र कृते सित सर्वोच्चारणसङ्ख्योत्पद्यते । २, ४, ८, १६, ३२, ६४, १२८, १५६, ५१२, १०२४, एते गुणकाराः । कुतः, द्विगुणद्विगुणक्रमेणोच्चारणकाकातेत्पत्तेः । एतेर्गुण्यमानराशिषु गुणितेषु समुत्पन्नोचान

3 ३ ४ ४ . इसप्रकार विधिपूर्वक उत्पन्नकी हुई प्रस्तार शलाकाओंका आश्रय लेकर उन प्रस्तारोंके आलापोंकी शलाकाओंके लानेके लिये यह निम्नलिखित आयी है—

'रूपोत्तरपदवृद्धः' इत्यादि सूत्रके अनुसार छाये गये प्रस्तार विकल्पोंमें एकसंयोगी प्रस्तार विकल्पोंको दोसे गुणित करे। तथा द्विसंयोगी आदि भजनीय प्रस्तार विकल्पोंको उत्तरोत्तर दुगुने दुगुने उसी दोसे गुणा करे। ऐसा करनेसे आछापोंके सब भंग आ जाते हैं।। ६॥'

३३४५. अब इस आर्थाका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है— पूर्वोक्तं आर्थामें आये हुए 'सूत्र' पदसे 'रूपोत्तरपद्युद्धः' इस्यादि सूत्र लिया गया है। इस सूत्रसे लाये हुए एक संयोगी आदि प्रस्तारों भी शलाकाएँ कमसे १०, ४४, १२०, २४०, २४०, २४०, १४०, १४०, १० और १ होती हैं। इन प्रस्तार शलाकाओं मेंसे एकसंयोगी शलाकाओं को दोसे गुणित करे, क्योंकि एक वचन और बहुवचनके भेदसे दो ही मंग होते हैं। तथा भाज्य अर्थात भजनीय स्थानसम्बन्धी द्विसंयोगी आदि प्रस्तार शलाकाओं को उसी दोसे गुणित करे। पर द्विसंयोगी आदि प्रस्तार शलाकाओं को उसी गुणा करते समय वह दो उत्तरोत्तर दूना दूना होना चाहिये। इसप्रकार गिनती करके एकत्र करनेपर सभी आलागों की संख्या उत्पन्न होती है। दोको इसप्रकार दूना दूना करनेपर एकसंयोगी आदि प्रस्तार शलाकाओं के कमसे २, ४, ८, ८, १६, ३२, ६४, १८८, २४६, ५१२ और १०२४ ये गुणकार होते हैं, क्योंकि आलाप शलाकाएँ उत्तरोत्तर दूने दूनेके कमसे उत्पन्न होती हैं।

रणमंगाः पृथक् पृथगेते भवन्ति-२०, १८०, ६६०, ३३६०, ८०६४, १३४४०, १५३६०, ११५२०, ५१२०, १०२४। एतेषां सर्वेषां भंगानां मानः इयान् भवति ५६०४८। ध्रुवे प्रचिप्ते सति इयती सङ्ख्या ५६०४६। एवं मणुस्सतियस्स। णवरि, मणुस्सिणीसु भयाणिञ्जपदाणि णव होति पंचण्हमभावादो।

§ ३४६. पंचिंदिय-पंचिं० पज्ज ०-तस-तसपज्ज ०-पंचमण ०-पंचवचि०-कायजोगि०-

४५, १० और १ को क्रमसे गुणित करनेपर सभी आछाप मंग अछग अछग २०, १८०, १६०, ३३६०, ८०६४, १३४४०,१५३६०,११५२०,५१२० और १०२४ उत्पन्न होते हैं। इन सब भंगोंका प्रमाण ५१०४८ होता है। इसराशिमें एक ध्रुव भंगके मिला देने पर कुछ जोड़ ५१०४१ होता है।

इसीप्रकार सामान्य, तथा पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यणियोंके समझना चाहिये। अर्थात् इनके ऊपर कहे गये विभक्तिस्थान सम्बन्धी सभी भंग होते हैं। इतनी विशेषता है कि मनुष्यिणियोंमें भजनीय पद नौ होते हैं। क्योंकि उनके पांच विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता।

विशेषार्थ-ऊपर भजनीय पद दस कह आये हैं। वै दसों पद सामान्य मनुष्य और पर्याप्त मनुष्यके पाये जाते हैं। अतः इन दसों भजनीय पदोंके एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा होनेवाले समय ५१०४८ मंग सामान्य और पर्याप्त मनुष्योंके सम्भव हैं। तथा अहाईस आदि विभक्तिस्थान सम्बन्धी एक घ्रुवपद भी इन दोनों प्रकारके मनुष्योंके निरन्तर पाया जाता है, अतः ओव प्ररूपणामें कुल भंग जो ५९०४१ कहे हैं वे सभी सामान्य और पर्याप्त मनुष्योंके सम्भव हैं, इसिलये इनकी प्ररूपणा ओघ प्ररूपणाके समान है। परन्तु मनुष्यिणियोंके दस भजनीय पदोंमें पांच विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है, अतः उनके २३, २२, १३, १२, ११, ४, ३, २ और १ ये नौ भजनीय पद जानना चाहिये। जिनके एकसंयोगीसे लेकर नौसंयोगी तक प्रस्तारविकल्प क्रमशः १, ३६, ८४, १२६, १२६, ८४, ३६, १ और १ होंगे। तथा आलाप मंग २, ४, ८, १६, ३२, ६४, १२८, २५६ और ५१२ होंगे। इन ८ आदि प्रस्तार विकल्पोंको २ आदि आलाप मंगोंसे कमशः गुणित कर देनेपर एक संयोगी आदि मंगोंका प्रमाण १८, १८८, ६७ , २०१६, ४०३२, ५३७६, ४६०८, २३०४ और ५१२ होगा। जिनका कुछ जोड़ ११६८२ होता है। ये अधुव भंग हैं। इनमें ध्रुव भंगके मिछा देने पर मनुष्यनियोंमें कुल मंगोंका प्रमाण ११६०३ होगा। तेईस विभक्तिस्थानके एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा दो मंग और एक घ्रुव मंग इसप्रकार इन तीन मंगोंको उत्तरोत्तर आठ वार तिगुना तिगुना करनेसे भी सब भंगोंका प्रमाण १६६⊏३ आ जाता है।

६३४६. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी,

<sup>(</sup>१) -पां ( त्रु० ४ ) मा-स० । -पां गुण्यमा-अ०, आ० ।

ओरालि०-इत्थि०-पुरिस०-णवुंम०-चत्तारिक०-असंजद०-चक्खु०-अचक्खु०-तेउ०-पम्म-० सुक्क०-भवसिद्धि०-सिण्णि०-आहारिति मूलोवमंगो। णवरि इत्थि०-पुरिस०-णवुंस०-संजदासंजद-असंजद-तेउ०-पम्म०-चत्तारि कसायाण भयणिजपद्पमाणं णाद्ण भंगा उप्पादेदन्वा।

§ ३४७. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु अहावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीस-एक-काय्योगी, औदारिक काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, कोधादि चारों कपायवाले, अंसयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुद्र्शनी, तेजोलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, शुक्ललेश्यावाले, भन्य, संज्ञी और आहारी जीवोंके मुलोधके समान भंग जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि स्नीवेदी,पुरुषवेदी,नपुंसकवेदी,संयतासंयत,असंयत,तेजोलेश्यावाले,पद्मलेश्यावाले और कोधादि चारों कपायवाले जीवोंके भजनीय पदोंका प्रमाण जानकर उनके भंग उत्पन्न करना चाहिये।

विशेषार्थ-पंनेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपश्रीप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचो मनोयोगी, पांचों वचन-योगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, शुक्छ लेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके ध्रुव अट्टाईस आदि और भजनीय तेईस आदि सभी पद पाये जाते हैं, इसलिए इनके ऊपर कहे गये ५,१०९१ ये सभी भंग सम्भव हैं। स्त्रीवेदी और नपुंसकवेदी जीवके ध्रुवपद तो सभी पाये जाते हैं पर भजनीय पदोंमें तेईस, वाईस, तेरह और बारह ये चार विभक्तिस्थान ही पाये जाते हैं, अतः इन दोनों वेदवालोंके भज-नीय पदसम्बन्धी ८० भंग और १ ध्रुवभंग इसप्रकार कुल ८१ भंग सम्भव हैं। पुरुष-वेदियोंके भुवपद सभी पाये जाते है श्रीर भजनीय पदोंमें तेईस, वाईस, तेरह, वारह, ग्यारह, और पांच ये छह विभक्तिस्थान पाये जाते हैं। अतः पुरुषवेदी जीवोंके भजनीय पदसम्बन्धी ७२= भंग और १ घ्रुवभंग इसप्रकार कुळ ७२१ भंग सम्भव हैं। असंयत, तेजोलेश्यावाले और पद्मलेश्यावाले जीवोंके घ्रुवपद सभी पाये जाते हैं और भजनीयपदोंमें तेईस और वाईस ये दो पद ही पाये जाते हैं, अतः इनके भजनीय पदसम्बन्धी व भंग श्रीर १ ध्रुवमंग इसप्रकार १ मंग सम्भव हैं। कोधादि चारों कषायवाले जीवोंके ध्रुवपद सभी पाये जाते हैं और अध्रव पद कोधकषायवालोंके तेईस, बाईस, तेरह, बारह, ग्यारह, पांच और चार ये सात पद, मानकषायवाले जीवोंके इन सात पदोंमें तीन विभक्तिस्थानके मिला देनेसे आठ पद, मायाकषायवाले जीवोंके इन आठ पदोंमें दो विमक्तिस्थानके मिला देनेपर नौ पद और लोभकषायवालोंके इन नौ पदोंमें एक विभक्तिस्थानके मिला देनेपर दस पद पाये जाते हैं, अतः इन कोधादि कषायवाले जीवोंके क्रमशः २१८७, ६५६१, १८६८३ और ५६०४६ मंग सम्भव हैं।

§ ३४७. आदेशकी अपेक्षा न्रकातिमें नारिकयोंमें अट्टाईस, सत्ताईस, छुब्वीस, चौवीस, और इक्कीस विभक्तिकाले जीव नियमसे हैं। बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव

वीसविहत्तियाः णियमा अत्थि। वावीसविहत्तिया भयाणिजा। सिया एदे च वावीसविहत्तिओ ज १, सिया एदे च वावीसविहत्तिया च २। धुवे पक्षिखते तिण्णिभगा ३। एवं पढमपुढवि ०-तिरिक्ख ०-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिं०तिरि०पज्ञ० काउलेस्सा-देव-सोहम्मादि जाव सव्वहसिद्धे ति। णवरि णवाणुदिस-पंचाणुत्तरेसु सत्तावीस-छव्वीसविहत्तियां णित्थ।

§ ३४८. विदियादि जाव सत्तिमि ति अद्वावीस-सत्तावीस-छ्व्वीस-चउषीस-विहित्तिया णियमा अत्थि । एवं जोणिणी-भवण०-वाण० जोदिसि० वत्तव्वं । पंचि० तिरि० अपजत्त्वस्सु अद्वावीस-सत्तावीस-छ्व्वीसविहित्तिया णियमा अत्थि । एवं सव्वएइंदिय-सव्विवगिलिंदिय-पंचिंदियअपज्ञ०-पंचकाय०-तस अपज्ञ०-वेउव्विय०-भजनीय हैं। अतः बाईस विभक्तिस्थानकी अपेक्षा दो मंग होंगे। १—कदाचित् ये अद्वाईस आदि विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और वाईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है। २—कदाचित् ये अद्वाईस आदि विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं। इन दो भङ्गोंमें एक ध्रुव मङ्गके मिला देनेपर नारिकयोंमें तीन मङ्ग होते हैं। इसी पकार पहली पृथिवीके जीवोंके तथा तिर्थंच, पंचिन्द्रिय तिर्थंच पर्याप्त और कापोतलेश्यावाले जीवोंके तथा सामान्य देवोंके और सौधर्म स्वर्गसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंके समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि नौ अनुदिश और पांच अनुत्तरवासी देवोंमें सत्ताईस और छव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव नहीं होते।

विशेषार्थ-सामान्य नारिकयोंके जो तीन भङ्ग बताये हैं वे ही तीनों मङ्ग उपर्युक्त सभी जीवोंके सम्भव हैं; क्योंकि सामान्य नारिकयोंके ध्रुव और भजनीय जो विभक्ति-स्थान पाये जाते हैं वे सभी इन उपर्युक्त जीवोंके पाये जाते हैं। यद्यपि नौ अनुदिश और पांच अनुत्तरवासी देवोंके सत्ताईस और छव्बीस विभक्तिस्थान नहीं बतलाये हैं फिर भी इन स्थानोंके न होनेसे भङ्गोंकी संख्यामें कोई अन्तर नहीं पड़ता है, क्योंकि इन देवोंके अद्वाईस, चौबीस और इक्कीस इन तीन ध्रुव पदोंकी अपेक्षा एक ध्रुवमङ्ग हो जाता है।

\$३४८. दूसरी पृथिवीसे छेकर सातवीं पृथिवी तक नारिकयोंमें अहाईस, सत्ताईस, छन्वीस और चौवीस विभक्तिस्थानवाछे जीव नियमसे होते हैं। अतः यहां 'अहाईस आदि चार विभक्तिस्थानवाछे जीव सर्वदा नियमसे होते हैं' यही एक घ्रुवमङ्ग पाया जाता है। इसी प्रकार तिर्थंच योनिमती जीवोंमें तथा भवनवासी, ज्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें उक्त अद्राईस आदि विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा एक ध्रुवमङ्ग कहना चाहिये।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें अट्ठाईस, सत्ताईस और छब्बीस विमक्तिस्थानवाले जीव नियमसे होते हैं। छतः इनमें 'अट्ठाईस छादि तीन विमक्तिस्थानवाले जीव सर्वदा नियमसे होते हैं' यही एक ध्रुवमङ्ग पाया जाता है। इसीप्रकार सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पांचों प्रकारके स्थावरकाय, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, वैक्रियिक

मिद्सुद्अण्णाण-विहंग-िकण्ह०-णील०-िमच्छा०-असिण्णाचि वच्चवं। णविर वेउव्विय०-किण्ह०-णील० चडवीस-एक्कवीसविहित्तिया णियमा अत्थि। मणुस्सअपज्जत्तएसु सव्वपदा भयाणिजा। एवं वेडव्वियिसस०-आहार०-आहारिसस०-अवगद०-अकसाय०-सुहुमसांपराय०- जहाक्खाद०-उवसमसम्मत्त-सम्मामि० वत्तव्वं।

काययोगी, मत्यद्वानी,श्रुताज्ञानी, विभक्षज्ञानी, कृष्णलेख्यावाले, नीललेख्यावाले, मिध्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके अद्वाईस आदि विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा एक ध्रुवभङ्ग कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि वैक्रियिककाययोगी, कृष्णलेख्यावाले और नीललेख्यावाले जीवोंमें चौबीस और इक्कीस विभक्तिवाले जीव भी नियमसे होते हैं।

लन्यपर्याप्त मनुष्यों सभी पद भजनीय हैं। इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, सूक्ष्मसांपरायसंयत, यथाख्यातसंयत, उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिश्यादृष्टि जीवोंमें कहना चाहिये।

विशेषार्थ-अपगतवेदी, अकषायी और यथाख्यात संयत इन तीन स्थानोंको छोड़कर शेष सात मार्गणाएं सान्तर हैं। इन मार्गणाओं में कभी एक और कभी अनेक जीव होते हैं। तथा कभी इनमें जीवोंका अभाव भी रहता है। शेष तीन अपगतवेदी आदि मार्ग-णाएं यद्यपि सान्तर तो नहीं हैं क्यों कि वेदरहित, कषायरहित और यथाएयात संयत जीव लोकमें सर्वदा पाये जाते हैं। फिर भी मोहनीयकी सत्तासे युक्त इन मार्गणाओं वाले जीव कभी विलक्कल नहीं होते हैं, कभी एक होता है और कभी अनेक होते हैं, अत: इस अपेक्षा से ये तीन मार्गणाएं भी सान्तर हैं ऐसा समझना चाहिये | इसप्रकार इन उपर्युक्त दस मार्गणाओं के सान्तर सिद्ध होजानेपर इनमें संभव सभी पद भजनीय ही होंगे। छळ्यप-र्याप्तक मनुष्योंके अद्वाईस, सत्ताईस और छब्बीस ये तीन स्थान पाये जाते हैं, अतः यहां प्रस्तारविकल्प सात और उचारणाविकल्प अर्थात् भंग छन्वीस होंगे। वैक्रियिक सिश्र काययोगियोंके अट्ठाईस, सत्ताईस, छच्बीस, चौवीस, बाईस और इक्कीस ये छह स्थान पाये जाते हैं, अतः यहां प्रस्तारविकल्प ६३ और मंग ७२ होंगे। आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके श्रष्टाईस, चौवीस और इक्कीस ये तीन स्थान पाये जाते हैं, अतः यहां प्रस्तारविकल्प सात और भंग २८ होंगे। अपगतवेदी जीवोंके २४, २१, ११, ५, ४, ३, २ और १ ये छाठ स्थान पाये जाते हैं, अतः यहा प्रस्तारविकल्प २५५ और मंग ६५६० होंगे। कषायहित जीवोंके और यथाख्यात-संयतींके २४ और २१ ये दो स्थान पाये जाते हैं, अतः यहांपर प्रस्तारविकल्प ३ और भंग = होंगे । सूक्ष्मसांपराय संयतोंके २४, २१ और १ ये तीन स्थान पाये जाते हैं, अतः यहांपर प्रस्तारविकल्प ७ और भंग २= होंगे । उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिष्यादृष्टि जीवोंमें २० और २४ ये दो स्थान पाये जाते हैं, अतः यहां प्रस्तार

§ ३४६. ओरालियमिस्स० अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस० णियमा अस्थि । सेसपदा भयणिजा । एवमणा-मयणिजा । कम्मइय० छन्वीस० णियमा अस्थि सेसपदा भयणिजा । एवमणा-हारि० । आभिणि०-सुद०-ओहि० अद्वावीस-चउवीस-एकवीसिवह० णियमा अस्थि । सेसपदा भयणिजा । एवं मणपजन०-संजद-सामाइयच्छेदो०-परिहार०-संजदासंजद-ओहिदंस०-सम्मादिष्टि-वेदय० वत्तव्वं । णवरि वेदय० इगिवीसं णस्थि । अब्भवसिद्धि० छन्वीसिवह० णियमा अस्थि । खियेगे एकवीसिवह० णियमा अस्थि । सेसपदा विकल्प ३ और भंग = होंगे । सासादन सम्यग्दिष्ट स्थान भी सान्तर मार्गणा है पर उसके

§ ३४२ औदारिकमिश्र काययोगियोंमें अडाईस, सत्ताईस और छव्बीस विमक्तिस्थानके धारक जीव नियमसे हैं। शेष स्थान भजनीय हैं। कार्भण काययोगमें छव्बीस विमक्तिस्थान नियमसे हैं, शेष स्थान भजनीय हैं। इसीप्रकार अनाहारक काययोगियोंमें समझना चाहिये।

भंग आगे चल कर स्वतन्त्र गिनाये हैं, अत: यहां उसके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं लिखा है।

विश्वेपार्थ-औदारिकिमिश्र काययोगियों ने २८, २७, २६, २४, २२ और २१ ये छुद्द स्थान पाये जाते हैं। इनमेंसे २८, २७ और २६ स्थानके धारक उक्त जीव सर्वदा रहते हैं, अतः इन तीन स्थानोंकी अपेक्षा एक एक 'ध्रुवमंग होगा। शेष २४, २२ और २१ ये तीन स्थान मजनीय हैं। अतः इनकी अपेक्षा प्रस्तार विकल्प ७ और मंग २८ होंगे इसप्रकार प्रस्तार विकल्प ७ और फुल मंग २६ होंगे।

मितिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अट्टाईस, चौबीस और इकीस विभक्तिस्थान नियमसे हैं। श्रेष स्थान भजनीय हैं। इसीप्रकार मनःपर्थयज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहारिवशुद्धि संयत, संयतासंयत, अवधिद्धिनी, सम्यग्दृष्टि और वेदक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि वेदक सम्यग्दृष्टिथोंके इक्कीस विभक्तिस्थान नहीं होता है।

विशेषार्थ-मितज्ञानी आदि जीवोंके सत्ताईस और छन्वीसके सिवा मोहनीयके सभी स्थान पाये जाते हैं, अतः उनके भजनीय २३ आदि दसों विभक्तिस्थानोंके प्रस्तार विकल्प १०२३ और ध्रुव तथा अध्रुव सभी भंग ४६०४६ पाये जाते हैं। परिहारिवशुद्धि संयत और संयतासंयत जीवोंके २८, २४, २३, २२ और २१ थे पांच स्थान तथा बेदक सम्यव्हिष्टियोंके २१ विभक्तिस्थानके विना शेष चार स्थान पाये जाते हैं। इनमेंसे २३ और २२ विभक्तिस्थान तीनों मार्गणाओंमें भजनीय हैं, अतः इन तीनोंमेंसे प्रत्येक मार्गणामें ३ प्रस्तार विकल्प और ६ मंग होते हैं। इनमें एक ध्रुवमंग भी सम्मिलित है।

अभन्य जीवोंके नियमसे छन्बीस विभक्तिस्थान पाया जाता है। श्वायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंके इकीस विभक्तिस्थान नियमसे है। तथा शेष २३ आदि ८ स्थान भजनीय हैं। भयणिजा । सासण् सिया अद्वावीसविहत्तिया सिया अद्वावीसविहत्तिओ । एवं, णाणाजीवेहि संगवित्वओ समत्तो ।

**\* सेसाणिओगहाराणि पेदव्वाणि।** 

§ ३,५०. कुदो ? सुगमत्तादो । संपिंह चुण्णिसुत्तेण स्विदाणम्बारणामस्सिद्ण सेसाहियाराणं परूवणं कस्सामो ।

\$३५१. सामाभागाणुगमेण दुविही णिहेसी ओघेण आदेसेण य'। तत्थ'ओघेण छुव्वीसविह० सव्वजीवाणं केबिडओ भागो। अणंता भागा। सेसपदा सव्वजीवाणं केबिडओ भागो। अणंतिमभागो। एवं तिरिक्ख-सव्वण्दंदिय-वणप्पदि-णिगोद०-कायजोगि०-ओरालिय०,-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-णबुंस०,-चत्रारिक०-मदि-सुद-अण्णाण-असंजद-अचक्खु०-तिणिलोस्सा-भवसिद्धि०-मिच्छादि०-असण्ण०-आहारि०-अणाहारिति वत्तव्वं।

सासादन सम्यग्दृष्टियोंमें कदाचित् २० विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं और कदाचित् अड्ठाईस विभक्तिस्थान वाला एक जीव होता है।

विशेषार्थ-अभव्योंके २६ विभक्तिस्थानको छोड़कर और दूसरा कोई स्थान नहीं पाया जाता है तथा अभव्यराशि ध्रव है। इसिल्ये यहां एक ही भंग संभव है। क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंके इकीस विभक्तिस्थान ध्रव है शेष प्रस्तार भजनीय हैं, अतः यहां प्रस्तार विकल्प २५५ और ध्रुव तथा अध्रुव दोनों प्रकारके भंग ६५६१ होंगे। सासादन सान्तर मार्गणा है। अतः यहां २ प्रमानकी अपेक्षा भी २ भंग होंगे।

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा मंगविचय अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

\* भागाभाग, परिमाण आदि शेष अनुयोगद्वार जान लेने चाहियें।

\$ ३५०. शङ्का-यहां शेष अनुयोगद्वारोंका कथन न करके सूचनामात्र क्यों की है १

समाधान-क्योंकि वे सुगम हैं, अतः चूणिसूत्रकारने उनकी सूचनामात्र की है।

अव चूणिसूत्रके द्वारा सूचिता किये गये मागामाग आदि शेष अनुयोगद्वारोंका
उचारणाका अश्रय लेकर कथन करते हैं-

इस्र मागामागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओवनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमें ओघकी अपेक्षा छन्वीस विभक्तिवाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं शिअनन्त
बहुभाग हैं। शेष विभक्तिस्थानवाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं शिअनन्त वे भाग प्रमाण हैं।
इसीप्रकार सामान्य विश्व, सभी प्रकार के एकेन्द्रिय, सब वनस्पतिकायिक, सब निगोदकायिक,
काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्र काययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, चारों
क्षायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अन्रक्षुदर्शनी, कृष्ण आदि तीन लेक्याओंमें प्रत्येक
लेक्यावाले, भव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक इनके भी भागाभाग

§ ३५२. आदेसेण णिरयगईए णेरईएस झन्नीसनिहित्त्या सन्नजीवाणं केव० १ असंखेजा भागा। सेसपदा सन्नजीव० केव० १ असंखे० भागो। एवं सन्वणेरइय-सन्नपंचिदिय तिरिक्ख-मणुस्स-मणुस्स अपज्ञ०-देव०-भवणादि जाव सहस्सारे ति-सन्निविधित्य-पंचिदिय-पंचि० पज्ञ०-पंचि० अपज्ञ०-चत्तारिकाय०-तस-तसपञ्ज०-तस-अपज्ञ०-पंचवचि०-वेउिवय००-वेउ० मिस्स०-इत्थि० -पुरिस०-विहंग०-चक्खु०-तेउ०-पम्म०-सण्णि ति वत्तन्त्रं। मणुस्सपञ्ज०-मणुस्सिणीसु छन्नीसनिह० सन्वजीवाणं के० भागो १ संखेजा भागा। सेसपदा संखे० भागो। आणदादि जाव उविहमगेवजेत्ति अद्वाहीसनिह० सन्वजीवाणं के० भागो १ संखेजा भागा। छन्नीस-चउवीस-एकवीसनिह० संखेजदि भागो। वावीस-सत्तावीसनिह० असंखेजदि भागो। अणुदिसादि जाव अवराहद त्ति अद्वावीसनिह० सन्वजीवाणं के० भागो १ संखेजा भागा। सेसपदा संखेजदि भागो। वावीसनिह० सन्वजीवाणं के० भागो १ संखेजा भागा। सेसपदा संखेजदि भागो। वावीसनिह० सन्वजीवाणं के० भागो १ संखेजा भागा। सेसपदा संखेजदि भागो। वावीसनि० असंखे० भागो।

ओधप्ररूपणाके समान जानना चाहिये। तात्पर्य यह है इन उक्त मार्गणाओं में छुन्वीस विम-क्तिस्थानवाले जीव अनन्त बहुभाग प्रमाण हैं और शेप विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तवें भाग प्रमाण हैं। अतः इनके कथनको ओघके समान कहा है।

\$ ३५२. आदेशकी अपेक्षा नरक गतिमें नारिकयों में छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव सर्व जीवोंके कितनेवें भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । शेप विभक्तिस्थानवाले जीव सभी जीवोंके कितनेवें भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं । इसीप्रकार सभी नारकी, सभी पंचेन्द्रियतिर्थंच, सामान्य मनुष्य, छब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, सामान्य देव तथा भवनवासी देवोंसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देव, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, पंचेन्द्रिय छब्ध्यपर्याप्त, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, त्रस, त्रसपर्याप्त, त्रस छब्ध्यपर्याप्त, पांचों प्रकारके मनोयोगी, पांचों प्रकारके वचनयोगी, वैक्रियक काययोगी, वैक्रियकिमिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी, विभंगज्ञानी, चक्षुद्दीनी, पीतलेक्यावाले, पद्मलेक्यावाले और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये।

पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनियोंमें छन्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव सब उक्त जीवोंके कितने भाग हैं ? 'संख्यात बहुभाग हैं। तथा शेप स्थानवाले संख्यातवें भाग हैं ? आनत करपसे लेकर उपरिम मैवेथिक तक अहाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सब उक्त जीवोंके कितनेवें भाग हैं ! संख्यात बहुभाग हैं । छुन्वीस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातवें भाग हैं। तथा बाईस और सक्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातवें भाग हैं । जनुदिशसे लेकर अपराजित तक प्रत्येक स्थानके अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सब उक्त जीवोंके कितने भाग हैं । संख्यात बहुभाग हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव सख उक्त जीवोंके कितने भाग हैं । संख्यात बहुभाग हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव सख्यातवें भाग हैं । तथा वाईस विभक्तिस्थानवाले जीव

\$३५३. सन्बहें अद्वावीसः सन्वजीवाणं के० १ संखेजा भागा। सेसपदा संखेज्जिद्
भागो। एवमाहार ०-आहारिमस्स ०-मणपन्ज ०-संजद ०-सामाइय-छेदो ०-पिरहार०
वचन्वं। अवगदवेदः चडण्हं वि०सन्वजीवाणं के० १ संखेन्जा भागा। सेसप० संखे०
भागो। अकसाय० चडवीसः सन्वजीवाणं के० १ संखेन्जा भागा। सेसप० संखे० भागो।
एवं जहाक्खादः । आसिणि०-सुद-ओहि० अद्वावीसिवहः सन्वजीवाणं के० १ असंखेन्जा भागा। सेसपदा असंखे० भागो। एवं संजदासंजदः ओहिदंसण०-सम्मादि०वेदग०-उवसम०-सम्मामिन्छाइिं ति वचन्वं। सुहुमसांपराय० एकविहः सन्वजीवाणं
के० १ संखेन्जा भागा। सेसप० संखे० भागो। सुक्क० अद्वावीसः के० १ संखेन्जा
भागा। छन्वीस-चडवीस-एकवीसः संखे० भागो। सेसप० असंखे० भागो। अभन्वसिद्धि०-सासण० णित्थ भागाभागो। खइए एकवीसिवहः सन्वजीवाणं के० १

§३५३. सर्वार्थसिद्धिमें अट्ठाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सव उक्त जीवोंके कितने भाग हैं ! संख्यात वहु भाग हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातवें भाग हैं । इसीप्रकार आहारककाययोगी, आहारकिमश्रकाययोगी, मन:पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, लेदो-पस्थापनासंयत और परिहारविश्चद्धिसंयत जीवोंके कहना चाहिये ।

अपगतवेदवालों में चार विभक्तिस्थानवाले जीव सव अपगतवेदी जीवोंके कितने भाग हैं श संख्यात वहुभाग हैं। शेष विभक्तिस्थानवाले संख्यातवें भाग हें । कषायरिहत जीवोंमें चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव सब कषायरिहत जीवोंके कितने भाग हें श संख्यात वहुभाग हैं। शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातवें भाग हैं । इसीप्रकार यथाख्यात-संयतोंके जानना चाहिये।

मितज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अट्ठाईस विभक्तिस्यानवाले जीव उक्त सव जीवोंके कितने भाग हैं श असंख्यात वहुभाग हैं। शेष विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातवें भाग हैं। इसीप्रकार संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, हपश्मसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये।

स्मसांपरायिक संयतोंमें एक विभक्तिस्थानवाले जीव सब स्क्ष्मसांपरायिक जीवोंके कितने भाग हैं ! संख्यात बहुभाग हैं । तथा श्रेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात वें भाग हैं । शुक्ललेश्यावालोंमें अडाईस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने भाग हैं ! संख्यात बहुभाग हैं । छन्वीस, चौवीस और इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात माग हैं । तथा श्रेष विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातवें भाग हैं । अभन्य और सासादनसम्यग्द्द- ष्टियोंमें विभक्तिस्थानवाले जीव सब जायिकसम्यग्द्द जीवोंके कितने भाग हैं ! असंख्यात

## असंखेज्जा भागा । सेसप० असंखेज्जदिभागो । एवं भागाभागो समत्तो ।

६३५४. परिमाणाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण अद्दावीस-सत्तावीस-चउवीस-एक्कवीसवि० केतिया ? असंखेज्जा। छ्रव्वीसवि० के० ? अणंता। सेसद्दाणविहत्तिया केत्तिया ? संखेज्जा। एवं तिरिक्ख-कायजोगि-ओरा-लिय०-णवंसय०-चत्तारिक०-असंजद०-अचक्खु०-भवसि०-आहारि ति वत्तव्वं।

§३५५. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीस-एक-वीसवि० केत्ति० १ असंखेज्जा। वावीसविह० के० १ संखेज्जा। एवं पढमपुढवि०-पंचिंदिय तिरिक्ख- पंचिं०तिरि०पज्ज०-देव-सोहम्मीसाणादि जाव उवरिमगेवज्जे ति । विदि-

बहुभाग हैं। शेष विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातवें भाग हैं।

इसप्रकार भागाभागानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

इस्प्र-परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है - ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा अट्टाईस, सत्ताईस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । उच्चीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार तिर्यंच सामान्य, काय-योगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चारों कषायवाले, असंयत, अचक्षुदर्शनी, भन्य और आहारक जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ-ओघसे जिस विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी जो संख्या बतलाई है वह तिर्थंच सामान्य आदि मार्गणाओंमें भी वन जाती है। यद्यपि विविध मार्गणाओंमें संख्या बट जाती है अतः ओघप्ररूपणासे आदेश प्ररूपणामें अन्तर पड़ना संभव है फिर भी अनन्तत्व सामान्य आदिको उक्त मार्गणास्थानवाले जीव उस उस विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्याकी अपेद्या उलंघन नहीं करते हैं अतः इनकी प्ररूपणा ओघके समान कही है। किन्तु इतनी विशेषता है कि तिर्थंच सामान्य आदि मार्गणाओंमें कहां कितने विभक्तिस्थान पाये जाते हैं यह बात खामित्व अनुयोगद्वारसे जानकर ही कथन करना चाहिये, क्योंकि उक्त सब मार्गणाओंमें सब विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं।

§ ३५५. आदेशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयों अट्टाईस, सत्ताईस, छन्नीस, चौनीस छौर इकीस विभक्तिस्थानवाले जीन कितने हैं श असंख्यात हैं। बाईस विभक्तिस्थानवाले जीन कितने हैं श संख्यात हैं। इसीप्रकार पहली पृथ्वीके नारकी, पंचेन्द्रियतिर्थंच, पंचेन्द्रियतिर्थंच सामान्य देन और सौधर्म स्वर्गसे लेकर नौमैनेयक तकके देनोंकी संख्या कहना चाहिये।

विश्वेषार्थ-ऊपर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें प्रत्येकका प्रमाण असंख्यात है।

यादि जाव सत्तमि ति सन्वपदा केतिया ? असंखेज्जा। एवं पंचिं०तिरि०जोणिणी-पांचिं०तिरि० अपज्ज ० -मणुसअपज्ज ० -भवण ० -चाण ० -जोदिसि ० -सन्वविगलिंदिय-पंचिंदियश्चपज्ज० -चत्तारिकाय-बादर-सुहुम पज्ज० अपज्ज० -तस अपज्ज० - विहंग० वत्तन्त्रं।

६३५६. मणुसगईए मणुस्सेसु अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीसविह केति० १ असं-खेन्जा । सेसपद० संखेन्जा० । मणुसपन्जत्त-मणुसिणीसु सन्वपदा के० १ संखे-न्जा । एवं सन्वद्द०-आहार०-आहारमिस्स०-अवगद०-अकसा०-मणपन्ज०-संजद०-समाइयछेदो०-परिहार०-सुहुम०-जहाक्खाद० वत्तन्वं ।

अतः इनमें २=, २७, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थानवालोंका प्रमाण असंख्यात वन जाता है । पर २२ विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात ही होंगे; क्योंकि सामान्य बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण असंख्यात नहीं होता। अतः मार्गणाविशेषमें उनका असंख्यातप्रमाण किसी भी हालतमें सम्भव नहीं है।

दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक प्रत्येक पृथिवीमें स्थित अट्टाईस आदि संभव सभी विभक्तिस्थानवाले नारकी जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसीप्रकार पंचे- न्द्रियतिर्थंच योनिमती, पंचेन्द्रियतिर्थंच लब्ध्यपर्याप्त, मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त, भवनवासी, व्यन्तर, ख्योतिषी, सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचेद्रियलब्ध्यपर्याप्त, वादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त, और अपर्याप्त चारों प्रकारके पृथिवी आदि कायवाले, त्रस लब्ध्यपर्याप्त और विभङ्गज्ञानी जीवोंकी संख्या कहना चाहिये।

विशेषार्थ-ज्योतिपी देवों तक ऊपर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें २८, २७, २६ और २४ ये चार विभक्तिस्थान पाये जाते हैं किन्तु शेष विकलेन्द्रिय आदि मार्ग-णाओंमें २८, २७ और २६ ये तीन विभक्तिस्थान ही पाये जाते हैं । तथा इन सभी मार्गणाओंमें प्रत्येक मार्गणावाले जीवोंका प्रमाण असंख्यात है अतः यहां उक्त प्रत्येक विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण असंख्यात है।

ई ३५६. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें अहाईस, सत्ताईस और छुव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैं। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनीमें सभी विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। इसीप्रकार सर्वार्यसिद्धिके देव तथा आहारककाययोगी, आहारकिमश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सूद्म-सांपरायसंयत और यथाख्यात संयत जीवोंकी संख्या कहना चाहिये।

विशेषार्थ-इन उपर्युक्त मार्गणाओं में कहां कितने विभक्तिस्थान होते हैं, इसका उहेल पहले कर आये हैं। यहां इन मार्गणास्थानवर्ती जीवोंकी संख्या पर्याप्त मनुष्य और

इ ५७. अणुद्दिसादि जाव अवराइद ति वावीसविह० केति ? संखेजजा।
सेसपदा असंखेजजा। एइंदिय-मादरेइंदिय-सुहमेइंदिय० अहावीस-सत्तावीसविह०
केतिया श असंखेजजा। छवीसविह० के० श अणंता। एवं वणप्पदि०-णिगोद०-पज्ज० अपज्ज०-मदि-सुदअण्णाण-मिच्छादि०-असण्णि ति वत्तव्वं। पंज्ञिंदिय-पंचि-दियपज्ज०-तस-तसपज्ज० अहावीस-सत्तावीस-[छ्व्वीस] विह० चउवीसविह० एक-वीसविह० केतिया श असंखेजजा। सेसप० संखेजजा। एवं पंचमण०-पंचवचि०-पुरिस०-चक्खू०-सण्णि ति वत्तव्वं।

मनुष्यनीकी संख्याके साथ संख्यात सामान्यकी अपेक्षा समान है यह दिखानेके छिये 'एवं सब्बहo' इत्यादि कहा है।

§ ३५७. नौ अनुदिशोंसे लेकर अपराजिततक प्रत्येक स्थानमें बाईस विभक्तिस्थानवाले देव कितने हैं ? संख्यात हैं। तथा श्रपनेमें संभव शेष स्थानवाले देव असंख्यात हैं।

एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें अट्टाईस और सत्ताईस विभ-क्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। छव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। इसीप्रकार वनस्पतिकायिक, पर्याप्त वनस्पतिकाथिक, अपर्याप्त वनस्पति-कायिक, निगोद, पर्याप्त निगोद, अपर्याप्त निगोद, मतिअज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिध्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंकी संख्या कहना चाहिये।

ः विशेषार्थ-२= और २७ विभक्तिस्थानवाले वे ही जीव होते हैं जिन्होंने कभी उपशम सम्यक्त्व प्राप्त किया हो अतः इनका प्रमाण असंख्यात ही होगा। पर २६ विभ-क्तिस्थानवाले जीवोंमें सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्ष्प्रकृतिसे रिहत सभी मिध्यादृष्टियोंका प्रहण हो जाता है अतः इनका प्रमाण अनन्त होगा। इसी अपेक्षासे उपर्युक्त अनन्त संख्या-वाली मार्गणाओंमें २= और २७ विभक्तिस्थान वालोंका प्रमाण असंख्यात और २६ विभक्तिस्थानवालोंका प्रमाण अपनन्त कहा है।

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें अहाईस, सत्ताईस, छन्बीस चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैं। इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, पुरुष वेदी, चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोकी संख्या कहना चाहिये।

विशेषार्थ-उपर्युक्त मार्गणाओं सभी स्थान सम्भव हैं पर जिन विभक्तिस्थानों में रहनेवाले उक्त जीव असंख्यात होते हैं ऐसे विभक्तिस्थान २०, २७, २६, २४, और २१ ही हो सकते हैं। अतः इन विभक्तिस्थानवाले पंचेन्द्रिय आदिका प्रमाण असंख्यात कहा है। तथा इनसे अतिरिक्त शेष विभक्तिस्थानवाले जीव सर्वत्र संख्यात ही होते हैं। अतः उनका प्रमाण संख्यात ही कहा है।

§ ३५८. ओरालियमिस्स० अहावीस-सत्तावीसविह० केति० १ असंखेज्जा। छन्वीसविह० के० १ अणंता। वावीस-एक्कवीस-चउवीसविह०के० १ संखेज्जा। एवं कम्मइ्य०। णविर चउवीस० असंखेज्जा। एवमणाहार०। एवं वेउन्वियमिस्स०। णविर छन्वीस० असंखेज्जा। वेउन्विय० सन्वपदा० असंखेज्जा। इत्थि० पंचिंदियभंगो। णविर एक्कवीस० केत्रिया १ संखेज्जा। आमिणि०-सुद-ओहि० अहावीस-चउवीस-एक्कवीसविह० के०। असंखेज्जा। सेसप० संखेज्जा। एवं ओहिदंस०-सम्माइहि०-वेदयसम्माइहि त्ति वत्तव्वं। णविर वेदयसम्माइद्वीस इगिवीसादिपदं णित्थ।

§ ३५८. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अहाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। छुट्यीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। बाईस, इक्कीस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। इसीप्रकार कार्मणकाययोगी जीवोंकी संख्या जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात हैं। इसीप्रकार अनाहारकोंमें जानना चाहिये। तथा इसीप्रकार वैक्रियिकसिश्रकाययोगियोंमें जानना चाहिये। पर यहां इतनी विशेषता है कि छट्वीस विभक्तिस्थानवाले वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीव असंख्यात होते हैं।

विशेषार्थ-जो कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि या क्षायिक सम्यग्दृष्टि मनुष्य भोगभूमिके तिर्यंच और मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं उन्हींके बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थानके होते हुए औदारिक मिश्रकाययोग होता है। जो ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि देव या नारकी मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं उन्हींके इक्कीस विभक्तिस्थानके होते हुए औदारिक मिश्रकाययोग होता है। तथा जो वेदक सम्यग्दृष्टि देव और नारकी मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं उन्हींके चौबीस विभक्तिस्थानके रहते हुए औदारिक मिश्रकाययोग होता है। अतः औदारिकमिश्रकाययोगमें इन तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण संख्यात कहा है। शेष कथन सुगम है।

वैक्रियककाययोगियोंमें सभी सम्भव विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात हैं। विविदयोंमें संभव अहाईस आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्या पंचेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ! संख्यात हैं।

विशेषार्थ-स्नीवेदके रहते हुए मनुष्य ही इक्कीस विभक्तिस्थानवाले होते हैं अतः इनका प्रमाण संख्यात कहा है। शेष कथन सुगम है।

मितज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अट्टाईस, चौबीस और इक्कीस विभ-क्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैं। इसीप्रकार अवधिद्श्री, सम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें संख्या कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके इक्कीस आदि विभक्तिस्थान नहीं हैं। \$ ३५६. संजदासंजद० अङ्घावीसविह० चउवीसविह० केव० ? असंखेज्जा । सेसप० संखेज्जा । काउ० तिरिक्खोघमंगो । किण्ह० णील० एवं चेव । णवरि एक्कवीसविह० के० ? संखेज्जा । तेउ० पम्म० सुक्क० पंचिदियमंगो । अमन्वसिद्धि० छव्वीसवि० केचि० ? अणंता । खइए० एकवीसविह० के० असंखेज्जा । सेसपदा संखेज्जा । उवसमे अष्टावीस-चउवीसवि० के० ? असंखेज्जा । सामण०अद्दावीस-वि० असंखेज्जा । सम्मामि० अद्दावीस-चउवीस० के० ? असंखेज्जा ।

## एवं परिमाणं समत्तं ।

विशेपार्थ-उपर्युक्त मार्गणाओं ने २० और २६ विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं क्यों कि वे मिध्यादृष्टिके ही होते हैं। शेष सब पाये जाते हैं किन्तु वेदकसम्यग्दृष्टियों के २०, २१, २३ और २२ ये चार विभक्तिस्थान ही पाये जाते हैं। अतः उपर्युक्त मार्गणा- ओं जहां जितने स्थान पाये जाते हैं उन स्थानवाछे जीवों की संख्या ओघके समान बन जाती है।

\$ ३५१. संयतासंयत जीवोंमें अट्टाईस और चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। तथा अपनेमें संभव शेष स्थानवाले जीव संख्यात हैं। कापीत लेश्यामें ओषतिर्यंचके समान जानना चाहिये। कृष्ण और नील लेश्यामें इसीप्रकार जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि कृष्ण और नील लेश्यामें इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। पीत, पद्म और शुक्ल लेश्यामें पंचेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये।

विशोषार्थ-संयतासंयत गुणस्थानमें २ कौर २४ विभक्तिस्थानवाले तिर्थंच भी होते हैं अतः इन दो स्थानवाले संयतासंयतोंका प्रमाण असंख्यात बन जाता है। तथा शेष स्थानवाले मनुष्य ही होते हैं अतः उनकी अपेक्षा संयतासंयतोंका प्रमाण संख्यात ही होगा। छहों लेक्यावालोंमें किसके कितने स्थान किस किस गतिकी अपेक्षा संगव हैं यह बात स्वामित्व अनुयोगद्वारसे जान लेना चाहिये। उससे किस लेक्यामें किस स्थानवाले जीव कितने सम्भव हैं इसका भी आभास मिलजाता है जिसका उल्लेख ऊपर किया ही है।

अभव्योंमें छव्बीस विभक्तिस्थानवाछे जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । क्षायिक सम्यग्द्दष्टियोंमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाछे जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अपनेमें संभव शेष विभक्तिस्थानवाछे जीव संख्यात हैं । उपशम सम्यक्त्वमें अहाईस और चौबीस विभक्तिस्थानवाछे जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सासादनसम्यक्त्वमें अहाईस विभक्तिस्थान वाछे जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सम्यग्मिध्यात्वमें अहाईस और चौबीस विभक्तिस्थान वाछे जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं ।

विशेषार्थ-सभी अभव्य छन्बीस विभक्तिस्थानवाले ही होते हैं और उनका प्रमाण अनन्त है, अतः अभव्योंमें २६ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण अनन्त कहा है। यद्यपि छह

६ ६६०. खेत्ताणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य । तत्य ओघेण छन्वीस-विहत्तिया केविडिए खेते १ सन्वलोगे । सेसप० के० खेते १ लोग० असंखे० भागे । एवं तिरिक्ख०-सन्वएइंदिय-पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसि बादर अपन्ज०-सुहुमपन्ज० अपन्ज०-वणप्पदि०-णिगोद०-वादर सुहुम० पन्ज० अपन्ज०-कायजोगि०-ओरालि०-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-णवुंस ०-चत्तारिक०-मदि-सुदअण्णाण-असंजद०-अचक्खु०

माह और आठ समयमें संख्यात जीव ही क्षायिक सम्यक्तवको उत्पन्न करते हैं पर उनका संचयकाल साधिक तेतीस सागर होनेसे २१ विभक्तिस्थानवाले क्षायिक सम्यग्दिष्टयोंका प्रमाण असंख्यात वन जाता है। तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव क्षायिक सम्यग्दिष्ट और मनुष्य ही होते हैं अतः उनका प्रमाण संख्यात ही होगा। उपराम सम्यग्दिष्टयोंमें २८ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण असंख्यात है यह तो स्पष्ट है। किन्तु उपराम सम्यक्तवमें २४ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण असंख्यात उसी मतके अनुसार प्राप्त होगा जो उपराम सम्यक्तके कालमें भी अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना मानते हैं। सासादनमें एक अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका है और उनका प्रमाण असंख्यात है अतः यहां सासादनमें अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण असंख्यात कहा है। सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका प्रमाण भी असंख्यात है और उनमें २८ और २४ विभक्तिस्थानवाले जीव पाये जाते हैं अतः सम्यग्मिथ्यालमें २८ और २४ विभक्तिस्थानवाले जीव पाये जाते हैं अतः सम्यग्मिथ्यालमें २८ और २४ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण असंख्यात कहा है।

इसप्रकार परिमाणानुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

\$३६० क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। वनमेंसे ओघकी अपेक्षा छन्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हें ? सर्व-लोकमें रहते हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । इसीप्रकार सामान्य तिर्थेच, सभी प्रकारके एकेन्द्रिय, पृथिवी-कायिक, जलकायिक, अप्रकायिक, वायुकायिक, बादरप्रथिवीकायिक, वादरप्रथिवीकायिक अपर्याप्त, बादर जलकायिक, आप्रकायिक अपर्याप्त, बादर अप्रकायिक अपर्याप्त, बादर अप्रकायिक अपर्याप्त, बादर वायुकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथिवीकायिक, सूक्ष्म पृथिवी-कायिक पर्याप्त अपर्याप्त, सूक्ष्म जलकायिक पर्याप्त अपर्याप्त, सूक्ष्म अप्रिकायिक, सूक्ष्म जलकायिक पर्याप्त अपर्याप्त, सूक्ष्म अप्रिकायिक, साधारण वनस्पतिकायिक, बादरवनस्पति, बादरवनस्पति पर्याप्त अपर्याप्त, वनस्पतिकायिक, साधारण वनस्पतिकायिक, बादरवनस्पति, बादरवनस्पति पर्याप्त वनस्पति अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पति अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पति अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पति अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पति अपर्याप्त, बादर निगोद, बादर निगोद, काय्योगी, औदारिक काययोगी, 
तिण्णिले ०-भवसि ०-मिच्छा ०-असण्णि ०-आहारि ० अणाहारि चि वत्तव्वं ।

§ ३६१. आदेसेण णिरयगईए णेर्इएसु सन्वप० के० खेते १ लोग० असंखे० मागे। एवं सन्वपुद्धवि०-सन्वपंचिदिय तिरिक्ख-सन्वमणुस्स सन्वदेव-सन्विवालिदिय-सन्वपंचिदिय-बादरपुद्धवि० -आड ० -तेउ ० -बादरवणप्फिदिपत्तेय-णिगोद-पिदृष्टिदपञ्जच-तसपञ्जत्तापञ्जत-पंचमण० -पंचवचि० -वेउन्विय० -वेउ० मिस्स० -आहार० -आहारमिस्स० - इत्थि० -पुरिस० -अवगद० अकसा० -विहंग० -आभिणि ० -सुद० -ओहि० -मणपञ्ज० -संजद-सामाइयछेदो० -पिरहार० - सुहुम० - जहाक्खाद० - संजदासंजद -चक्खु० - ओहिदंस० - तिण्णिसुहलेस्सा० -सम्मादि० -खइय० -वेदग० -उवसम० -सम्मामि० सण्णि ति वत्तन्वं। कार्मण काययोगी, नपुंसक वेदी, कोधादि चारों कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अच्छुदर्शनी, कृष्ण, नील और कापोत लेइयावाले, भन्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके २६ विभक्तिस्थानकी अपेक्षा सर्वलोक और शेष संभव विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भागप्रमाण क्षेत्र कहना चाहिये।

विशेषार्थ-यह परिमाणानुयोगद्वारमें ही वतला आये हैं कि २०, २७, २४ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात हैं, २६ विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्त हैं तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैं। अतः २६ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका क्षेत्र सब लोक और शेष विभक्तिस्थानवाले जीवोंका क्षेत्र लोकका असंख्यातवां भागप्रमाण बन जाता है। अपर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भी इसी प्रकार विभक्तिस्थानोंका विचार करके ओषके समान क्षेत्रका कथन कर लेना चाहिये।

हु ३६१. आदेशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयों में संभव सभी विभक्तिस्थानवाले जीव कितने चेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । इसीप्रकार द्वितीयादि शेष सभी पृथिवियों में रहनेवाले नारिकी, सभी पंचेन्द्रियतिर्यंच, सभी मनुष्य, सभी देव, सभी विक्लेन्द्रिय, सभी पंचेन्द्रिय, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अभिकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर पर्याप्त, बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, त्रसअपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, वैक्तियिक काययोगी, वैक्तियिक काययोगी, वैक्तियिक काययोगी, वैक्तियिक काययोगी, अक्षायोगी, अक्षायोगी, अक्षायोगी, अह्यारक्ष्तियानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारिवशुद्धिसंयत, सूक्ष्म-सांपर्यिक संयत, यथाख्यात संयत, संयतासंयत, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, पीत आदि जीन शुभ लेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, वपशमसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिध्याद्दि, और संज्ञीजीवोंमें सभी विभक्तिस्थानवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहना चाहिये। बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें छञ्चीस विभक्ति-

बादरवाउ० पञ्ज० छन्वीस० लोग० संखे० मागे। सेसपदाणं लोगस्स असंखे० मागे। अभन्वसिद्धि० छन्वीसविह० के० खेत्ते? सन्वलोगे। सासण० अद्वावीस० के० खेत्ते? लोग० असंखे० मागे।

## एवं खेत्तं समत्तं।

§ ३६२. फोसणाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अद्वावीस-सत्तावीस० केव० खेत्तं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, अह-चोदसभागा देखणा, सन्वलोगो वा । छन्वीस० केविडयं खेत्तं फोसिदं ? सन्वलोगो । चउवीस-एक्कवीस० केव० खे० फोसिदं ? लोगस्स असंखे० भागो, अह-चोदसभागा वा देखणा। सेसप० खेत्तभंगो । एवं कायजोगि०-चत्तारिकसाय-अचक्खु०-भवासिद्धि०-आहारि ति वत्तन्वं।

स्थानवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। तथा इनमें संभव शेष विभक्ति-स्थानवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवेंभाग प्रमाण है। अभव्योंमें छव्वीस विभक्ति-स्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्व लोकमें रहते हैं ? अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले सासा-दन सम्यग्टष्टि जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं।

विशेषार्थ—बादर वायुकायिक पर्याप्त और अभव्य जीवोंको छोड़ कर ऊपर जितने मार्गणास्थान गिनाये हैं उनमें जितने पद सम्भव हों उनकी अपेक्षा छोकका असंख्यातवां मागप्रमाण ही च्लेत्र प्राप्त होता है। किन्तु वादर वायुकायिक पर्याप्तकोंमें २६ विभक्तिस्थान-वाछे जीवोंका क्षेत्र छोकका संख्यातवां भाग प्रमाण होता है तथा अभव्योंमें २६ विभक्तिस्थान ही होता है और उनका वर्तमान क्षेत्र सब छोक है अतः २६ विभक्तिस्थानवाछे अभव्योंका वर्तमान क्षेत्र सब छोक जानना चाहिये।

इस प्रकार चेत्रानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

§ २६२. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ओवनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओवनिर्देशकी अपेक्षा अट्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग, कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है। छव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? सर्व लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने चेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और कुछ कम आठ बटे चौदह भाग चेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और कुछ कम आठ बटे चौदह भाग चेत्रका स्पर्श किया है । शेष पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान जानना चाहिये। इसीप्रकार काययोगी, क्रोधादि चारों कषायवाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके कथन करना चाहिये।

§ ३६३. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु अठावीस-सत्तावीस-छन्वीसविह० के० खेत्तं फोसिदं ? लोग० असंखे० मागो, छ-चोद्दसमागा वा देसूणा। सेसपदाणं खेत्त-भंगो। पढमाए खेत्तभंगो। विदियादि जाव सत्तमि त्ति अट्ठावीस-सत्तावीस-छन्वीस-वि० के० खेत्तं फोसिदं ? लोग० असंखे० मागो, एक-बे-तिण्णि-चत्तारि-पंच-छ-चोद्दसमागा वा देसूणा। चडवीस० खेत्तभंगो।

विशेषार्थ-यहां ओघकी अपेक्षा २ व्यार २७ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अतीत कालीन स्पर्श जो त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण कहा है वह देवोंकी मुख्यतासे कहा है; क्योंकि तीन गतिके जीवोंमें देवोंका स्पर्श मुख्य है। तथा सब लोकप्रमाण स्पर्श तियं वोंकी मुख्यतासे कहा है। इसीप्रकार २४ और २१ विभक्ति-स्थानवालोंका अतीत कालीन स्पर्श भी देवोंकी मुख्यतासे कहा है। शेष गतियोंकी अपेक्षा २४ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श उसमें गर्भित हो जाता है। शेष कथन सुगम है।

६ ३६ ३. आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारिकयों में अट्टाईस, सत्ताईस और छन्नीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है १ लोकके असंख्यातवें माग और कुछ कम छह बटे चौदह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। शेष पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान जानना चाहिये। पहले नरकमें स्पर्श क्षेत्रके समान है। दूसरे नरकसे लेकर सातवें नरक तक अट्टाईस, सत्ताईस और छन्नीस विमक्तिस्थानवाले नारिकयोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है १ लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा दूसरे नरककी अपेक्षा कुछ कम एक बटे चौदह भाग, तीसरे नरककी अपेक्षा कुछ कम दो बटे चौदह भाग, चौथे नरककी अपेक्षा कुछ कम तीन बटे चौदह भाग, पांचवें नरककी अपेक्षा कुछ कम चारवटे चौदह भाग, छठे नरककी अपेक्षा कुछ कम पांच बटे चौदह भाग और सातवें नरककी अपेक्षा कुछ कम छह बटे चौदह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। इन द्वितीयादि नरकोंमें चौबीस विभक्तिस्थानवालोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है।

विशेषार्थ—सामान्यसे नारिकयोंका या प्रत्येक पृथिवीके नारिकयोंका जो वर्तमान और अतीत काळीन स्पर्श है वही वहां २०, २० और २६ विभक्तिस्थानकी अपेक्षा वर्तमान और अतीत काळीन स्पर्श जानना चाहिये; क्योंकि इन विभक्तिस्थानवाळे जीवोंकी नार्रिकयोंमें गित और आगितका प्रमाण अधिक है किन्तु २४ विभक्तिस्थानवाळे नारिकयोंमें यह बात नहीं है । चौबीस विभक्तिस्थानवाळा अन्य गितका जीव तो नारिकयोंमें उत्पन्न होता ही नहीं । हां ऐसा नारिक जीव मनुष्योंमें अवश्य उत्पन्न होता है पर उनका प्रमाण अति स्वस्प है अतः २४ विभक्तिस्थानकी अपेक्षा सामान्य नारिकयोंका और प्रत्येक

हु ३६४. तिरिक्ख० अद्वावीस-सत्तावीस० के० खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे० भागी। सन्वलोगो वा। छन्वीस० ओघभंगो। चउवीस० के० खे० फोसिदं १ लोगस्स असंखे० भागो, छन्वोद्दसभागा वा देस्रणा। सेसप०खेतभंगो। पंचिंदिय-तिरिक्ख-पंचिं० तिरि० पज्ज०-पंचिं०तिरि०जोणिणीसु अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस० के० खे० फोसिदं १ लोगस्स असंखेभागो, सन्वलोगो वा। सेसप०तिरिक्खभंगो। णविर, पचिं० तिरि० जोणिणीसु वावीस-एकवीसविद्दत्तिया णित्थ। पंचिं० तिरि० अपज्ज० अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीसवि० के खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे० भागो, सन्वलोगो वा। एवं मणुसअपज्ज० पंचिं० अपज्ज०-तसअपज्ज०-वादर पुढवि०-आउ०-तेउ०-पज्ज० वत्तन्वं। मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस०-नारिक्योंका वर्तमान व अतीत कालीन स्पर्श लोकके असंख्याववें भागप्रमाण कहा है। छत्तकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि मनुष्यभी नरकमें उत्पन्न होते हैं पर ऐसे जीव पहली पृथिवी तक ही जाते हैं। अतः नारिकयोंमें २२ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका वर्तमान और अतीत कालीन स्पर्श भी लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है।

§ ३६४. तिर्यचगितमें तिर्यचोंमें अट्टाईस और सत्ताईस विभिक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने च्रेत्रका स्पर्श किया है। लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और सर्वलोकका स्पर्श किया है। छन्त्रीस विभक्तिस्थानवालोंका स्पर्श ओघके समान है। चौदीस विभक्तिस्थानवालोंक का क्येंच्यातवें भाग क्षेत्रका तथा कुछ कम छह बटे चौदह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। शेष पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है।

पंचेन्द्रियतिर्थंच, पंचेन्द्रियतिर्थंच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमतियोंमें अहाईस, सत्ताईस और छ्ट्यीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग तथा सर्वलोकच्चेत्रका स्पर्श किया है । शेष पदोंका स्पर्श सामान्यतिर्थञ्जोंके समान है । इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रिय तिर्थंच योनिमतियोंमें बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं ।

विशेषार्थ-सामान्य तिर्थचोंके स्पर्शमें शेष पदसे २२ और २१ विभक्तिस्थानोंका प्रहण करना चाहिये। शेष कथन सुगम है।

पंचेन्द्रिय तिर्येच लब्ध्यपर्याप्तकों में अट्टाईस, सत्ताईस और लुब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसी प्रकार लब्ध्यपर्याप्त मनुब्य, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, बादर पृथिवी कायिक पर्याप्त, वादर जलकायिकपर्याप्त और बादर अग्निकायिक पर्याप्त जीवोंके कहना चाहिये।

सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और स्त्रीवेदी मनुष्योंमें अडाईस, सत्ताईस और

पंचिं तिरिक्खभंगो, विसेसा (सेसवि ) खेचभंगो।

§ ३६५ देवेसु अष्टावीस-सत्तावीस-छन्वीसवि० के० खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे० मागो, अह-णव-चोइसमागा वा देसणा । चउवीस-एकवीस० के० खेतं फोसिदं १ लोगस्स असंखे० मागो, अह-चोइसमागा वा देसणा । वावीस० के० खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे० मागो । एवं सोहम्मीसाणदेवाणं । मवण० वाण०जोदिसि० अष्टावीस-सत्तावीस-छन्वीस० के० खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे० मागो, अद्धुह-अह-णव-चोइसमागा वा देसणा। चउवीस० के० खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे० मागो, अद्धुह-अह-चोइसभागा वा देसणा। चउवीस० के० खेत्रं फोसिदं १ लोग० असंखे० मागो, अद्धुह-अह-चोइस० देसणा । सणक्कुमाराद्ति जाव सहस्सारे ति वावीस० खेत्रमंगो । सेसपदाणं छन्वीस विमक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श पंचेन्द्रिय तिर्थचोंके समान है । संमव शेष पर्नोका स्पर्श क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ-२८, २७ और २६ विभक्तिस्थानवाले उक्त तीन प्रकारके मनुष्य सर्वत्र उत्पन्न होते हैं तथा उक्त विभक्तिस्थानवाले चारों गतियों के जीव आकर इनमें उत्पन्न होते हैं अतः इनका वर्तमान और अतीतकालीन स्पर्श पंचिन्द्रिय तिर्धवों के समान बन जाता है। अब रही शेप विभक्तिस्थानों की अपेक्षा स्पर्शकी बात। सो उनमें से २४,२२ और २१ विभक्तिस्थानवाले मनुष्य ही अन्य गतिमें जाकर उत्पन्न होते हैं या देव और नरक गतिके २४ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीव आकर मनुष्यों ने उत्पन्न होते हैं। पर ये सम्यग्हिष्ट होते हुए अतिस्वल्प होते हैं अतः इनका वर्तमान और अतीतकालीन स्पर्श लोकके असंख्यातवें मागप्रमाण ही प्राप्त होता है। इनसे अतिरिक्त शेष विभक्ति स्थानवाले मनुष्योंका स्पर्श लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता होगा यह बात स्पष्ट है।

\$3६५. देवोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें माग चेत्रका तथा कुछ कम आठ बटे चौदह माग और कुछ कम नौ बटे चौदह माग चेत्रका स्पर्श किया है । चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें माग तथा कुछ कम आठ बटे चौदह माग क्षेत्रका स्पर्श किया है । बाईस विभक्तिस्थानवाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें माग क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसीप्रकार सौधर्म और ऐशान खर्गके देवोंके स्पर्शका कथन करना चाहिये। भवनवासी, व्यन्तर और उच्चीतिथी देवोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें माग तथा कुछ कम साढ़े तीन वटे चौदह माग, कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और कुछ कम नौ बटे चौदह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है । लोकके असंख्यातवें माग तथा कुछ कम साढ़े तीन वटे चौदह माग और कुछ कम आठ वटे चौदह माग स्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है । लोकके असंख्यातवें माग तथा कुछ कम आठ वटे चौदह माग बीदह माग लोह कितने खेत्रका स्पर्श किया है । लोकके असंख्यातवें माग तथा कुछ कम आठ वटे चौदह माग स्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें माग तथा कुछ कम आठ वटे चौदह माग

लोग॰ असंखे॰ मागो, अह-चोद्दस॰ देखूणा। एवमाणद-पाणद-आरणच्चुद०। णविर छ-चोद्दस॰ देखूणा। उविर खेत्तमंगो। एवं वेडिव्वयिमस्स०-[आहार०]-आहारिमस्स०-अवगद०-अकसाय०-मणपज्जव०-संजद-सामाइय-छेदो०-परिहार०सुहुम०-जहाक्खाद०-अभव्वसिद्धि० वत्तव्वं।

\$३६६. इंदियाणुवादेण एइंदिय० अट्टावीस-सत्तावीस० के० खेत्तं फोसिदं १ लोग० असंखे० मागो, सन्वलोगो वा। छन्वीसिव० के० खेत्तं फोसिदं १ सन्वलोगो । एवं बादरेइंदिय-बादरेइंदियपञ्ज ०-बादरेइंदियअपञ्ज ०-सुहुमेइंदिय-सुहुमेइंदियपञ्ज ०-सुहुमेइंदियअपञ्ज ०-सुहुमेइंदियअपञ्ज ०-सुहुमेपुढि ०-बादरपुढिव ०-बादरपुढि० अपञ्ज ०-सुहुमपुढिव ०-सुहुमपुढि वि० पञ्ज०-सुहुमपुढ०अपञ्ज०-आउ ०-बादरआउ ०-बादरआउ ०अपञ्चत्त-सुहुमआउ०-सुहुमआउ० पञ्चतापञ्चत्त-तेउ०-बादरतेउ०-बादरतेउ० अपञ्चत्त-सुहुमतोउ०-सुहुमतेउ० पञ्चतापञ्चत्त-वाउ ०-बादरवाउ ०-बादरवाउअपञ्च ०-सुहुमवाउ ०-सुहुमवाउ० पञ्चता-

क्षेत्रका स्पर्श किया है। सानत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्रार कल्प तक बाईस विभक्तिस्थान-बाले देवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है। तथा शेष पदोंका स्पर्श लोकके असंख्यातवें भाग तथा कुछ कम आठ बटे चौदह भाग है। इसीप्रकार आनत, प्राणत, आरण और अच्युत कल्पमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि यहां कुछ कम आठ बटे चौदह भागके स्थानमें कुछ कम छह बटे चौदह भाग स्पर्श कहना चाहिये। सोलह कल्पोंके ऊपर नौ प्रैवेयक आदिमें स्पर्श क्षेत्रके समान है। अपने अपने क्षेत्रके समान ही बैक्तियिकमिश्र-काययोगी, आहारक काययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, मनःपर्थ-यज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविश्चिद्धसंयत, सूक्ष्मसांपराय-संयत, यथाख्यातसंयत और अभव्य जीवोंके कहना चाहिये।

\$३६६. इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें अट्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थान-वाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें माग तथा सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । छन्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? सर्व-लोकका स्पर्श किया है। इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एथिवीकायिक, बादर पृथिवीकायिक, बादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथिवीकायिक, सूक्ष्म पृथिवीकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म पृथिवीकायिक अपर्याप्त, जलकायिक, बादर जलकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म जलकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म जलकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म जलकायिक, सूक्ष्म जलकायिक, सूक्ष्म जलकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म जलकायिक, सूक्ष्म अग्नि-कायिक, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त, बायुकायिक, बादर वायुकायिक, बादर वायुकायिक, बादर वायुकायिक अपर्याप्त, कायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकायिक अपर्याप्त, बायुकायिक, बादर वायुकायिक अपर्याप्त, कायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त, पज्जत-वणप्पदिकाइय-बादरवणप्पदिकाइय -बादर वणप्पदि ०-पज्जतापज्जत -सुहुमवण-प्पदि ०-सुहुमवणप्पदि ० पज्जतापज्जत-बादरवणप्पदिपत्तेयसरीर-बादरवणप्पदि पत्तेय-सरीर अपज्ञ०-बादराणगोदपदिहिद-बादराणगोदपदिहिद अपज्ञ०-णिगोद०-बादराणगोद पज्जतापज्जत्त० वत्तव्वं । बादरवाउ-पज्ञ० अहावीस-सत्तावीस० के० खेतं फोसिदं १ लोगस्स असंखे० मागो, सव्वलोगो वा । छव्वीस० के० खेतं फोसिदं १ लोग० संखे० मागो, सव्वलोगो वा । बादर वणप्पदिपत्तेयसरीरपज्ञ०-वादर-णिगोदपदिहिदपज्ञ०-सव्वविगलिदियाणं तसअपज्जत-भंगो । पंचिदिय-पंचि०पज्ज०-तस-तसपज्ज० अहावीस-सत्तावीस-छब्बीस० के० खेतं फोसिदं १ लोग० अहावीस-सत्तावीस-छब्बीस० के० खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे० मागो, अह-चोहसभागा वा देखणा, सव्वलोगो वा । सेसप० अध्येगो । एवं पंचमण०-पंचवि०-पुरिस०-चक्खु०-सिण्ण त्ति वत्तव्वं ।

§ ३६७. ओरालिय॰ अहावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चडवीस॰तिरिक्खोघमंगो। सेस-पदाणं खेत्तमंगो। ओरालियमिस्स॰ अष्टावीस-सत्तावीस॰ के॰ खेत्तं फोसिदं १ लोग॰

वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक
अपर्याप्त, वादर वनस्पति प्रत्येकशरीर, वादर वनस्पति प्रत्येकशरीर अपर्याप्त, बादर निगोद
प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर, बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर अपर्याप्त, निगोद, बादर निगोद
बादर निगोद पर्याप्त, वादर निगोद अपर्याप्त, सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म निगोद पर्याप्त और सूक्ष्म
निगोद अपर्याप्त जीवोंके कहना चाहिये। बादरवायुकायिक पर्याप्तकोंमें अट्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है! छोंकके असंख्यातवें भाग
और सर्व छोक क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा छव्वीस विभक्तिस्थानवाछे जीवोंने कितने
क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा छव्वीस विभक्तिस्थानवाछे जीवोंने कितने
क्षेत्रका स्पर्श किया है। वथा छव्वीस विभक्तिस्थानवाछे जीवोंने कितने
क्षेत्रका स्पर्श किया है। वथा छव्वीस विभक्तिस्थानवाछे जीवोंने कितने
क्षेत्रका स्पर्श किया है। वथा छव्वीस विभक्तिस्थानवाछे जीवोंने कितने
क्षेत्रका स्पर्श किया है। वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त, बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर पर्याप्त
और सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय जीवोंका स्पर्श छव्यपर्याप्त त्रसोंके समान जानना चाहिये।

पंचिन्द्रिय, पंचिन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्तकों में अट्टाईस, सत्ताईस और छव्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने चेत्रका स्पर्शे किया है ? लोकके असंख्यातवेंमाग, त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ माग तथा सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। शेष पदोंकी अपेक्षा स्पर्श ओघके समान जानना चाहिये। इसीप्रकार पांचोंमनोयोगी, पांचों वचनयोगी, पुरुषवेदी, चज्जदर्शनी और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये।

§३६७. औदारिककाययोगियोंमें अहाईस, सत्ताईस, छन्नीस, और चौनीस निभक्ति-स्थाननालोंका स्पर्श सामान्य तिर्थैचोंके समान है। तथा शेष परोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है। औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें अहाईस और सत्ताईस निभक्ति स्थाननाले जीनोंने कितने असंखे॰ भागी, सन्वलोगी वा । छन्वीस॰ सन्वलोगी । सेस॰ खेत्रभंगी । कम्मइय॰ अद्वावीस सत्तावीस ० के० खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदि भागो, सन्वलोगो वा । छन्द्रीस॰ केव॰ खेत्तं फोसिदं ? सन्वलोगो । चउवीस॰ लोगस्स असंखे॰ भागो, छ-चोइस० । सेसपदाणं खेत्रभंगो । एवमणाहारि० । वेउविवय० अष्टावीस-सत्तावीस-छन्वीस० के० खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे० भागो; अष्ट-तेरह-चोदस-भागा वा देखणा। चउवीस-एकवीस० के० खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे० भागो, अष्ठ-चोइस० देस्रणा। इत्थिवेदे पंचिदियभंगो। णवरि एकवीस० खेत्तभंगो। णवुंस० अहाबीस-सत्तावीस-छन्बीस-चउवीस० तिरिक्खोघभंगो । सेसपदाणं खेत्तभंगो। मदि-सुद-अण्णाण० अद्वावीस-सत्तावीस० के० खेत्तं फोसिदं ? लोग० असंखे०-भागो, सन्वलोगो वा । छन्वीस० सन्वलोगो । एवं मिन्छादि०-असण्णि०। विहंग० क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग तथा सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। छन्बीस विभक्ति स्थानवाले औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंने सर्व लोकका स्पर्श किया है। तथा शेष पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है।

कार्मणकाययोगियोंमें अडाईस और सत्ताईस विभक्ति स्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग तथा सर्व लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। छन्वीस विभक्तिस्थानवालोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? सर्व लोकका स्पर्श किया है। चौवीस विभक्तिस्थानवालोने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रस नालीके चौदह मागोंमें से छह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। शेष पदोंका स्पर्श चेत्रके समान जानना चाहिये। इसीप्रकार अनाहारक जीवोंके स्परीका कथन करना चाहिये।

वैक्रियिक काययोगियोंमें अहाईस, सत्ताईस और छव्वीस विभक्ति स्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और कुछ कम तेरह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्श किया है। चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवालोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है।

स्त्रीवेदियोंमें स्पर्श पंचेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इक्कीस विभक्तिस्थानको प्राप्त हुए स्त्रीवेदियोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है। नपुंसकवेदियोंमें अहाईस, सत्ताईस, छब्बीस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श सामान्य तिय-चोंके समान जानना चाहिये। तथा शेष पदोंका स्पर्श चेत्रके समान है।

मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें अट्ठाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग तथा सर्वलोक प्रमाण

अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस० के० खेतं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, अह-चोइस० देख्णा, सन्वलोगो वा । आभिणि०-सुद०-ओहि० अहावीस-चउवीस-एक-वीस० के० खेत्तं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, अह-चोइस० देख्णा । सेसप० खेत्तभंगो । एवमोहिदंस०-सम्मादिही ति वत्तन्वं । संजदासंजद० अहावीस-चउवीस० के० खेत्तं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, छ-चोइस० देख्णा । सेसप० खेत्तभंगो । असंजद० सन्वपदाणमोधभंगो ।

§३६८. कि॰ह-णील काउ० अद्वावीस-सत्तावीस-छ्व्वीस० तिरिक्लोघमंगो । सेस० खेत्तमंगो । णवरि काडलेस्साए वावीस० के० खेत्तं फोसिदं १ लोग० असंखे० मागो। तेउ० अद्वावीस-सत्तावीस-छ्व्वीस-चडवीस-एकवीस० सोहम्ममंगो । तेवीस-वावीस० सेत्तमंगो । पम्मलेस्सा० अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चडवीस-एकवीस० एकवीस० सहस्सारमंगो ।

क्षेत्रका स्पर्श किया है। छन्वीस विभक्तिस्थानवाले उक्त जीवोंने सर्व लोकका स्पर्श किया है। इसीप्रकार मिध्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंका स्पर्श जानना चाहिये। विभंगज्ञानियोंमें अट्ठाईस, सत्ताईस और छन्वीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है।

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अट्टाईस, चौवीस, और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें माग और त्रसनालीके चौदह मागोंमेंसे कुछ कम आठ माग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । उक्त जीवोंके शेष पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है । इसीप्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दिष्टयोंके स्पर्श कहना चाहिये ।

संयतासंयतोंमें अडाईस और चौबीस विमक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुछ कम छह भागपमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। शेष पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है। असंयतोंमें सभी पदोंका स्पर्श ओघके समान है।

\$ द द . कुछा, नील और कापोत लेश्यामें अद्वाईस, सत्ताईस और छव्वीस विभक्ति-स्थानवाले जीवोंका स्पर्श सामान्य तिर्थंचोंके समान है। तथा शेप पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है। इतनी विशेषता है कि कापोत लेश्यामें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है श लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है।

पीतलेश्यामें अडाईस, सत्ताईस, छुव्वीस, चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श सौधर्मकल्पके देवोंके स्पर्शके समान है। तेईस और वाईस विभक्तिस्थानवालों का स्पर्श क्षेत्रके समान है। पद्मलेश्यामें अट्टाईस, सत्ताईस, छव्वीस, चौवीस और इक्कीस, तेवीस-वावीस॰ खेत्तभंगो । सुक्लेस्सा॰ अङ्घाषीस-सत्तावीस-छन्वीस-चडवीस-एक्कवीस॰ आणदभंगो । सेस॰ खेत्तभंगो ।

§ ३६८. वेदग० अद्वावीस-चउवीस० के० खेतं फोसिदं ? लोग० असंखे० मागी, अद्वचोद्दस० देख्णा। तेवीस-वावीस० खेत्तभंगो। खद्दयसम्माइद्वी० एक्कवीस० के० खेतं फोसिदं ? लोग० असंखे० मागो, अद्व-चोद्दस० देख्णा। सेस० खेत्तभंगो। उवसम० अद्वावीस०-चउवीस० के० खेतं फोसिदं ? लोग० असंखे भागो, अद्व-चोद्दस० देख्णा। सासणे अद्वावीस० के० खेतं फोसिदं ?, लोग० असंखे० भागो, अद्व-वारह-चोद्दस० देख्णा। सम्मामिच्छाइद्वी० अद्वावीस-चउवीस० के० खेतं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, अद्व-चोद्दस० देख्णा।

## एवं फोसणं समत्तं।

§ ३७० कालाणुगमेण दुविहो णिहेसो, ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अहा-विभक्तिस्थानवालोंका स्पर्श सहस्रार स्वर्गके देवोंके स्पर्शके समान है । तेईस और वाईस विभक्तिस्थानवालोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है । शुक्ललेश्यामें अट्टाईस, सत्ताईस, छन्वीस, चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवालोंका स्पर्श आनत कल्पके देवोंके स्पर्शके समान है । तथा शेष पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है ।

§३६१. वेदक सम्यग्दृष्टियोंमें अट्टाईस और चौवीस विमक्तिस्थानवाले जीवोंनेकितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रस नालिक चौद्द भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा तेईस और वाईस विभक्तिस्थान वालोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है । ज्ञायिकसम्यग्दृष्टियोंमें इकीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रस नालीके चौद्द भागों मेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । शेष पदोंका स्पर्श चेत्रके समान है । उपश्चासम्यग्दृष्टियोंमें अट्टाईस और चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौद्द भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है ! सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवेंभाग तथा त्रसनालीके चौद्द भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और कुछ कम बारह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है ! सम्यग्निस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है । सम्यग्निस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है । सम्यग्निस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है । सम्यग्निस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है । लोकके असंख्यातवें भाग और त्रस नालीके चौद्द भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

इसप्रकार स्पर्शनानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

<sup>§</sup>३७०. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ओवनिर्देश और आदेशनिर्देश ।

वीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीस-एकवीस० केविचरं कालादो होति ? सन्वद्धा । तेवीस-वावीस-तेरस-एकारस-चदु-तिण्णि-दोण्णि-एक० के० ? जहण्णुक० अंतोम्रहुत्तं । वारस० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० अंतोम्रहुत्तं । पंच० के० ? जह० वे आविष्याओ विसमऊणाओ, उक्क० अंतोम्र० । एवं पंचिदिय-पंचि०पञ्ज०-तस-तसपञ्ज०-चक्खु०-अचक्खु०-भवसिद्धि०-सण्णि० आहारि ति वत्तन्वं ।

\$ ३७१. आदेसेण णेरइएस वावीस० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुतं । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अट्टाईस, सत्ताईस, छन्वीस, चौवीस और इकीस विभक्तिस्थान-वाले जीवोंका कितना काल है ? सर्व काल है। तेईस, बाईस, तेरह, ग्यारह, चार,तीन, दो और एक विभक्तिस्थानवालोंका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तमुईते है । वारह विभक्तिस्थानवालोंका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुईते है । पांच विभक्तिस्थानवालोंका कितना काल है ? जघन्य काल दो समय कम दो आवली और उत्कृष्ट काल अन्तमुईते है । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, मन्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-यहां नाना जीवोंकी अपेका कालका निर्देश किया है। अतः ओघसे २०, २७, २६, २४, और २१ विमक्तिस्थानवाले जीवोंका काल सर्वदा बन जाता है, क्योंकि उक्त विभक्तिस्थानवाले जीव लोकमें सर्वदा पाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त शेष विभक्तिस्था-न सान्तर हैं कभी होते हैं और कभी नहीं होते। जब होते हैं तो कभी उनमें एक जीव और कभी नाना जीव पाये जाते हैं। फिर भी हर हालतमें २३,२२,१३,११, ४, ३, २ और १ विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्क्रष्ट काल अन्तर्भुहूते ही प्राप्त होता है, क्योंकि लगा-तार कमसे अनेक जीवोंके उक्त विभक्तिस्थानोंको प्राप्त होनेपर भी प्रत्येक विभक्तिस्थानमें लगातार रहनेके कालका योग अन्तर्भुहूर्तसे अधिक नहीं होता है। जो नपुंसक वेदी एक या अनेक जीव एक साथ क्षपक श्रेणीपर चढ़ते हैं उनके वारह विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। तथा जो स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी एक या अनेक जीव एक साथ या क्रमसे क्षपक श्रेणीपर चढ़ते हैं उनके बारह विभक्तिस्थानका काल अन्तर्मुहूर्त ही प्राप्त होता है। अतः वारह विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त कहा है। एक जीवकी अपेक्षा पांच विभक्तिस्थानका काल दो समय कम दो आवली प्रमाण है। अब यदि क्रम-से अनेक जीव क्षपक श्रेणीपर चढ़ते हैं तो पांच विभक्तिस्थानका काल कई आविलप्रमाण हो जाता है, अंतः पांच विभक्तिस्थानका जघन्य काल दो समय कम दो आवलि और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है। ऊपर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें यह ओघप-रूपणा घटित हो जाती है अतः उनके कथनको ओघके समान कहा है ।

६२७१. आदेशकी अपेक्षा नारिकयोंमें बाईस विभक्तिस्थानवालोंका कितना काल है ?

सेसपदाणं सन्बद्धा । एवं पहमाए तिरिक्ख-पंचिं विरिक्ख-पंचिं विरिक् पज्ज न्देवा सोहम्मीसाणादि जाव सन्बहे ति वत्तन्वं । विदियादि जाव सत्तिमि ति सन्वपदाणं सन्बद्धा । एवं पंचिं विरिव्जयक्ष ने मवण न्वाण न्जोदिसि व पंचि विरिव्जोणीन सन्वएइंदिय-सन्बि वालिंदिय-पंचिं अपज्ञ व - पंचकाय-बादर सुहुम पज्जत्ता पज्ञत्त-तस-अपज्ञत्त-वेउन्विय व - मिद-सुदअण्णाण-विहंग व - मिच्छादि व - असण्णि ति वत्तन्वं ।

§३७२. मणुस॰ ओघभंगो। एवं मणुसपज्ज॰। णवरि वावीस॰ जह॰ एग समओ, उक्क॰ अंतोमु॰। मणुस्सिणी॰ ओघभंगो। णवरि वारस॰ जहण्णुकः॰

ज्ञान्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है। शेष पदोंका सर्व काल है। इसीप्रकार पहले नरकमें तथा तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त, देव और सौधर्म-ऐशानसे लेकर सर्वाध सिद्धि तकके देवोंके कहना चाहिये। दूसरे नरकसे लेकर सातवें नरक तकके नारिकयोंके सभी संभव पदोंका काल सर्वदा है। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्त, भवनवासी, ज्यन्तर, ज्योतिषी, पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमती, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, वादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त अपर्याप्तके भेदसे पांचो स्थावरकाय, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, वैक्रियिक काययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंग-ज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-इतक्रखवेदक सम्यग्दृष्टियों के भी २२ विभक्तिस्थान होता है और इनके सम्बन्धमें ऐसा नियम है कि कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टिके कालके चार भाग करे। उनमें से यदि पहले भागमें इतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि मरता है तो नियमसे देवों जिल्पन्न होता है, दूसरे भागमें यदि मरता है तो देव और मनुष्यों उत्पन्न होता है, तीसरे भागमें यदि मरता है तो देव, मनुष्य और तिर्थचों में उत्पन्न होता है तथा चौथे भागमें यदि मरता है तो देव, मनुष्य और तिर्थचों में उत्पन्न होता है तथा चौथे भागमें यदि मरता है तो चारों गतिके जीवों में उत्पन्न होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि अन्तिम भागमें मरा हुआ कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि चारों गित्यों में उत्पन्न हो सकता है। अतः सामान्य नारिकयों से लेकर सर्वार्थिसिद्धिके देवों तक उक्त मार्गणाओं २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त वन जाता है। इसमें शेष २० २७, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका काल सर्वदा है; क्योंकि ये विभक्तिस्थानवाले जीव उक्त मार्गणाओं सर्वदा पाये जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे नरकसे लेकर असंज्ञी तक जो उत्पर मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भी २०, २७, २६ और २४ विभक्तिस्थानोंका काल सर्वदा जानना चाहिये। यहां शेष विभक्तिस्थान सम्भव नहीं हैं।

§३७२. मनुष्योंमें ओघके समान काल कहना चाहिये । इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्तकोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि बाईस विभक्तिस्थानवाले पर्याप्त मनुष्योंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । स्त्रीवेदी मनुष्योंका काल ओघके समान

अंतोम्रु॰ । मणुस्सअपज्ज॰ अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस॰ के॰ १ जह॰ एगसमओ, उक्क॰ पलिदोवमस्स असंखेजिदि भागो

§३७३. जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचवाचि० अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस-एकवीस० के० १ सव्वद्धा । तेवीस-वावीस -तेरस-बारस - एकारस-पंच-चदु-तिण्णि-दोण्णि-एगविहत्ति० के० १ जह एगसमओ, उक्क० अंतोम्च० । एवं कायजोगी, ओरालि० । ओरालियमिस्स० अट्ठावीस-सत्तावीस-छव्वीस० के० १ सव्वद्धा । चउवीस-एकवीस० के० १ जहण्णुक० अंतोम्रहुत्तं । वावीस० केवचिरं० १ जह० एगसमओ,

कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि बारह विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंमें अट्ठाईस सत्ताईस और लब्बीस विभक्तिस्थानवालोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्टकाल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।

विशेषार्थ-छतक्रस्यवेदक सम्यग्दृष्टियोंके मर कर मनुष्योंमें उत्पन्न होनेपर यदि कृतकृत्यवेदक सम्यक्त्वके काल्में एक समय शेष रह जाता है, तो उन पर्याप्त मनुष्योंके २२ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है। तथा उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त स्पष्ट ही है। जो जीव स्त्रीवेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं उनके वारह विभक्तिस्थानका काल अन्तर्मुहूर्ति कम नहीं होता है अतः स्त्रीवेदी मनुष्योंके बारह विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है। अट्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानोंके काल्में एक समय शेष रहतेहुए जो नाना जीव एक साथ लब्ध्यपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हो जाते हैं उनके २० विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय पाया जाता है। तथा जिन २० विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय इस प्रकार भी प्राप्त हो जाता है। तथा उनके २७ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय इस प्रकार भी प्राप्त हो जाता है। तथा २७ विभक्तिस्थानकाले जिन नाना जीवोंके मरणमें एक समय इस प्रकार भी प्राप्त हो जाता है। तथा २७ विभक्तिस्थानकाले जिन नाना जीवोंके मरणमें एक समय इस प्रकार भी प्राप्त हो जाता है। तथा २७ विभक्तिस्थानवाले जिन नाना जीवोंके मरणमें एक समय शेष रहनेपर २६ विभक्तिस्थान आ जाता है उनके २६ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है। तथा ३७ काल सुगम है। अतः उसका खुलासा नहीं किया।

हुं ३७३. योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी और पांचो वचनयोगी जीवोंमें अहाईस, सत्ताईस, छव्वीस, चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है। तेईस, बाईस, तेरह, वारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थानवालोंका कितना काल है। जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है। इसीअकार काययोगी और औदारिक काययोगी जीवोंका काल जानना चाहिये। औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अहाईस, सत्ताईस और छव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है। स्वैकाल है। चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल

उक्कः अंतोमुः । वेउन्तियमिस्सः अद्दानीस-सत्तानीस-छन्नीसः केः १ जहः एग-समओ, उक्कः पिलदोः असंखेः भागो । चउनीसः केः १ जहः अंतोमुः, उक्कः पिलदोः असंखेः भागो । वानीसः जहः एगसमओ, उक्कः अंतोमुहुत्तं । एक्क्नीसः जहःण्युक्कः अंतोमुः । आहारः सन्वपदाः केः १ जहः एगसमओ, उक्कः अंतोमुहुतं । आहारिस्सः जहःण्युक्कः अंतोमुहुतं । कम्मइयः अद्दानीस-सत्तानीस-चउनीसः केः १ जहः एगसमओ, उक्कः आवलिः असंखे । भागो । छन्नीसः केः १ सन्तद्धा । वानीस-एक्क्नीसः जहः एगसमओ, उक्कः संखेजा समया।

कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । बाईस विमक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । वैकियिकसिश्रकाययोगियोंमें अट्टाईस, सत्ताईस, और छव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना
है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पर्योपमके असंख्यातवें माग प्रमाण है ।
चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट
काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । वाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य
और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य
और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । आहारककाययोगियोंमें संभव सर्व विभक्तिस्थानवाले
जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।
आहारकिमश्रकाययोगियोंमें संभव सभी स्थानवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल
अन्तर्मुहूर्त है । कार्मणकाययोगियोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और चौबीस विभक्ति स्थानवाले
जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण है । छव्वीस विभक्ति स्थानवाले जीवोंका कितना काल है ? सर्व
काल है । वाईस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और
उत्कृष्ट काल संख्यात समय है ।

विशेषार्थ-२८, २७, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थान सर्वदा पाये जाते हैं और पांचों मनोयोगी तथा पांचों वचनयोगी जीव भी सर्वदा होंते हैं। अतः पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंमें उक्त विभक्तिस्थानोंका काल सर्वदा कहा। तथा २३, २२, १३, १२, ११, ५, १, १, २ और १ विभक्तिस्थान सर्वदा नहीं होते और इन विभक्तिस्थान वाले जीवोंके योग वदलते रहते हैं। अतः पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंमें उक्त विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा। इसी प्रकार काययोगमें और औदारिक काययोगमें भी घटित कर लेना चाहिये। औदारिक मिश्रकाययोगमें २८, २७, और २६ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका सर्वकाल होता है यह सुगम है। किन्तु २४ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात ही होते हैं अतः इनका

§ ३७४. वेदाणुवादेण इत्थिवेद० अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीस-एक्कवीस० के० ? सन्बद्धा । तेवीस-वावीस-तेरस-बारस० जहण्णुकं० अंतोम्र० । एवं णवुंस० ।

जघन्य और उत्कष्ट काल अन्तर्मुहूर्त ही होगा। तथा कृतकृत्यवेदक सम्पग्दृष्टियोंके मरकर औदारिकमिश्र काययोगो होनेपर यदि कृतकृत्यवेदकके कालमें एक समय शेष रहः जाता है तो उनके २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। तथा उत्क्रष्ट काल अन्तर्मुहूर्त स्पष्ट ही है। जिसप्रकार लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंके २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल परुयके असंख्यातवें भागप्रमाण घटित करके लिख आये हैं उसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके घटित कर लेना चाहिये। २४ विभक्तिस्थानवाले जीव कमसे कम अन्तर्भुहूर्तकाल तक और लगातार पल्यके असंख्यातवें भाग कालतक वैक्रियिक मिश्रकाययोगी हो सकते हैं, अतः वैक्रियिक-मिश्रकाययोगमें २४ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्त्मेहुर्त और उत्कृष्ट काल पर्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा । तथा वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें २२ विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्क्रष्ट काल औदारिकमिश्रकाययोगके समान घटित कर लेना चाहिये । वैक्रियिक-मिश्रकाययोगमें २१ विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहुर्त बतलानेका कारण यह है कि २१ विभक्तिस्थानवाले वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंका प्रमाण संख्यात है। अहारककाययोगका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्व है अतः इसमें सम्भव सब पर्नोका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त कहा है। आहा-रकमिश्रकाययोगका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्महर्त है अतः इसमें सम्भव सब पदों-का जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा। यद्यपि कार्मणकाययोगका काल सर्वदा है तो भी २८, २७ और २४ विभक्तिस्थानवाळे जीव मरकर निरन्तर कार्भणकाययोगको नहीं प्राप्त होते हैं अतः इनका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण बन जाता है। तथा २६ विभक्तिस्थानवाले जीव निरन्तर कार्मणकाययोगको प्राप्त होते रहते हैं अतः उनका काल सर्वदा कहा है। तथा जो २२ और २१ विभक्ति-स्थानवाले जीव एक विप्रहसे अन्य गतिमें उत्पन्न होते हैं या जिनके २२ विभक्तिस्थानके कालमें एक समय शेष रहनेपर कार्मणकाययोग प्राप्त होता है और इसके बाद व्यवधान पड़ जाता है उनके २२ और २१ विभक्तिस्थानका जवन्य काल एक समय पाया जाता है। तथा जो २२ और २१ विमक्तिस्थानवाले जीव निरन्तर कार्मणकाययोगी होते रहते हैं उनके २२ और २१ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल संख्यात समय पाया जाता है, क्योंकि ऐसे जीव संख्यात ही होते हैं।

§ २७४. वेद मार्गणाके अनुवादसे स्नीवेदमें अडाईस, सत्ताईस, छन्वीस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानथाले जीवोंका काल कितना है ? सर्व काल है। तेईस, बाईस, तेरह

णविरि० वावीस० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमु० । वारस० के० १ जह० एग-समओ, उक्क० संखेजा समया । पुरिस० अहावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीस-एक्क-वीस० के० १ सन्बद्धा । तेवीस-तेरस-वारस-एकारस० जहण्णुक० अंतोमु० । वावीस० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहृत्तं । पंचिव० के० १ जह० एगसमओ उक्क० संखेजा समया । अवगद० चउवीस-एक्कवीस० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमु० । एकारस-चदु-तिण्णि-दोण्णि-एयविह० के० १ जहण्णुक्क० अंतोमु० । पंचिव० जह० वे आविष्ठियाओ विसमऊणाओ, उक्क० अंतोमु० ।

बीर वारह विभक्तिस्थानवालोंका जयन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार नपुंसकवेदमें कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि वाईस विभक्तिस्थानवाले नपुंसकवेदी जीवोंका जयन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होता है। तथा वारह विभक्तिस्थानवाले नपुंसकवेदियोंका जयन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय होता है। पुरुषवेदमें अट्टाईस, सत्ताईस, ल्रुव्यीस, चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका कितना काल है श्रे सर्व काल है। तेईस, तेरह, वारह, और ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंका कितना काल है श्रे सर्व काल अन्तर्मुहूर्त है। वाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जयन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। पाच विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है श्रे जयन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। पाच विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है श्रे जयन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अपगत-वेदमें चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है श्रे जयन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। ग्यारह, चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थानवाले अपगतवेदी जीवोंका काल कितना है श्रे जयन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जयन्य काल दो समय कम दो आवली और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जयन्य काल दो समय कम दो आवली और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जयन्य काल दो समय कम दो आवली और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ-श्रतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टियों के सर कर नारकी होनेपर यदि कृतकृत्यवे-दकके कालमें एक समय शेप रहता है तो नपुंसकवेदमें २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय पाया जाता है। तथा नपुंसकवेदी नाना जीवों के एक साथ १२ विभक्तिस्थानको प्राप्त होनेपर यदि अन्तर पड़ जाता है तो १२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है और यदि अन्तर नहीं पड़ता है तो १२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल संख्यात समय प्राप्त होता है। इसी प्रकार पुरुषवेदियों के पांच विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय घटित कर लेना चाहिये। तथा पुरुषवेदियों के २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय भी नपुंसकवेदियों के समान घटित कर लेना चाहिये। किन्तु ऐसे जीवों को नारिकयों में नहीं उत्पन्न कराना चाहिये। जो एक समय तक अपगतवेदी रहकर मर जाते हैं उनके २४ और २१ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक ६२७५.कसायाणुवादेण कोधक० अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चछ्वीस-एक्कवीस० के० १ सन्बद्धा । तेवीस-वावीस० के० १ जह० एयसमओ, उक्क० अंतोग्र० । तेरस-बारस-एक्कारस-पंच-चदु० ओधभंगो । एवं माण०, णविर तिण्हं विहत्तिया अत्थि । एवं माय०, णविर एय० अत्थि । माण-माया-लोभकसाईसु जहाकमं चदुण्हं तिण्हं दोण्हं विह० जह० दोआविल० दु-समऊ-णाओ । अकसा० चछ्वीस-एक्कवीस० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० अंतोग्र० । एवं जहाक्खाद० । सुहुमसांपराइय० एवं चेव । णविर एयवि० जहण्णुक्क० अंतोग्र० ।

समय प्राप्त होता है। तथा जो अपगतवेदी निरन्तर पांच विमक्तिस्थानवाले होते रहते हैं उनके पांच विमक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त पाया जाता है। यहां निरन्तर होनेका तात्पर्य यह है कि नाना जीव पांच विमक्तिस्थानको प्राप्त हुए श्रौर उनके पांच विमक्तिस्थानको प्राप्त होत को अन्तिम समयमें अन्य नाना जीव पांच विमक्तिस्थानको प्राप्त हो गये। इसी प्रकार तीसरी, चौथी आदि वार भी जानना। किन्तु ऐसे वार अति स्वल्प ही होते हैं अतः उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं प्राप्त होता। शेष कथन सुगम है।

ई ५७५.कपायमार्गणाके अनुवादसे कोध कपायमें अहाईस, सत्ताईस, छव्बीस, चौधीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवालों का काल कितना है १ सर्व काल है । तेईस और वाईस विभक्तिस्थानवालों जीवोंका काल कितना है १ जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुद्धते है । तेरह, वारह, ग्यारह, पांच और चार विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल ओघके समान है । इसीप्रकार मान कपायमें जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मान कपायमें तीन विभक्तिस्थानवाले जीव भी पाये जाते हैं । इसीप्रकार मायाकषायमें जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि पाये जाते हैं । इसी प्रकार लोभकषायमें जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि यहां एक विभक्तिस्थानवाले भी जीव पाये जाते हैं । मान, माया और लोभकषायी जीवोंमें यथा-क्रमसे चार, तीन और दो विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल दो समय कम दो आवली है । अकपायी जीवोंमें चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है १ जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुद्धते है । इसीप्रकार यथाख्यात संयतोंमें जानना चाहिये । तथा इसीप्रकार सूदमसांपराय संयतोंके कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सूक्ष्म सांपर्थिक संयतोंमें एक विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुद्धते होता है ।

विशेषार्थ-क्रोध कपायमें जो २८, २७, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका काल सर्वदा वतलाया सो इसका कारण यह है कि क्रोध कषायवाले जीव और उक्त विभ-क्तिस्थानवाजे जीव सर्वदा पाये जाते हैं, अतः क्रोध कषायमें उक्त विभक्तिस्थानोंका सर्वदा

§३७६. आभिणि ०-सद०-ओहि॰ अद्वावीस-चउवीस-एकवीस० केव० ? सव्बद्धा । सेसप० ओघमंगो। एवं मणपञ्जव०-संजद०-सामाइय-छेदोव०-संजदासंजद०-ओहि-दंस०-सम्मादिद्दी ति वत्तव्वं। णवरि मणपञ्जव० बारस० जह० एगसमओ णित्थ। पाया जाना असम्भव नहीं है। २३ और २२ विभक्तिस्थानवाले जो नाना जीव एक समय तक क्रोध कवायमें रहे और दूसरे समयमें उनकी कवाय बदल गई उन क्रोध कवा-यवाले जीवोंके २३ और २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। तथा कोध कषायमें २३ और ५२ विभक्तिस्थानका उत्क्रष्ट काल अन्तर्भुहुर्त स्पष्ट ही है। इसी प्रकार कोध कषायमें १३, १२, ११, ५ और ४ विभक्तिस्थानोंका काल जो ओघके समान वतलाया है सो इसका यह अभिप्राय है कि जो क्रोधके उदयके साथ क्षपक श्रेमीपर चढ़ते हैं उनके क्रोध कषायमें उक्त विभक्तिस्थानोंका काल ओघके समान बन जाता है। इसी प्रकार मान, माया और छोम कषायमें विभक्तिस्थानोंका काछ जानना चाहिये। किन्तु मान कषायमें तीन विभक्तिस्थान, माया कषायमें दो विभक्तिस्थान और लोभ कषायमें एक विभक्तिस्थान भी होता है जिनका उत्कृष्ट काल ओघके समान वन जाता है। किन्तु जो जीव क्रोधं कषायके उदयके साथ च्रापक श्रेणीपर चढ़े हैं, उनके मान कषायमें चार विभक्तिस्थानका, माया कपायमें तीन विभक्तिस्थानका और लोभ कषायमें दो विभक्तिस्थानका जघन्य काल दो समय कम दो आवित्रिमाण प्राप्त होगा। जो मानके उद्यसे क्षपक श्रेणीपर चढ़े हैं उनके माया कषायमें तीन विभक्तिस्थानका और लोम कषायमें दो विभक्तिस्थानका जघन्य काल दो समय कम दो आवलिप्रमाण प्राप्त होता है। तथा जो जीव मायाके उदयसे क्षपक श्रेणीपर चढ़े हैं उनके छोम कषायमें दो विभक्तिस्या-नका जघन्य कांल दो समय कम दो आवलिप्रमाण प्राप्त होता है। जो जीव एक समयतक अकषायी होकर दूसरे समयमें मर जाते हैं उनके २१ और २४ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। तथा उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्व स्पष्ट ही है। अकषायी जीवोंके समान यथाख्यात संयत और सूक्ष्म साम्पराय संयत जीवोंके जानना। किन्तु सूक्ष्म साम्पराय संयतोंके एक विभक्तिस्थान भी होता है जिसका काल ओघके समान जानना चाहिये।

\$ ३७६. मितज्ञानी श्रुतज्ञानी और अविधिज्ञानी जीवोंमें अहाईस, चौवीस और इकीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ! सर्व काल है । शेष पदोंका काल ओघके समान है । इसीप्रकार मनःपर्थयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, संयता-संयत, अविधिद्दीनी और सम्यग्दृष्टियोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मनःपर्य-यज्ञानियोंमें बारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय नहीं है ।

विशेषार्थ-जो जीव नपुंसक देदके उदयसे क्षपक श्रेणीपर चढ़ते हैं उनके बारह

परिहार॰ तेवीस-वावीस॰ के॰ ? जहण्णुक॰ अंतोमु॰ । सेसपदाणं सन्बद्धा । असंजद॰ अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीस-एक्कवीस॰ के॰ ? सन्बद्धा । तेवीस-वावीस॰ जहण्णुक॰ अंतोमु॰ । णवरि वावीस॰ जह॰ एगसमओ । एवं किण्ह-णील॰, णवरि तेवीस-वावीस॰ णित्थ । काउ॰ असंजदभंगो । णवरि तेवीसं णित्थ । तेउ-पम्म॰ अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चउवीस-एक्कवीस॰ के॰ ? सन्बद्धा । तेवीस-वावीस॰ जह॰ अंतोमु॰ एगसमओ, उक्क॰ अंतोमु॰ । सुक्कलेस्सा॰ मणुसभंगो । णवरि वावीस॰ जह॰ एयसमओ ।

विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय होता है पर मनः पर्ययज्ञानी जीवोंके नपुंसकवेद और स्त्रीवेदका उदय नहीं पाया जाता। अतः मनः पर्ययज्ञानमें बारह विभक्तिस्थानके जघन्यकाल एक समयका निषेध किया है। शेष कथन सुगम है।

परिहारिवशुद्धिसंयतों में तेईस और बाईस विभक्ति स्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। तथा शेष पदोंका सर्वकाल है। असंयतों में अट्ठाईस, सत्ताईस, छन्वीस, चौवास और इकीस विभक्तिस्थान वाले जीवोंका काल कितना है ? सर्व काल है। तथा तेईस और वाईस विभक्तिस्थानवालोंका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। इतनी विशेषता है कि बाईस विभक्तिस्थानवालोंका जघन्य काल एक समय है। इसीप्रकार कृष्ण और नील लेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इन दोनों लेश्यावाले जीवोंके तेईस और वाईस विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं। कापोत लेश्यावाले जीवोंके विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा काल असंयतोंके कालके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके तेईस विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है। पीत और पद्म लेश्यावाले जीवोंमें अट्टाईस, सत्ताईस, छन्वीस, चौबीस और इक्टीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? सर्व काल है। तथा तेईस और वाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्यकाल कमशः अन्तर्मुहूर्त और एक समय है। तथा उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। शुक्ललेश्यावाले जीवोंके मतुष्योंके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय है।

विशेषार्थ-बाईस विभक्तिस्थानवाले संयत या संयतासंयत जीवोंके मर कर असंयत होने पर यदि उनके बाईस विभक्तिस्थानका काल एक समय शेष रहता है तो असंयतोंके बाईस विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है। शुभलेक्यावाले जीवोंके ही दर्शनमोहनीयकी क्षपणा होती है। अब यदि कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि हो जानेपर लेक्यामें परिवर्तन हो तो कारण विशेषसे कापोत लेक्या तक प्राप्त हो सकती है अतः कृष्ण और नील लेक्यामें २३ और २२ विभक्तिस्थान तथा कापोत लेक्यामें २३ विभक्तिस्थान नहीं

§ ३७७. अभवनसिद्धि० छन्वीस० के० ? सन्वद्धा । वेदय० अट्टावीसचडवीस० के० श सन्वद्धा । तेवीस-वावीस० ओघभंगो । खइय० एकवीस० के० ?
सन्वद्धा । सेसप० ओघभंगो । उवसम० अट्टावीस० के० ? जह० अंतोम्र० उक०
पिछदो० असंखे० भागो । चडवीस० के० ? जह० अंतोम्र० उक्क० पिछदो० असंखे०
भागो । सासण० अट्टावीस० जह० एगसमओ, उक्क० पिछदो० असंखे० भागो ।
सम्मामि० अट्टावीस-चडवीस० के० ? जह० अंतुमु०, उक्क० पिछदो० असंखे०
भागो । अणाहारिय० कम्मइयभंगो ।

### एवं कालो समत्तो ।

§ ३७८. अंतराणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण अष्टा-होता यह सिद्ध हुआ। शेष कथन सुगम है।

§ ३७७. अभ्वयों में छ्व्वीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? सर्व काल है । वेदक सम्यग्दृष्टियों अट्टाईस और चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? सर्व काल है । तोईस और बाईस विभक्तिस्थानवाले वेदक सम्यग्दृष्टियोंका काल ओघके समान है । जायिक सम्यग्दृष्टियोंमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका कितना काल है ? सर्व काल है । तथा शेष पदोंका काल ओघके समान है । उपशम सम्यग्दृष्टियोंमें अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल पत्थोपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । तथा चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्टकाल पत्थके असंख्यातवें भाग है । सासादन सम्यग्दृष्टियोंमें अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल पत्थके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके अट्टाईस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल पत्थके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके अट्टाईस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल पत्थके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । तथा अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगियोंके समान कहना चाहिये ।

विशेषार्थ-डपशम सम्यग्दृष्टि, सासाद्नसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि ये तीन सान्तर मार्गणाएं हैं अतः इनमें अपने अपने विभक्तिस्थानोंका यथायोग्य जघन्यकाल प्राप्त हो जाता है। तथा उत्कृष्टकाल जो पल्यके असंख्यावें भाग प्रमाण कहा सो इसका कारण यह है कि उक्त मार्गणास्थानवाले जीव निरन्तर इतने काल तक होते रहते हैं। अतः इनमें सम्भव विभक्तिस्थानोंका काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण बन जाता है। शेष कथन सुगम है।

इस प्रकार कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

§ ३७८. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ निर्देश और आदेश

वीस-सत्तावीस-छन्नीस-चड्नीस-एक्कवीस० अंतरं केन्नचिरं कालादो होदि १ णित्थि अंतरं । तेनीस-वानीस-तेरस-वारस-एक्कारस-पंच-चत्तारि-तिण्णि-दोण्णि-एग्विहित्तिया-णमंतरं केन० १ जह० एगसमओ, उक्कः छम्मासा । णनिर पंचिति० नासं सादिरेयं। एवं मणुस-मणुसपञ्ज०-पंचिदि०-पंचि० पञ्ज०-तस-तसपञ्ज०-पंचमण०-पंचवि०-काय-जोगि०-ओरालिय०-लोभ०-चक्खु०-अचक्खु०-भनिसिद्ध०-साण्ण०-आहारि ति वत्तव्वं। मणुसिणीसु अंतरमेवं चेन । णनिर उक्क० नामपुधत्तं ।

निर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा अहाईस, सत्ताईस, छन्नीस, चौनीस और २१ विभक्तिम्थानवाले जीवोंका कितना अन्तरकाल है १ इनका अन्तरकाल नहीं है । ये अहाईस आदि उपर्युक्त विभक्तिस्थानवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं । तेईस, बाईस, तेरह, बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थानवाले जीवोंका कितना अन्तरकाल है १ जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्हाष्ट अन्तरकाल छह माह है । इतनी विशेषता है कि पांच विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक वर्ष है । इसी प्रकार सामान्य मनुद्य, पर्योप्त मनुद्य, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, न्नस, न्नसपर्याप्त, पांचों मनो-योगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, छोभ कषायवाले, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, भन्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये । स्त्रीवेदी मनुद्योंमें भी इसी प्रकार अन्तर होता है। इतनी विशेषता है कि उनमें उत्कृष्ट अन्तर छह माहके स्थानमें वर्ष प्रथन्तव होता है।

विशेषार्थ-२८, २७, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं अतः इन विभक्तिस्थानोंका ओघसे अन्तर नहीं प्राप्त होता है। जब नाना जीव २३, २२, १३, १२, ११, ५, ३, २ और १ विभक्तिस्थानवाले हो जाते हैं और एक समय वाद दूसरे नाना जीव इन विभक्तिस्थानोंको प्राप्त होते हैं तब उक्त विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय प्राप्त होता है। तथा जब छह माह तक कोई जीव न तो दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करते हैं और न क्षपक श्रेणीपर चढ़ते हैं तब उक्त २ आदि विभक्तिस्थानोंका उत्छप्ट अन्तरकाल छह माह प्राप्त होता है। किन्तु पांच विभक्तिस्थानका उत्छप्ट अन्तरकाल छह माह प्राप्त होता है। किन्तु पांच विभक्तिस्थानका उत्छप्ट अन्तरकाल साधिक एक वर्ष प्राप्त होता है। किन्तु पांच विभक्तिस्थानका उत्छप्ट अन्तरकाल साधिक एक वर्ष प्राप्त होता है, क्योंकि पुरुपवेद और नपुंसकवेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़नेका उत्छप्ट अन्तर साधिक एक वर्ष है तथा नपुंसकवेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़नेका उत्छप्ट अन्तर साधिक एक वर्ष है तथा समय आता है जब साधिक एक वर्ष तक किसीके पांच विभक्तिस्थान नहीं होता है। किन्तु तब स्नीवेदके उदयसे ही जीव क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं। उपर और जितनी मार्गणाएं किन्तु तब स्नीवेदके उदयसे ही जीव क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं। उपर और जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें यह इयवस्था बन जाती है। अतः उन मार्गणाओंमें उक्त सब विभन्तिस्थान करा विभन्तिस्था करा विभन्ति होता है।

६३७६. आदेसेण ग्रेग्ड्एस वावीस॰ अंतरं के॰ ? जह॰ एगसमओ, उक॰ वासपुत्रतं । सेसप॰ णित्र्य अंतरं । एवं पढमाए पुढ्वीए, तिरिक्ख-पंचिं० तिरिक्खपंचिं०तिरि॰पज्जत-देव-सोहम्मादि जाव सन्बह॰-काउलेस्सिया ति वत्तन्वं । णवरि
सन्बहे वावीस॰ उक्क॰ पिलदो॰ असंखे॰ भागो । विदियादि जाव सत्तमि ति सन्वपदाणं णित्र्य अंतरं । एवं पंचिं० तिरि॰ जोणिणी-पंचिं० तिरि॰ अपज्ञ०-भवण०वाण ०-जोदिसि ०-सन्वएइंदिय-सन्वविगिलिदिय ०-पंचि० अपज्ञ०-पंचकाय ०-तसअपज्ञ०-वेउन्विय ०-किण्ह० णील० वत्तन्वं । सणुसअपज्ञ० अहावीस-सत्तावीस-छन्वीस॰
अंतरं केव० ? जह॰ एगसमओ, उक्क० पिलिं। असंखे॰ भागो ।

क्तिस्थानोंका अन्तरकाल श्रोघके समान कहा है। किन्तु स्त्रीवेदी मनुष्योंके २२, २२, १३, १२, ११, १, ३, २, और १ विमक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व प्राप्त होता है, क्योंकि कोई भी स्त्रीवेदी मनुष्य दर्शनमोहनीय और चारित्र मोहनीयकी क्षपणा न करे तो अधिकसे अधिक वर्षपृथक्त्व काल तक नहीं करता है ऐसा नियम है।

§ ३७१. आदेशकी अपेक्षा नाराक्रयों में बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्तव हैं। नारिकरों में शेष विभक्तिस्थानोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। इसीप्रकार पहली पृथिवीमें नारिकरों में शेष विभक्तिस्थानोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। इसीप्रकार पहली पृथिवीमें नारिकरों के तथा सामान्य तिर्थेच, पंचेन्द्रिय तिर्थंच, पंचेन्द्रिय तिर्थंच पर्याप्त जीवोंके, सामान्य देवोंके, सौधर्म स्वर्गसे लेकर सर्वाधिसिद्धि तकके देवोंके और कापोत लेक्सावाले जीवोंके अन्तरकाल कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सर्वाधिसिद्धिमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल परयोपमक्ते असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसीप्रकार पंचेन्द्रियतिर्थंच योनिमती, पंचेन्द्रियतिर्थंच लन्दरकाल नहीं पाया जाता है। इसीप्रकार पंचेन्द्रियतिर्थंच योनिमती, पंचेन्द्रियतिर्थंच लन्दरपर्याप्त, भवनवासी, ज्यन्तर, ज्योतिषी, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रियलक्ष्यपर्याप्त, मावचासी, ज्यन्तर, ज्योतिषी, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रियलक्ष्यपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रस लव्यपर्याप्त, वैक्रियिककाययोगी, कृष्णलेक्स्यावाले और नील लेक्स्यावाले जीवोंके अन्तरकाल कहना चाहिये। लक्ष्यपर्याप्तक मनुष्योमें अद्वाईस, सत्ताईस और लब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तर काल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल परयके असंल्यान तर्वे भाग प्रमाण है।

विशेषार्थ-नरकमें जो २२ विमक्तिस्थानका जघन्य अन्तर एक समय कहा है इसका यह तात्पर्य है कि नरकमें जो पहले २२ विभक्तिस्थानवाले जीव थे उनके एक समयके परचात् २२ विभक्ति स्थानवाले जीव वहां पुनः उत्पन्न होसकते हैं। तथा उत्कृष्ट अन्तर जो वर्षप्रयक्तव कहा है इसका यह तात्पर्य है कि यदि २२ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका नरकमें उत्पन्न होना बन्द हो जाय तो अधिकसे अधिक वर्षप्रयक्तव काल तक ही ऐसा

§ ३८०. ओरालियमिस्स॰ चउनीस-एक्क्वीस० अंतरं के० १ जह० एगसमओ, उक्क० मासपुधत्तं । वाबीस० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० वासपुधत्तं । सेस-पदाणं णित्थ अंतरं । वेउिव्वयमिस्स० अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वीस० अंतरं केव० १ जह० एगसमओ, उक्क० बारसमुहुत्ता । चहुवीस-एक्क्वीस० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० वासपुधत्तं । वाबीस० अंतरं के० १ जह० एगसमओ, उक्क० वासपुधत्तं । आहार०-आहारमिस्स० अद्वावीस-चउवीस-एक्क्वीस० जह० एगसमओ, उक्क० वासपुधत्तं । कम्मइय० छव्वीस० णित्थ अंतरं । अद्वावीस-सत्तावीस० जह० एगसमओ,

होगा इसके वाद २२ विभक्तिस्थान वाले जीव नियमसे नरकमें उत्पन्न होंगे। किन्तु नरकमें वहां सम्भव शेष विभक्तिस्थानोंका अन्तर काल नहीं पाया जाता है। पहली पृथिवी से लेकर सर्वार्थिसिद्धि तक उत्पर और जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भी इसीप्रकार जानना चाहिये। किन्तु सर्वार्थिसिद्धिमें २२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तर पर्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है। इसका यह तात्पर्य है कि यदि कृतकृत्यवेदक सम्यगृहिष्ट जीव मरकर सर्वार्थिसिद्धिमें उत्पन्न न हो तो असंख्यात वर्ष तक नहीं होता इसके वाद अवइय उत्पन्न होता है। दूसरी पृथिवीसे लेकर नीललेश्यातक उत्पर और जितनी मार्गणाएं गिनाई है उनमें अन्तर काल नहीं है। तथा लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंका जो जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल है वही उनमें २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका अन्तर काल जानना चाहिये।

३३०० औदारिक मिश्रकाययोगमें चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल मास पृथक्त है । वाईस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त है । औदारिकमिश्रकाययोगमें शेष पदोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें अद्वाईस, सत्ताईस और इन्वीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वारह मुहूर्त है । तथा चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल मासपृथक्त है । बाईस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल मासपृथक्त है । बाईस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त है । आहारककाययोग और आहारकिमिश्रकाययोगमें अट्टाईस, चौवीस, और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त है । कार्मणकाययोगमें छ्व्वीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त है । कार्मणकाययोगमें छ्व्वीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका अन्तरकाल नही पाया जाता है । अट्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका अन्तरकाल नही पाया जाता है । अट्टाईस और सत्ताईस विभक्त

उक्कः अंतोमुहुत्तं । चउवीस-एक्कवीसः अंतरं केः १ जहः एगसमओ, उक्कः मास-पुधत्तं । बाबीसः जहः एगसमओ, उक्कः वासपुधत्तं ।

६३८१. वेदाणुवादेण इत्थि० तेवीस-तेरस-बारस० जह० एगसमओ, उक० वास-पुधत्तं। सेसप० णित्थ अंतरं। एवं णवुंस० वत्तव्वं। पुरिस० तेवीस-वावीस० जह० एगसमओ, उक्क० छम्मासा। तेरस-वारस-एकारस-पंच० जह० एगसमओ, उक्क० वासं सादिरेयं। सेसप० णित्थ अंतरं। अवगद० चउवीस-एक्कवीस० जह० एग-किस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्भेहूर्त है। चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है श जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल कितना है श जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त है। वाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त है।

विशेषार्थ-औदारिकिमिश्रकाययोग, वैकियिकिमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोगमें २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय स्पष्ट ही है। कि तु उत्कृष्ट अन्तर जो मासप्रथक्त्व बतलाया है जसका यह अभिप्राय है कि २४ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका यदि मरण न हो तो एक मासप्रथक्त्व तक नहीं होता है। तथा उक्त योगोंमें जो २२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व वतलाया है उसका यह अभिप्राय है कि २२ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका यदि मरण न हो तो वर्षप्रथक्त्व काल तक नहीं होता है। वैकियिकिमिश्रकाययोगमें जो २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर बतलाया है वह वैकिथिक मिश्रकाययोगके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर कालारा है वह वैकिथिक मिश्रकाययोग और आहारकिमिश्रकाययोगमें २८, २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर आहारकिकाययोगमें २८, २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर आहारकिकाययोग और आहारकिमिश्रकाययोगमें २८ और २० विभक्तिस्थानोंका जो जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त वतलाया है इसका यह अभिप्राय है कि २८ श्रीर २० विभक्तिस्थानवाले कोई भी जीव कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त काल तक कार्मणकाययोगी नहीं होते।

\$३८१. वेदमार्गणाके अनुवादसे स्नीवेदमें तेईस, तेरह और बारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्क्रष्ट अन्तरकाल वर्षप्रयक्त है। स्नीवेदमें शेष पदोंका अन्तर नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार नपुंसकवेदमें कथन करना चाहिये। पुरुषवेदमें तेईस और वाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है। तेरह, बारह, ग्यारह और पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक वर्ष है।

समऔ, उनक० वासपुधत्तं । सेसाणं प० जह० एगसमओ, उनक० छम्मासा । णवरि पंचवि० वासं सादिरेयं ।

§ ३८२. कसायाणुवादेण कोधक० तेवीस-वावीस० जह० एग्समओ, उवक० छमासा। तेरसांद जाव चत्तारि विहत्ति ति जह० एयसमओ, उवक० वासं सादि-रेयं। सेसप० णात्थ अंतरं। एवं माण०, णवरि तिविहर्० अत्थि। एवं माय०, णवरि पुरुषवेदमें शेप पदोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। अपगतवेदियोंमें चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व है। शेष पदोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है। इतनी विशेषता है कि यहां पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वर्ष है।

विशेषार्थ-ऐसा नियम है कि स्त्रीवेदी और नपुंसकवेदी जीव यदि दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयकी क्षपणा न करें तो वर्षपृथक्त काल तक नहीं करते हैं अतः स्त्रीवेद और नपुंसकवेदमें २३, १३ और १२ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व कहा है। यदि पुरुषवेदी जीव दर्शनमोहनीयकी क्षपणा न करें तो छह माह तक नहीं करते हैं और यदि चारित्रमोहनीयकी क्षपणा न करें तो साधिक एक वर्ष तक नहीं करते हैं। अतः पुरुषवेदमें २३ और २२ विंभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह मास प्राप्त होता है तथा १३, १२, ११, और ५ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वर्ष प्राप्त होता है। उपशमश्रेणीका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व बतलाया है। अतः अपगतवेदमें २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तव प्राप्त होता है। तथा क्षपकश्रेणीका उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है अतः अपगतवेद्में शेष पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना बन जाता है। किन्त इतनी विशेषता है कि ५ विभक्तिस्थान पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी जीवोंके ही होता है और पुरुषवेदी जीव अधिकसे अधिक साधिक एक वर्ष तक तथा नपुंसकवेदी जीव वर्ष-पृथक्त काल तक क्षपकश्रेणीपर नहीं चढ़ते हैं अतः अवगतवेदमें ५ विभक्तित्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक वर्ष कहा।

\$ ३ = ३ क्यायमार्गणाके अनुवादसे क्रोधकषायमें तेईस और बाईस विमक्तिस्थानवालें जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल लह महीना है। तथा तेरहसे लेकर चार तकके विमक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक एक वर्ष है। शेष पदोंका अन्तर काल नहीं पाया जाता है। इसीप्रकार मानकषायमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मानकषायमें तीन

दोण्हं वि० अत्थि । अकसा० चउवीस-एकवीस० अंतरं के० १ जह० एयसमओ, उक्क० वासपुधत्तं । एवं जहाक्खाद० । एवं सुहुमसांप०, णवरि एयवि० जह० एयसमओ, उक्क० छम्मासा । मिद-सुद-विहंगअण्णाण० एइंदियभंगो । एवमभवसिद्धि० मिच्छादि असिण चि । अभिणि०-सुद० अट्टावीस-चउवीस-एकवीस० णित्थ अंतरं । सेसपदाणं

विभक्तिस्थान भी पाया जाता है। इसीप्रकार मायाकषायमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मायाकषायमें दो विभक्तिस्थान भी पाया जाता है। कपायरहित जीवोंमें चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है कि ज्ञान्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्तव है। इसीप्रकार याख्यात संयत और सूक्ष्मसांपरायिक संयतोंमें कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सूक्ष्मसांपरायिक संयतोंमें एक विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल छह महीना है।

विशेषार्थ-क्रोधकपायी, मानकषायी और मायाकषायी जीव यदि दर्शनमोहनीयकी क्ष्पणा न करें तो अधिक से अधिक छ महीना काल तक नहीं करते हैं इसके परचात् अवइय करते हैं और इसीछिये इन कषायोंमें २३ और २२ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना कहा है। तथा उक्त कषायवाले जीव यदि क्षपकश्रेणीपर नहीं चढ़ते हैं तो अधिकसे अधिक साधिक एक वर्ष तक नहीं चढ़ते हैं और इसीलिये कोधकषायमें १३,१२,११, ५ और ४ विभक्तिस्थानोंका, मानकषायमें १३, १२, ११, ५, ४ और ३ विभक्तिस्थानींका तथा माया कवायमें १३, १२, ११, ५, ४, ३ और २ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक वर्ष कहा है। इन कषायोंमें शेष विभक्तिस्थानोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। उपरामश्रेणीका उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्ष पृथक्तव कहा है और इसीलिये अकषायी जीवोंके २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तरकाल वर्षप्रथक्तव प्रमाण होता है। तथा अकषायी जीवोंके समान यथा-ख्यात संयत और सूक्ष्मसाम्पराय संयत जीवोंके जानना। किन्तु इतनी विशेषता है कि सूक्ष्मसाम्परायसंयतके एक विभक्तिस्थान भी होता है तथा क्षपक सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान अधिकसे अधिक छह महीनाके पश्चात् नियमसे होता है, अतः सूक्ष्मसाम्पराय संयतोंके एक विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना कहा है।

मलज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभंगज्ञानी जीवोंमें एकेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये। तथा इसीप्रकार अभव्य, मिध्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-ऊपर जितने मार्गणास्थान गिनाये हैं उनमें, जहां जितने विभक्तिस्थान सम्भव हैं उनका अन्तरकाल नहीं पाया जाता यह उक्त कथनका तारप्य है।

ओघभंगो । एवं संजद ०-सामाइय-छेदो०-संजदासंजद-सम्मादि०-वेदय० वत्तव्वं। णविर वेदय० एकवीस० णित्य। ओहि-मणपञ्ज० एवं चेव, णविर वासपुधतं। एवं पिरहार० ओहिदंसण० वत्तव्वं। असंजद०-तेउ०-पम्म०-सुक्क० अप्पणो पदाणं ओघ-भंगो। खइय० एकवीस० णित्य अंतरं। सेसप० ओघमंगो। उवसम० अद्वावीस० जह० एगसमओ, उक्क० चउवीसमहोरत्ती०। एवं चउवीसिवह०। सासण० अद्वावीस० के० ? जह० एयसमओ, उक्क० पिरदो० असंखे० भागो। सम्मामिच्छाइटी० अट्ठावीस-चउवीस० जह० एयसमओ, उक्क० पारिदो० असंखे० भागो। अणाहार०

मितज्ञानी और श्रुतज्ञानी जीवोंमें अष्टाईस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। तथा शेष पदोंका अन्तरकाल ओघके समान है। इसीप्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना संयत, संयतासंयत, सम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टियोंके कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यक्त्वमें इक्कीस विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है। अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानमें भी इसीप्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व कहना चाहिये। इसीप्रकार परिहारविशुद्धिसंयत और अवधिदर्शनमें कथन करना चाहिये।

विश्राचिश्विय नेदकसम्यक्तवमें १३ आदि विश्वक्तिस्थान तो होते ही नहीं। साथ ही २१ विश्वक्तिस्थान भी नहीं होता। अतः मात्रज्ञानी और श्रुतज्ञानी जीवोंके २३ और २२ तथा १३ आदि स्थानोंका अन्तरकाल जहां ओघके समान होगा वहां वेदकसम्यक्त्वमें २३ और २२ विश्वक्तिस्थानोंका अन्तरकाल भी ओघके समान होगा। तथा अवधिज्ञानी और मनःपर्ययज्ञानी जीव अधिकसे अधिक वर्षपृथक्त्व काल तक न तो दर्शनमोहनीयकी और न चारित्रमोहनीयकी क्षपणा करते हैं अतः इनके २३, २२ और १३ आदि विश्वक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व कहा है। तथा अवधिज्ञानी जीवोंके समान परिहारविशुद्धिसंयत और अवधिदर्शनी जीवोंके जानना चाहिये। किन्तु परिहारविशुद्धिसंयतमें १३ आदि विश्वक्तिस्थान नहीं होते।

असंयतोंमें तथा पीत, पद्म और गुक्किश्यामें अपने अपने पदोंका अन्तरकाल ओघके समान कहना चाहिये। क्षायिकसम्यक्त्वमें इकीस विभक्तिस्थानका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। शेष पदोंका अन्तरकाल ओघके समान है। उपशमसम्यक्त्वमें अट्टाईस विभक्ति-स्थानबाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल चौवीस दिनगत है। इसी प्रकार उपशमसम्यग्द्रष्टियोंके चौवीस विभक्तिस्थानका अन्तरकाल जानना चाहिये। सासादनमें अट्टाईस विभक्तिस्थानका अन्तरकाल कितना है श जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्यके असंख्यातवें माग प्रमाण है। सम्यग्मिध्यादृष्टियोंमें अट्टाईस और चौवीस विभक्तिस्थानवालोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर-

### कम्मइयभंगो।

#### एवमंतरं समत्तं।

§ ३८३. भावाणुगमेण दुविहो णिद्देसो ओवेण आदेसेण य । तृत्थ ओवेण सन्वं-पदाणं को भावो ? ओद्इओ भावो । एवं णेदन्वं जाव अणाहारए ति । णविर अप्पप्पणो पदाणि जाणियन्वाणि ।

#### एवं भावो समतो।

### **\* अप्पाबहुअं।**

§ ३८४. पुर्वं परिमाणादिना अवगयपदाणं थोवबहुत्तं परूवेमो ति जड्वसहा-इ.रएण कयपइजावयणमेयं । तिम्म जीव-अप्पावहुए भण्णमाणे पुर्वं ताव पदिवसय-कालाणमप्पावहुअं उच्चदे, तेण विणा जीवप्पावहुअस्स अवगमोवायाभावादो । तं जहा-काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनाहारकोंका अन्तरकाल कार्मणकाययोगियोंके अन्तरकालके समान जानना चाहिये ।

इस प्रकार अन्तरानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

§ ३ = ३. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमें से ओघनिर्देशकी अपेक्षा अट्टाईस आदि सभी पदोंका कौनसा भाव है १ औदियक-भाव है। इसीप्रकार अनाहारकों तक कथन करते जाना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सर्वत्र अपने अपने पद जानकर कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-अट्टाईस आदि सब पद मोहनीयके उदयके रहते हुए होते हैं इस श्रपेक्षासे यहां अट्टाईस आदि सवपदोंका औदियक भाव कहा है। तात्पर्थ यह है कि यद्यपि उप-शान्तमोही जीवके २४ और २१ विभक्तिस्थान मोहनीयके उदयके अभावमें भी होते हैं तो भी वे स्थान उदयके अनुगामी हैं, क्योंकि ऐसा जीव उपशान्तमोह गुणस्थानसे नियमसे च्युत होकर पुन: मोहनीयके उदयसे संयुक्त हो जाता है, अत: २० आदि विभक्तिस्थानोंका औदियक भाव कहनेमें कोई आपित्त नहीं है।

इसप्रकार भावानुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

अव अल्पबहुत्वानुयोगद्वारका कथन करते है।

\$३ = ४ , पहले संख्या आदिके द्वारा जाने गये पदोंके अरूपबहुत्वका कथन करते हैं, इस बातका ज्ञान करानेके लिये यतिवृषभ आचार्यने यह प्रतिज्ञाबचन किया है। उसमें भी जीव विषयक अरूपबहुत्वका कथन करनेसे पहले अट्ठाईस आदि पदोंके कालोंका अरूपबहुत्व कहते हैं, क्योंकि इसके बिना जीवविषयक अरूपबहुत्वके ज्ञान करानेका कोई दूसरा उपाय नहीं है। पदविषयक कालोंका अरूपबहुत्व इसप्रकार है— § रूप्. काल-अप्पावहुआणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओवेण आदेसेण य। तत्थ ओवेण सन्वथोवो पंचिवहित्यकालो । लोमसुहुमसंगहिक हीवेदयकालो संखेऊ गुणो, पंचिवहित्यसमयूण-दोआविलकालेण संखेऊ विलयमे त्तुहुमाक हीवेदयकाल लिम्म मागे हिदे संखेऊ कोवलं मादो । लोमिबिदियवादरिक हीवेदयकालो विसे-साहियो । केतियमे चो विसेसो १ संखेऊ विलयमे चो । उनि विजत्थ विसेसाहियं मणिहिदि तत्थ तत्थ सो विसेसो संखेऊ विलयमे चो । उनि वेत्तन्थ विसेसाहियं मणिहिदि तत्थ तत्थ सो विसेसो संखेऊ विलयमे चो । चे चे च चो । लोम० पढमसंगहिक हिवेदयकालो विसेसाहिओ । मायाए तिदयसंगहिक हिवेदयकालो विसेसाहिओ । विसेसाहिओ । विसेसाहिओ । विसेसाहिओ । विदयसंगहिक हीवेदयकालो विसे० । पढमसंगहिक हीवेदयकालो विसे० । विदियसंगहिक हीवेदयकालो विसे० । विद्यसंगहिक हीवेदयकालो विसे० । विदियसंगहिक हीवेदयकालो विसे० । विद्यसंगहिक हीवेदयकालो विसे० । विसे० । विसे० । विद्यसंगहिक हीवेदयकालो विसे० । विसे० । विद्यसंगहिक हीवेदयकालो विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० । विसे० ।

विशेषार्थ-यहां अल्पबहुत्वके दो भेद कर दिये हैं एक काल अल्पबहुत्व और दूसरा जीव अल्पबहुत्व। काल अल्पबहुत्वके द्वारा विभक्तिस्थान विषयक कालोंके अल्पबहुत्वका विचार किया गया है और जीव अल्पबहुत्वके द्वारा एक आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंके अल्पबहुत्वका विचार किया गया है।

§ ३८५. काल-अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओवनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा पांच विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है इससे लोभकी सूक्ष्म संप्रहकृष्टिका वेदककाल संख्यातगुणा है । पांच विभक्तिस्थानका जो, एक समय कम दो आवछी काल कहा है उसका लोभके सूक्ष्म संप्रहकृष्टिके संख्यात आवलीप्रमाण वेद्ककालमें भाग देनेपर संख्यात अंक प्राप्त होते हैं। इससे जाना जाता है कि पांच विभक्तिस्थानके काळसे लोभकी सूक्ष्म संग्रहकृष्टिका वेदक काळ संख्यातगुणा है। इससे लोभकी दूसरी बादरकुष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है। यहां विशेषका प्रमाण कितना है ? संख्यात आवली है। आगे भी जहां जहां पूर्व स्थानके कालसे उससे आगेके स्थानका काल विशेष अधिक कहा जायगा ,वहां वह विशेष संख्यात आवली प्रमाण लेना चाहिये। लोमकी दूसरी बादरकृष्टिके कालसे लोभकी पहली संग्रहकृष्टिका वेदक काल विशेष अधिक है। इससे मायाकी तीसरी संमहकृष्टिका वेदक काल विशेष अधिक है। इससे मायाकी दूसरी संग्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है। इससे मायाकी पहली संप्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है। इससे मानकी तीसरी संप्रहकृष्टिका वेद्ककाल विशेष अधिक है। इससे मानकी दूसरी संग्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है। इससे मानकी पहली संग्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है। इससे क्रोधकी तीसरी संग्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है। इससे कोषकी दूसरी संग्रहकृष्टिका वेदककाल

4.5

विसे०। चढुण्हं संजलणाणं किङीकरणद्वा संखेजगुणा । अस्सकण्णकरणद्वा विसे० छण्णोकसायस्ववणद्धा विसे०। इत्थि० खवणद्धा विसे०। णवुंस० खवणद्धा विसे०। तेरसविहत्तियकालो संखेजगुणो, वावीसविहत्तियकालो विसे०, तेवीसविहत्तियकालो विसे-साहिओ। सत्तावीमविहत्तियकालो असंखेजगुणो। को गुणगारो १ पलिदोवमस्स असंखे० भागो । एक्वीसविह्तियकालो असंखेजगुणो । चउवीसविह्तियकालो संखेजगुणो । अद्वाबीसविहत्तियकालो विसे० । केत्तियमेत्तो विसेसो ? तिण्णि पालदो० असंखे-**जिंदिमागमेत्तो । कुदो १ चउवीसविहत्तियउक्तस्सकालो अंतोम्रहुत्तव्महियवेळाविहसाग-**रोवममेत्तो । तं पेक्खिय अद्वावीसविहत्तियकालस्स तीहि पलिदो० असंखे अदिभागेहि अब्महियवेद्यावष्टिसागरोवममेत्तरस विसेसाहियत्त्वलंभादो । छन्वीसविहत्तियकालो अणंत्गुणो । चउण्हं तिण्हं दोण्हमेकिस्से विहत्तियकालो जहण्णओ वि अत्थि उकस्सओ वि । तत्थ परोदएण चिंदरस जहणाओ । सोदएण चिंदरस उक्तरसो होदि । पंच-विहत्तियप्पहुडि जाव तेवीसविहत्तिओ ति ताव एदेसिं जहण्णुकस्सकालो सरिसो । कुदो विशेष अधिक है। इससे क्रोधकी पहली संप्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है। इससे चारों संन्वलनोंके कृष्टिकरणका काल संख्यातगुणा है। इससे अद्वकर्णकरणका काल विशेष अधिक है। इससे छुह नोकषायों के क्षपणका काल विशेष अधिक है। इससे स्त्री-वेदके च्रपणका काल विशेष अधिक है। इससे नपुंसकवेदके क्षपणका काल विशेष अधिक है। इससे तेरह विमक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है। इससे बाईस विमक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है। इससे वेईस विश्वक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है। इससे सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है। गुणकारका प्रमाण क्या है ? यहां गुणकारका प्रमाण पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। इससे इकीस विभक्तिस्थानका काल असंस्थात-गुणा है। इससे चौवीस विभक्तिस्थानका काछ संख्यातगुणा है। इससे अट्टाईस विभक्तिः स्थानका काल विरोष अधिक है। यहां विशेषका प्रमाण कितना है १ पल्योपमके तीन असंख्यातचें भागमात्र है; क्योंकि चौवीस विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल अन्तर्भेहूर्त अधिक एकसौ वतीस सागर है। और अडाईस विभक्तिस्थानका काल पल्योपमके तीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक एकसौ वत्तीस सागर प्रमाण है। अतः इन दोनों कालोंको देखते हुए चौवीस विभक्तिस्थानके कालसे अडाईस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है यह सुनि-दिचत होता है। अहाईस विभक्तिस्थानके कालसे छुब्वीस विभक्तिस्थानका काल अनन्त-गुणा है। चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थानका काल जघन्य भी पाया जाता है और उत्कृष्ट भी । उनमेंसे अन्य कवायके उदयसे ज्ञपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके जघन्य काल पाया जाता है और स्वोदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके उत्कृष्ट काल पाया जाता है। पांच विभक्तिस्थानसे लेकर तेईस विभक्तिस्थान तक ५, ११, १२, १३, २१, २२, २३

णव्वदे <sup>१</sup> आइरियपरंपरागयसयलसुत्ताविरुद्धवक्खाणादो । णवरि तेरस-वारसविहत्ति-यकालो जहण्णो वि अत्थि सो एत्थ ण विवक्खिओ ।

### एवमोघप्पावहुअं समत्तं ।

§ ३८६. आदेसेण णेरइएसु सन्वयोवो वावीसवि० कालो । सत्तावीसविह० कालो असंखेजगुणो, एकवीसविह० कालो असंखेजगुणो, चउवीसविह० संखेजगुणो, छन्वीस-अहावीसविहत्तियकालो विसेसो । पढमाए पुढवीए सन्वत्योवो वावीसवि० कालो, सत्तावीसविह० असंखेजगुणो, एकवीसविह० असंखेजगुणो, चउवीसविह०

इन सात विभक्तिस्थानोंका जवन्य और उत्कृष्ट काल समान है।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-आचार्यपरंपरासे सकल सूत्रोंका जो अविरुद्ध न्याख्यान चला आ रहा है, उससे जाना जाता है कि उक्त विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल समान है। यहां इतनी विशेषता है कि तेरह और बारह विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल भी पाया जाता है पर उसकी यहां विवक्षा नहीं की गई है।

मिशेषार्थ-क्रोधके द्यसे क्ष्पक्रेणीपर चढ़े हुए जीवके चार विभक्तिस्थानका, मानके द्यसे क्षपक्रेणीपर चढ़े हुए जीवके तीन विभक्तिस्थानका, मायाके द्यसे क्षपक्रेणीपर चढ़े हुए जीवके दो विभक्तिस्थानका और लोभके उदयसे क्षपक्रेणीपर चढ़े हुए जीवके एक विभक्तिस्थानका चत्कृष्ट काल प्राप्त होता है। तथा इनसे अतिरिक्त क्षायके उदयसे क्षपक्रेणीपर चढ़े हुए जीवके चार आदि विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल प्राप्त होता है। किन्तु ऊपर लोभकी सूक्ष्म संप्रह कृष्टिसे लेकर अरवक्षणकरणके काल तक जो अल्पवहुत्व बतलाया है वह कोधके द्यसे क्षपक्रेणीपर चढ़े हुए जीवकी प्रधानतासे जानना चाहिये। तथा जो जीव नपुंसकवेदके उदयसे क्षपक्रेणीपर चढ़ता है उसके १३ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल प्राप्त होता है और बारह विभक्तिस्थानका जघन्य। तथा जो जीव पुरुषवेद या स्त्रीवेदके उदयसे क्षपक्रेणीपर चढ़ता है उसके १३ विभक्तिस्थानका जघन्य। तथा जो जीव पुरुषवेद या स्त्रीवेदके उदयसे क्षपक्रेणीपर चढ़ता है उसके १३ विभक्तिस्थानका जघन्य। तथा जो जीव पुरुषवेद या स्त्रीवेदके उदयसे क्षपक्रेणीपर चढ़ता है उसके १३ विभक्तिस्थानका जघन्य काल प्राप्त होता है और १२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट। किन्तु इस अल्पबहुत्वमें १३ और १२ विभक्तिस्थानके जघन्य कालके कथनकी विवक्षा नहीं की गई है।

इस प्रकार ओघ घरपवेंहुत्व समाप्त हुआ।

§ ३८६. आदेशकी अपेक्षा नारिकयों में वाईस विभक्तिस्थानका काल सवसे थोड़ा है। इससे सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल असंख्यावगुणा है। इससे इक्कीस विभक्तिस्थानका काल असंख्यावगुणा है। इससे चौवीस विभक्तिस्थानका काल संख्यावगुणा है। इससे छव्वीस और अहाईस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है।

पहली पृथिवीमें वाईस विभक्तिस्थानका काल सबसे योड़ा है। इससे सचाईस

विसेसाहिओ। केत्तियमेत्तेण १ पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागेण। छ्व्वीस-अद्दा-वीस-विहित्तियाणं काला वे वि सिरसा विसेमाहिया। केत्तियमेत्तेण १ अंतोम्रहुत्तेण। बिदियादि जाव सत्तिमि ति सव्वत्थोवो सत्तावीसविह० कालो। चउवीसवि० कालो असंखेजिगुणो। छव्वीस-अद्दावीसविह० कालो दो वि सिरसा विसेसाहिया। एवं भवण०-वाण० जोदिसि० वत्तव्वं।

§ ३८७. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु सन्वत्थोवो वावीसविह० कालो । सत्तावीस-विह० कालो असंखेजगुणो । चउवीसविह० कालो असंखेजगुणो । एकवीसविह० कालो विसे०। केत्तियमेत्तेण १ मासपुधत्तेण सादिरेएण। अहाशीसविह० कालो वि०। के० मेत्तेण १ पलिदो० असंखे० भागेण। छन्वीसविह० कालो अणंतगुणो । एवं दोण्हं पंचिदियतिरिक्खाणं। णवरि एकवीस-विहत्तियकालस्सुविर अद्वावीस-छन्वीसविहात्तिय-कालो विसेसा०। केत्तियमेत्तेण १ पुन्वकोडिपुधत्तेण। एवं जोणिणीणं। णवरि वावीस-

विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है। इससे इकीस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है। इससे चौबीस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है। कितना विशेष अधिक है। एवंपापमके असंख्यातवें भागप्रमाण विशेष अधिक है। छव्वीस और अहाईस विभक्तिस्थानोंके काल परस्पर समान होते हुए भी चौबीस विभक्तिस्थानके कालसे विशेष अधिक हैं। कितने विशेष अधिक हैं। कितने विशेष अधिक हैं।

दूसरी पृथिवीसे छेकर सातवीं पृथिवी तक प्रत्येक पृथिवीमें सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है। इससे चौबीस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है। इब्बीस और अट्टाईस विभक्तिस्थानके काल परस्पर समान होते हुए भी चौबीस विभक्तिस्थानके काल से विशेष अधिक हैं। इसीप्रकार भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके कहना चाहिये।

§३ =७. तिर्यंचगतिमें तिर्थचोंमें वाईस विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है। इससे सत्ता-ईस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है। इससे चौबीस विभक्तिस्थानका काल असंख्या-तगुणा है। इससे इकीस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है। कितना विशेष अधिक है शाधिक मासप्रथंकत विशेष अधिक है। इकीस विभक्तिस्थानके कालसे अट्टाईस विभ-किखानका काल विशेष अधिक है। कितना विशेष अधिक है शप्त्योपमके असंख्यातवें मागप्रमाण विशेष अधिक है। अट्टाईस विभक्तिस्थानके कालसे छन्बीस विभक्तिस्थानका काल अनन्तगुणा है । इसीप्रकार पंचिन्द्रिय तिर्थच और पंचिन्द्रिय पर्याप्त तिर्थचोंके कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इन दोनोंके इकीस विभक्तिस्थानके कालसे अट्टाईस और लिब्बीस विभक्तिस्थानोंका काल विशेष अधिक कहना चाहिये। कितना विशेष अधिक कहना चाहिये शप्रवंकोट प्रथक्त विशेष अधिक कहना चाहिये। इसी-प्रकार योनिमती पंचिन्द्रिय तिर्थचोंके कथन कहना चाहिये। इसी- एकवीसिवहत्तिया णित्थ । पंचिदियतिरिक्ख-मणुस्सअपज्जत्तपसु णित्थ कालअप्पा-बहुअं । कुदो १ अद्वावीस-सत्तावीस-छन्दीसिव० उक्कस्सकालाणं तत्थ सिरसत्तुवलं-भादो । अथवा पंचिदिपतिरिक्ख-मणुस्सअपज्जत्तएसु सन्दत्थोवो छन्दीस-सत्तावीस-अद्वावीसिव० जहण्णकालो । उक्कस्सओ असंखेजगुणो ।

§ ३८८. मणुरसेसु पंचिवहित्य-कालप्पहुिंड जान तेनीसिनहित्यकालो ति तान मूलोघमंगो । तदो सत्तानीसिनहि॰ कालो असंखें अगुणो । चडनीसिनहि० कालो असंखें अगुणो । एक्कनीसिनहित्यकालो । विसेसाहिओ पुन्नकोडितिमागेण सादिरेएण । छन्नीस-अद्दानीसिनहि॰ कालो निसेसाहिओ पुन्नकोडिपुधत्तेण । एवं मणुसपञ्चनाणं । मणुसिणीसु लोभसुहुमिकद्दीनेदय-कालप्पहुिंड जान तेनीसिनहित्त्यकालो ति तान मूलोघमंगो । तदो तेनीस-निहित्त्यकालस्सुनिर एक्कनीसिनहित्यकालो संखे अगुणो, सत्तानीसिनहि॰ कालो असंखे अगुणो, चडनीसिनहित्त्यकालो असंखे अगुणो, छन्नीस-अद्दानीसिनहि॰ कालो विसे०।

बाईस और इक्षीस विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं। पंचेन्द्रिय तिर्यंच छट्यपर्याप्त और मनुष्य छट्यपर्याप्त जीवोंमें काछविषयक अल्पवहुत्व नहीं पाया जाता है, क्योंकि इन जीवोंके अहाईस, सत्ताईस और छव्वीस विभक्तिस्थानोंका उत्क्रष्टकाछ समान पाया जाता है। अथवा पंचेन्द्रिय तिर्यंच छट्यपर्याप्त और मनुष्य छट्यपर्याप्तकोंमें छव्वीस, सत्ताईस और अहाईस विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाछ सबसे थोड़ा है और उत्क्रष्टकाछ असंख्यातगुणा है।

\$ २ = - मनुष्यों में पाँच विभक्तिस्थानके कालसे लेकर तेईस विभक्तिस्थानके काल तकके स्थानोंका कालविषयक अल्पबहुत्व मूलोघके समान है। तदनन्तर तेईस विभक्तिस्थानके कालसे सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है। इससे चौबीस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है। इससे इक्कीस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक हैं। यहां विशेष अधिकका प्रमाण साधिक पूर्वकोटिका त्रिमाग है। इकीस विभक्तिस्थानके कालसे छन्दीस और अट्टाईस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है। यहां विशेष अधिकका प्रमाण पूर्वकोटिपृथक्त है। इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्तकों के कथन करना चाहिये। स्त्रीवेदी मनुष्यों में लोभकी सूक्ष्मकृष्टिके वेदककालसे लेकर तेईस विभक्तिस्थान तक काल विषयक अल्पबहुत्व मूलोघके समान जानना चाहिये। तदनन्तर तेईस विभक्तिस्थानके कालसे इक्कीस विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है। इससे सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुना है। इससे चौबीस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है। इससे छन्दीस और अट्टाईस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है।

§ ३८६. देवेसु सन्वत्थोवो वाबीसविह० कालो । सत्तावीसविह० असंखेजगुणो । छन्वीसविह० असंखेजगुणो । एक्कवीस-चढुवीस-अहावीसवि० कालो विसेसाहिओ । सोहम्मादि जाव उवित्मगेवज ति ताव सन्वत्थोवो वावीसवि० कालो, सत्तावीसवि० कालो असंखेजगुणो, एक्कवीस-चडवीस-छन्वीस-अहावीसवि० काला चत्तारि वि सिरेसा असंखेजगुणा । अणुद्दिसादि-अणुत्तरिवमाणवासियदेवेसु सन्वत्थोवो वावीसवि० कालो । एक्कवीस-चडवीस अहावीविह० काला तिण्णि वि सरिसा असंखेजगुणा ।

§ ३६०. इंदियाणुवादेण एइंदिएसु सन्वत्थोको सत्तावीसवि० कालो, अहावीस-विह० कालो असंखेजगुणो, छन्वीसविह० कालो अणंतगुणो । एवं जाणिदूण णेदन्वं जाव अणाहारए त्ति ।

## एवं काल-अप्पावहुअं समत्तं।

§३६१. संपिंह कालमस्सिद्ण जीव-अप्पावहुअं परूवणष्टं जइवसहाइरियो उत्तरसुत्तं

§३ = १. देवों में वाईस विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है। इससे सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है। इससे छन्नीस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है। इससे इक्कीस, चौवीस और अहाईस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है। सौधर्म करूपसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तक वाईस विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है। इससे सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है। इक्कीस, चौवीस, छुन्नीस और अहाईस विभक्तिस्थानोंके चारों काल परस्परमें समान होते हुए भी सत्ताईस विभक्तिस्थानके कालसे असंख्यातगुणे हैं। अनुदिशसे लेकर अनुत्तर विमान तक रहनेवाले देवोंमें बाईस विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है। इक्कीस, चौवीस और अहाईस विभक्तिस्थानोंके काल परस्परमें समान होते हुए भी बाईस विभक्तिस्थानोंके काल परस्परमें समान होते हुए भी बाईस विभक्तिस्थानके कालसे असंख्यातगुणे हैं।

§३२०.इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है। इससे अट्टाईस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है। इससे छुव्वीस विभक्तिस्थानका काल अनन्तगुणा है। इसीप्रकार जानकर अनाहारक मार्गणा तक कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ-यहां शेषमार्गणाओं में विभक्तिस्थानों के काल विषयक अल्पवहुत्वका कथन नहीं किया है किन्तु जानकर कथन कर लेनेकी सुचना की है। सो पहले सब मार्गणाओं में एक जीवकी अपेक्षा कालका कथन कर आये हैं। अतः उसके अनुसार यहां अल्पबहुत्वका विचार करलेना चाहिये।

इस प्रकार कालविषयक अल्पवहुत्व समाप्त हुआ।

§३११. अव कालका आश्रय लेकर जीवविषयक अल्पवहुत्वके कथन करनेके लिये यतिवृषम आचार्य आगेका सूत्र कहते हैं— भणदि-

# सव्वथोवा पंचसंतकम्मविहत्तिया।

§ ३६२. जीवा इदि एत्थ वत्तन्वं ? ण, अत्थावत्तीदो चेव तदवगमादो । कुदो एदेसिं थोवत्तं ? समयूणदे। आविष्याहि संचिदत्तादो ।

एकसंतकम्मविहत्तिया संखेजगुणा ।

§ ३६३. कुदो ? संखेजावलियकालब्भंतरे संचिदत्तादो । संखेजावलियत्तं कुदो णवदे १ उचदे, तं जहा-लोभसुहुमिक ही वेदयकालं आणिय हिम्म विदियबादरलोभ संगहिक विदय-काल (-किष्टिवेदयकालं ) समयुणदोआवलिफणलोभपढमसंगहिक ही-वेदयकालं च धेत्तूण एगविहत्तियकालो होदि । पुणो एदे तिण्णि वि काला पादेक्कं संखे-जावित्यमेत्ता अण्णोणं पेक्खिय संखेजावित्याहि समया (समब्म) हिया । तेण एकिस्से

\* पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं।

§३ ६२ .शंका-इस उपर्युक्त सूत्रमें 'जीवा' इस पदको और निश्चिप्त करना चाहिये था ? समाधान-नहीं, क्योंकि उक्त सूत्रमें 'जीवा' इस पदके नहीं रखने पर भी अर्थापत्तिसे ही उसका ज्ञान हो जाता है।

शुंका-ये पांच विभक्तिस्थानवाले जीव अन्य सभी विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे थोड़े क्यों हैं ?

समाधान-क्योंकि पांच विभक्तिस्थानका काल एक समय कम दो आवली है, अतः इतने कालमें सवसे थोड़े ही जीव संचित होंगे।

 भं पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे एक विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुरो हैं। §३८३. शुंका-ये एक विभक्तिस्थानवाले जीव पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे संख्यातगुणे क्यों हैं ?

समाधान-क्यों कि एक विभक्तिस्थानका काल संख्यात आवली है जो कि पांच विभ-क्तिस्थानके कालसे संख्यातगुणा है। अतः पांच विभक्तिस्थानके कालसे संख्यातगुणे कालके भीतर संचित एक विभक्तिस्थानवाले जीव पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे संख्यातगुणे ही होंगे । 🍎

शंका-एक विभक्तिस्थानका काल संख्यात आवली है यह किससे जाना जाता है ? समाधान-इस शंकाका समाधान इसप्रकार है-लोमकी सूक्ष्मकृष्टिका वेदककाल तथा अनिवृत्तिकरणमें लोभकी दूसरी बादर संग्रहकृष्टिका वेदककाल और लोभकी पहली संग्रहकृष्टिका एक समयकम दो आवलीसे न्यून वेदककाल इन तीनों कालोंको मिलाकर एक विभक्ति-स्थानका काल होता है, इससे जाना जाता है कि एक विभक्तिस्थानका काल संख्यात आवलीप्रमाण है। तथा ये तीनों ही काल अलग अलग संख्यात आवलीप्रमाण हैं और एक दूसरेसे संख्यात आवली अधिक हैं। इससे जाना जाता है कि एक विम्किस्थानका 

پ پیمام معارب

विहत्तियकालो संखेळागुणो। लोभतिद्यवादरिकट्टीवेदयकालो एकिस्से विहत्तिए कालबमंतरे किण्ण गहिदो १ ण, तिस्से सगसरूवेण उदयामावेण वेदयकालाभावादो।
अद्वसमयाहियळ्कमामब्भंतरे जेण अट्ठ चेव सिद्धसमया होंति तेण समयूण-दोआवलियमेत्तकालभंतरे संखेळाविल्यास च अद्वसमयसंचओ सन्वो लब्भइ ति जीव-अप्पाबहुअसाहण्डं परूविदकाल-अप्पावहुअं णिरत्थयमिदि १ होदि णिरत्थयं जिद अद्वसमयाहियळ्ळम्मासब्भंतरे चेव अद्वसिद्धसमया होति ति णियमो, किंतु अंतोस्रहृत्त-दियसपक्ख-मासब्भंतरे वि अद्वसिद्धसमया वि होति, सत्त-छ-पंच-चत्तारि-ति-दु-एकसिद्धसमया वि होति अणियमेग तेण कालपिडभागेणेव संचओ ति काल-अप्पावहुअं ण

काल पांच विभक्तिस्थानके कालसे संख्यातराणा है।

शंका-छोभकी तीसरी बादरकृष्टिका वेदककाल एक विभक्तिस्थानके कालमें सिमलित क्यों नहीं किया गया है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि लोभकी तीसरी बादरकृष्टिका स्वस्वरूपसे उदय नहीं होता है, अतः उसका वेदककाल नहीं पाया जाता । तात्पर्य यह है कि लोभकी तीसरी बादर कृष्टि सूद्म कृष्टिरूपसे परिणत हो जाती है जिसका उदय सूद्मसंपराय ग्रुणस्थानमें होता है। अतः लोभकी तीसरी बादरकृष्टिका अलगसे वेदककाल नहीं बतलाया है।

रंका-चंकि आठ समय और छह महीना कालमें केवल आठ ही सिद्ध समय होते हैं अतः आठ सिद्ध समयोंमें होनेवाला जीवोंका समस्त संचय एक समय कम दो आविल कालके भीतर तथा संख्यात आविल कालके भीतर प्राप्त हो जाता है, इसिलये जीविवयक अल्पबहुत्वकी सिद्धिके लिये जो कालिवयक अल्पबहुत्वकी सिद्धिके लिये जो कालिवयक अल्पबहुत्वकी सिद्धिके लिये जो कालिवयक अल्पबहुत्वकी क्षार हो कह है। इस शंका का यह ताल्पये है कि छह माह और आठ समयोंमें जो आठ सिद्ध समय होते हैं वे लगातार होनेके कारण पांच विभक्तिस्थानके एक समय कम दो आविलिप्रमाण कालमें तथा अन्य एक आदि विभक्तिस्थानोंके संख्यात आविलिप्रमाण कालमें भी एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। अतः विभक्तिस्थानके कालिवयक अल्पबहुत्वकी अपेका जो जीवोंका अल्पबहुत्व कहा है वह नहीं वनता है।

समाधान-यदि आठ समय अधिक छह महीना कालके भीतर ही लगातार आठ सिद्धसमय होते हैं ऐसा नियम होता तो जीवविषयक अल्पवहुत्वकी सिद्धिके लिये कहा गया काल विषयक अल्पवहुत्व निरर्थक होता, किन्तु एक अन्तर्भृहूर्त, एक दिन, एक पक्ष, और एक महीनाके भीतर भी अनियमसे आठ सिद्ध समय भी प्राप्त होते हैं और सात छह, पांच, चार, तीन, दो और एक सिद्ध समय भी प्राप्त होते हैं। अतः कालके प्रति-भागसे ही जीवोंका संचय होता है ऐसा मानना चाहिये और इसलिये कालविषयक अल्प-वहुत्व निरर्थक नहीं है।

णिरत्थयं । ण च जीवद्वाणसुत्तेण अद्वसमयाहियछमासणियमबलेण एगेगगुणद्वा-णिम्म जीवसंच्यं सरिसमावेण परूवणेण सह विरोहो, पुधभूद-आइरियाणं मुहवि-णिग्गयमेत्तेण दोण्हं थप्पभावमुवगयाणं विरोहाणुववत्तीदो ।

यदि कहा जाय कि आठ समय अधिक छह महीनाके नियमके बलसे एक एक गुण-स्थानमें जीवोंके संचयका समानरूपसे कथन करनेवाले जीवस्थानके सूत्रके साथ इस कथन का विरोध हो जायगा सो भी बात नहीं है, क्यों कि ये दोनों उपदेश अलग अलग आचार्योंके मुखसे निकले हैं, अतः दोनों स्वतन्त्ररूपसे स्थित होनेके कारण इनमें विरोध नहीं हो सकता।

विशेपार्थ-दसर्वे गुणस्थानमें १ विभक्तिस्थान होता है और नौवें गुणस्थानमें २, ३, ४, ५, ११, १२ और १३ विभक्तिस्थान होते हैं। यद्यपि २१ विभक्तिस्थान भी नौवें गुणस्थानमें होता है किन्तु वह केवल नौवेंमें न होकर अन्यत्र भी होता है और इस विभ-क्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्याका निर्देश भी इसी अपेक्षासे किया गया है। अतः इसे छोड़ भी दिया जाय तो भी दसवें गुणस्थानसे नौवें गुणस्थानमें कई गुनी जीवराशि प्राप्त होती है। यह वात उक्त विभक्तिस्थानोंके अल्पबहुत्वपर ध्यान देनेसे समझमें आ जाती है। किन्तु जीवडाणके द्रव्यप्रमाणानुयोगद्वारमें बतलाया है कि अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सृक्ष्मसाम्पराय, श्रीणमोह और अथोगिकेवली गुणस्थानमें जीवोंकी उत्कृष्ट संख्या समान होती है। अतः यतिवृषभ आचार्यके चूर्णिसूत्रोंके उक्त कथनका जीवट्ठाणके कथनके साथ विरोध आता है। किन्तु वीरसेन स्वामीने इसको मान्यताभेद कह कर समाधान किया है। वे लिखते हैं कि कदाचित् छह माह और आठ समयके अन्तमें लगातार आठ सिद्ध समय प्राप्त होसकते हैं और उनमें ६०८ जीव क्षपक श्रेणीपर चढ़ सकते हैं। अतः प्रत्येक गुण-`स्थानमें ६०८ जीव बन जाते हैं यह जीवहाणके द्रव्यप्रमाणानुयोग द्वारके उक्त सूत्रका अभिप्राय है। किन्तु चूर्णिसूत्रोंका यह अभिप्राय है कि यद्यपि आठ सिद्ध समयोंके प्राप्त होनेका कोई नियम नहीं है कदाचित् ७, ६, ५, ४, ३, २ और १ सिद्ध समय भी प्राप्त होते हैं, फिर भी वे लगातार न प्राप्त होकर एक अन्तर्मुहूर्त, एक दिन, एक पक्ष आदिके भीतर भी प्राप्त होते हैं। अतः प्रत्येक गुणस्थानमें ६०० जीव न मान कर कालके प्रतिभागके अनुसार ही जीवोंकी संख्या मानना चाहिये। तात्पर्य यह है कि कदाचित् इस क्रमसे जीव क्षपकश्रेणीपर चढ़ें जिससे उक्त विभक्तिस्थानोंके कालके अनुसार बटवारा होगया । इसप्रकार यह वात चूर्णिस्त्रोंके अभिप्रायानुसार सम्भव है, किन्तु जीवट्टाणके अभि-प्रायानुसार सम्भव नहीं। तथा जो बात जीवहाणके अभिप्रायानुसार सम्भव है बह चूर्णिसूत्रोंके अभिप्रायानुसार सम्भव नहीं है।

# \* दोण्हं संतकम्मविहत्तिया विसेसा०।

६ ३१४. जुदो १ लोभितिणिकिट्टीवेदयकालसं चिदजीवेहितो मृयाए तिणिन संगहिकट्टीवेदयकालेण लोभितिणिसंगहिकट्टीवेदयकालादो विसेसाहिएण संचिदजीवाणं पि विसेसाहियत्तदंसणादो । ण च विसेसाहियदंसणमिसद्धं पुन्तिज्ञकालादो अहिय-संखेजाविष्यासु सिद्धासिद्धसमएहि करंवियासु संचिदजीवोपलंभादो ।

- तिण्हं संतकम्मविहत्तिया विसेसाहिया।
- § ३६५. क्वदो १ मायातिण्णिसंगहिकट्टीवेदयकालसंचिदजीवेहिंतो माणितिणि-संगहाकट्टीवेदयकालेण मायातिण्णिसंगहाकट्टीवेदयकालादो विसेसाहिएण संचिद-जीवाणं विसेसाहियजुवलंभादो। ण च संचयकाले विसेसाहिए संते जीवसंचओ सरिसो, विरोहादो।
- \* एक विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे दो विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। § ३६४. शंका-एक विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे दो विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक क्यों हैं?

समाधान-जब कि लोभकी तीन संप्रहकृष्टिके वेदककालसे मायाकी तीन संप्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है, तब लोभकी तीन संप्रहकृष्टिके वेदककालमें जितने जीवोंका संचय भी विशेष अधिक ही देखा जाता है। और यह विशेष अधिक जीवोंका पाया जाना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि एक विभक्तिस्थानके कालसे दो विभक्तिस्थानका काल संख्यात आविल प्रमाण होते हुए भी विशेष अधिक है, और उन संख्यात आविलयोंमें, जिनमें कि सिद्ध समय और असिद्ध समय, दोनों पाये जाते हैं, जीव संचित होते हैं। अतः दो विभक्तिस्थानका काल बहुत होनेसे उसमें संचित होने वाले जीव भी बहुत हैं।

समाधान-मायाकी तीन संग्रहकृष्टिके वेदककालसे मानकी तीन संग्रहकृष्टियोंका वेदककाल विशेष अधिक है, अतः मायाकी तीन संग्रहकृष्टियोंके वेदककालमें जितने जीवोंका संचय होता है उससे मानकी तीन संग्रहकृष्टियोंके वेदककालमें साधिक जीवोंका संचय पाया जाता है। यदि कहा जाय कि दो विभक्तिस्थानवाले जीवोंके संचय कालसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंका संचयकाल विशेष अधिक भले ही पाया जाय पर दोनों विभक्तिस्थानोंमें जीवोंका संचय समान ही होता है सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेमें विरोध आता है।

### \* एकारसण्हं संतकम्मविइत्तिया विसेसाहिया।

§ ३६६. क्रुदो ? माणतिण्णिसंगहिक ही वेदयकाल संचिदजी वेहिंतो छण्णोकसाय-क्खिनणकालेण माणितिण्णिसंगहिक ही वेदयकालादो विसेसाहिएण संचिदएकार सिव्हिति-याण-मद्धान हुत्त्वलेण वहुत्ति सिद्धदो । माणितिण्णिसंगहिक ही वेदयकालादो को ध-तिण्णिसंगहाक ही वेदयकालो संखे जानिल याहि अञ्माहिओ । को धितिण्णिसंगहिक ही वेदय-कालादो कि ही करणद्धा संखे जानिल याहि अञ्माहिया । तत्तो अस्सकण्णकरणद्धा संखे जा-विलयाहि अञ्माहिया । तत्तो छण्णोकसाय क्खिनणद्धा संखे जानिल याहि अञ्माहिया । एदाओ चत्तारि संखे जानिल याओ मिलिद्ण तिण्णिसंगहाक ही वेदयकालस्स संखे जिद-भागमेत्ताओ चेन होति । तेण तिण्हं विहाति एहिंतो एक सर्पण्हं विहातिया विसेसाहिया ति भाणिदं । तिण्हं विहातियाण सुनिर चडण्णं विहातिया किण्ण पादिदा १ ण, तिण्हं विहातियकालादो संखे जा सुण्णे विहातियाल सिक्स संखे जिन्हा विहातियाल सिक्स संखे जा सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स

\* तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं।

\$ २ ६ ६. श्रंका—तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक क्यों हैं ?

समाधान—क्योंकि मानकी तीन संग्रह्छियोंके वेदक काळसे छुद्द नोकषायोंका क्षपणकाल विशेष अधिक है। अतः मानकी तीन संग्रह्छियोंके वेदककालमें जितने जीवोंका
संचय होता है उससे छद्द नोकषायोंके च्रपणकालमें संचित हुए ग्यारह विभक्तिस्थानवाले
जीव संचयकालके अधिक होनेसे बहुत सिद्ध होते हैं। मानकी तीन संग्रह्छिथोंके वेदककालसे कोधकी तीन संग्रह्छियोंका वेदककाल संख्यात आवली अधिक है। कोधकी तीन
संग्रह्छिथोंके वेदककालसे छिष्टकरणका काल संख्यात आवली अधिक है। छिष्ठकरणके
कालसे अश्वकणकरणका काल संख्यात आवली अधिक है। अश्वकर्णकरणके कालसे छद्द
नोकषायोंका क्षपणकाल संख्यात आवली अधिक है। ये चारों (विशेषाधिकरूप) संख्यात
आवलियां मिलकर तीन संग्रह्छिथोंके वेदककालके संख्यातवें भागमात्र ही होती हैं,
इसलिये तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं
यह कहा है।

शंका-तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंके अनन्तर चार विभक्तिस्थानवाले जीव क्यों नहीं कहे ?

समाधान-नहीं, क्योंकि तीन विभक्तिस्थानके कालसे चार विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है, अतः संख्यातगुणे कालमें संचित हुए जीव तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे संख्यातगुणे ही होंगे। इसल्पिये यहां तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंके कथनके अनन्तर चार गुणचं दट्टूण तथा अपह्तवणादो । ण च तकालस्स संखेजजगुणचमसिद्धं, कोध-अस्स-कणकरणकालं कोध-किटीकरणकालं कोधितिण्णिसंगहिकटीवेदयकालं च घेचूण चउण्हं विहानियाणमद्धाए अवद्वाणादो । णेदमेत्थासंकणिज्जं सोदएण चिडदस्स तिण्हं दोण्ह मेकिस्से विहिन्यकालो वि एकारसविहित्तियकालादो संखेजजगुणो लब्भइ तदो तेहि-मिम एकारसविहित्तिएहितो संखेजजगुणेहि होदन्वमिदि । किं कारणं ? कोहोदएण खनगसेढिं चढंताणमेव सन्वत्थ पहाणभावोवलंभादो । तदो ण किंचि विरुज्मदे ।

अवारसण्हं संतकम्मविहत्तिया विसेसाहिया ।

§ ३६७. कुदो १ छण्णोकसायखवणकालादो इत्थिवेदखवणकालस्स संखेजावाल-विभक्तिस्थानवाले जीवोंका कथन नहीं किया है।

तीन विभक्तिस्थानके कालसे चार विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है यह बात असिद्ध नहीं है, क्योंकि क्रोधके अश्वकर्णकरणका काल, फ्रोधकी कृष्टिकरणका काल और क्रोधकी तीन संप्रहकृष्टियोंका वेदककाल इन तीनोंको मिलाकर चार विभक्ति-स्थानका काल होता है।

यहां पर ऐसी आशंका भी नहीं करना चाहिये कि स्वोदयसे चढ़े हुए जीवके तीन, दो और एक विभक्तिस्थानका काल भी ग्यारह विभक्तिस्थानके कालसे संख्यातगुणा पाया जाता है इसिलये तीन, दो और एक विभक्तिस्थानवाले जीव भी ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे संख्यातगुणे होने चाहिये। इसका कारण यह है कि कोधके उदयसे च्याकश्रेणोपर चढ़े हुए जीवोंकी ही सर्वत्र प्रधानता देखी जाती है, इसिलये पूर्वोक्त कथनमें कोई विरोध नही श्राता है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि मानके उदयसे चढ़े हुए जीवोंके दो विभक्तिस्थानका काल और लोभके उदयसे चढ़े हुए जीवोंके एक विभक्तिस्थानका काल और लोभके उदयसे चढ़े हुए जीवोंके एक विभक्तिस्थानका काल ग्यारह विभक्तिस्थानका काल से संख्यातगुणा होगा। पर मान, माया और लोभके उदयके साथ क्षपक-श्रेणीपर चढ़नेवाले जीव बहुत थोड़े होते हैं। अतः एक, दो और तीन विभक्तिस्थानवाले जीव ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंके संख्यातगुणे न होकर कम ही होते हैं।

\* ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे बारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं।

५६७.शंका—ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे बारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक क्यों हैं १

समाधान-क्योंकि छह नोकषायोंके क्षपणकालसे स्त्रीवेदका क्षपणाकाल संख्यात श्रावली अधिक पाया जाता है। अतः ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे बारह विभक्तिस्थान बाले जीव विशेष अधिक हैं।

याहि समिहयत्त्रवलंभादो। केत्तियमेत्तेण विसेसाहिया ? अहियसंखेजावलियासु संचिद-जीवमेत्तेण।

\* चदुण्हं संतकम्मविहत्तिया संखेजागुणा।

§ ३६८ को गुणगारो १ किंचूण तिण्णि रूवाणि । कुदो १ इत्थिवेदक्खवणकालादो चर्चारिविहित्तियकालस्स किंचूणितगुणत्तुवलंभादो । तं जहा—दुसमयूणदोआविल-यूणअस्सकण्णकरणकालो कोधिकद्दीकरणकालो कोधितिण्णिसंगहिकद्दिवेदयकालो ति, एदे तिण्णि चढुण्हं विहित्तियकाला बारसविहित्तियकालादो पादेकं विसेसहीणा । संपिह एदेसु तिसु कालेसु तत्थ एगकालस्स संखेळिदिभागं घेतूण सेसदोकालेसु जहा परिवाडीए दिण्णेसु ते दो वि काला इत्थिवेदख़वणकालेण सिरसा होदूण तत्तो दुगुणचं पावेति । पुणो संखेळिदिभागूणो गहिदसेसकालो इत्थिवेदखवणकालादो जेण किंचूणो तेण वारसविहित्तियकालादो चढुण्हं विहित्तियकालो किंचूणितगुणो ति सिद्धं । एदिम काले संचिदजीवाणं पि एसो चेव गुणगारो; कालाणुसारिजीवसंचयव्श्ववगमस्स

शंका—उन विशेष अधिक जीवोंका प्रमाण क्या है ?

समाधान-ग्यारहवें विभक्तिस्थानके कालसे बारहवें विभक्तिस्थानका काल जितनी संख्यात आवलियां अधिक है, उसमें जितने जीवोंका संचय होता है उतना ही विशेषा-धिक जीवोंका प्रमाण है।

# बारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे चार विभाक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं।
 ह ३६ = . शंका—यहां गुणकारका प्रमाण क्या है ?

समाधान-कुछ कम तीन गुणकारका प्रमाण है।

शंका-गुणकारका प्रमाण इतना क्यों है ?

समाधान-क्योंकि स्त्रीवेदके क्षपणकालसे चार विभक्तिस्थानका काल कुछ कम तिगुना पाया जाता है। उसका खुलासा इसप्रकार है—दो समयकम दो आविल्योंसे न्यून अरव-कर्णकरणका काल, कोधकी छिष्ट करणका काल और कोधकी तीन संग्रह छिष्टियोंका वेदक काल ये तीनों काल मिलकर चार विभक्तिस्थानका काल होता है। किन्तु इस तीनों कालों में से प्रत्येक काल वारह विभक्तिस्थानके कालसे विशेषहीन है। अब इन तीनों कालोंमेंसे किसी एक कालके संख्यातवें मागको प्रहण करके और उसके दो माग करके प्रत्येक भागके ऊपर शेष दो कालोंको कमसे देयरूपसे दे देनेपर वे दोनों ही प्रत्येक काल स्त्रीवेदके कालके समान होते हैं और मिलकर स्त्रीवेदके कालसे दूने हो जाते हैं। तथा संख्यातवें मागसे न्यून शेष तीसरा काल चूंकि स्त्रीवेदके क्षपणकालसे कुछ कम होता है, इससे सिद्ध होता है कि बारह विभक्तिस्थानके कालसे चार विभक्तिस्थानका काल छुछ कम तिगुना है। तथा इस कालमें संचित हुए जीवोंका गुणकार भी इतना ही होगा। कालके अनुसार

# पमाणाणुकूलत्तदंसणादी ।

\* तेरसण्हं संतकम्मविहत्तिया संखेजगुणा।

§ ३६६. कुदो १ चढुण्हं विहत्तियकालादो संखेजगुणिम तेरसिवहित्तियकालिम संचिद्रजीवाणं पि ज्ञतीए संखेजगुणत्तदंसणादो । तेरसिवहित्तियकालस्स संखेजगुणतं कथं णव्वदे १ ज्ञत्तीदो । तं जहा-थीणिगिद्धियादिसोलसकम्माणं खवणकालो मणपज्ञव-णाणावरणादिवारसण्हं देसघादीवंधकरणकालो अंतरकरणकालो अंतरकरणे कदे णवुंसयवेदक्खवणकालो च एदे चत्तारि वि काला तेरसिवहित्तियस्स । अस्सकण्ण-करणकालो कोधिकहीकरणकालो कोधिविण्णिसंगहिकहीवेदयकालो च एदे तिण्णि वि चढुण्हं विहत्तियस्स । एदे तिण्णिवि काले पेक्सिद्ण पुव्विद्धकालो संखेजगुणो । कालितयं पेक्खिद्ण पुव्विद्धकालच्छकं विसेसाहियं किण्ण होदि १ ण, णवण्हं कालाणं समुद्यसमागमेण कालचढुक्कुप्पचीदो । के ते णवकाला १ जीवोंके संचयकी पद्धति प्रमाणानुकूल देखां जाती है ।

#चार विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात गुणे होते हैं।

§ ३८८. शंका—चार विभक्तिस्थानवाळे जीवोंसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात-गुणे क्यों हैं ?

समाधान-चूंकि चार विभक्तिस्थानके कालसे तेरह विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है, इसलिये युक्तिसे यही सिद्ध होता है कि चार विभक्तिस्थानके कालमें संचित हुए जीवोंसे तेरह विभक्तिस्थानके कालमें संचित हुए जीव संख्यातगुणे होते हैं।

शंका-चार विभक्तिस्थानके कालसे तेरह विभक्तिस्थानका काल संख्यात गुणा है यह केसे जाना जाता है ?

समाधान-युक्तिसे जान जाता है। उसका खुलासा इसप्रकार है-स्यानगृद्धि आदि सोल्ह कर्मों का क्षपणकाल, मनःपर्यय ज्ञानावरण आदि वारह कर्मों का देशघातिबन्धकरण-काल, अन्तरकरणकाल, और अन्तरकरण करने के अनन्तर नपुंसकवेदका क्षपणकाल ये चारों मिलाकर तेरह विभक्तिस्थानका काल है। तथा अश्वकर्णकरणकाल, क्रोधकृष्टिकरणकाल और क्रोधकी तीन संप्रहकृष्टियों का वेदककाल ये तीनों ही चार विभक्तिस्थानके काल हैं। इस-प्रकार, इन तीनों कालों को देखते हुए इनकी अपेक्षा पूर्वोक्त तेरह प्रकृति स्थानका काल संख्यातगुणा है।

शंका-पूर्वोक्त तेरह विभक्तिस्थानसंबन्धी चारों काल चार विभक्तिसंबन्धी तीनों कालोंसे विशेषाधिक क्यों नहीं हैं ?

समाधान-नहीं, क्योंकि नौ कालोंके समुदायके समागमसे चार कालोंकी उत्पत्ति हुई

थीणिगिद्धियादि सोलसकम्मक्खवणकालो १, मणपञ्जव-दाणंतराइयाणं देसघादीवंध-करणकालो २, ओहिणाण०-ओ हदंस०-लाहंतराइयाणं देसघादिवंधकरणकालो ३, सुदणाण०-अचक्खु०-मोगंतराइयाणं देसघादिवंधकरणकालो ४, चक्खुदंस० देस-घादिवंधकरणकालो ४, आभिण०-पिरभोग० देसघादिवंधकरणकालो ६, विरियंत-राइयदेसघादिवंधकरणकालो ७, तेरसण्हं कम्माणमंतरकरणकालो ८, णवुंसयवेद-क्खवणकालो ६, एदे णव काला । चढुण्हं विहत्तियकाला पुण तिण्णि चेव । तेण एदे पेक्खियूण पुन्विञ्चकाला संखेजगुणा । किंच सोलसकम्माणि खविय जाव मणपञ्जवणाणावरणीयं वंधेण देसघादिंण करेदि ताव से कालो चेव चडण्हं विहिच्यकालादो संखेजगुणो संखेजिहिदवंधसहस्सगिक्यणत्तादो । सन्वकालसमूहो पुण संखेजगुणो त्ति को संदेहो १ पुन्विञ्चकालअप्पावहुगादो वा तेरसविहित्तियकालस्स संखेजगुणतं णन्वदे ।

है अर्थात् इन चार कालोंमें नौ काल सम्मिलित है। अतः वे चार विभक्तिस्थानसंबन्धी तीन कालोंसे विशेषाधिक नहीं हो सकते।

शंका-वे नौ काल कौनसे हैं ?

समाधान-पहला स्त्यानगृद्धि आदि सोलह कर्मीका क्षपणकाल, दूसरा मनःपर्यय और दानान्तराय इन दो प्रकृतियोंका देशघातिबन्धकरणकाल, तीसरा अवधिज्ञानावरण अवधि-दर्भनावरण और लाभान्तराय इन तीन प्रकृतियोंका देशघातीवन्धकरणकाल, चौथा श्रुत-ज्ञानावरण, अचज्जदर्शनावरण, और भोगान्तराय इन तीन प्रकृतियोंका देशघातिवन्धकरण-काल, पांचवा चक्षुदर्शनावरण प्रकृतिका देशघातिवन्धकरणकाल, छठा मतिज्ञानावरण परि-भोगान्तराय इन दो प्रकृतियोंका देशघातीबन्धकरणकाल, सातवां वीर्यान्तराय प्रकृतिका देशघातिबन्धकरणकाल, आठवां मोहनीयकी तेरह प्रकृतियोंका अन्तरकरण काल और नौवां नपुंसकवेदका क्षपणकाल इसप्रकार ये नौ काल हैं, पर चार विभक्तिम्थानके काल तीन ही होते हैं। इससे इन दोनों कालोंको देखते हुए ज्ञात होता है कि चार विभक्तिस्थानसंबन्धी कालोंसे तेरह विभक्तिस्थानसंबन्धी काल संख्यातगुणे हैं। दूसरे, स्यानगृद्धि आदि सोलह कर्मीका क्षय करके तेरह विभक्तिस्थानवाला जीव जब तक मनःपर्ययज्ञानावरणीय कर्मके वन्धको देशघाति नहीं करता है तब तक जो काल होता है वही चारविभक्तिस्थानके कालसे संख्यातगुणा होता है, क्योंकि मनःपर्थयज्ञानावरणीय कर्मके देशघाति बन्धकरण संबन्धी कालके भीतर संख्यात हजार स्थितिबन्ध गर्भित हैं। अतएव तेरह विभक्तिस्थानका समस्त काल मिलकर चार विभक्तिस्थानके कालसे संख्यातगुणा है इसमें क्या सन्देह है। अथवा, पहले जो कालविषयक अल्पबहुत्व कह आये हैं उससे जाना जाता है कि चार विभक्ति-स्थानके कालसे तेरह विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है।

## श्वाचीससंतकम्मिवहत्तिया संखेळागुणा ।

\$४००. कुदो ? चारित्तमोहणीय-अणियट्टीकालादो संखेळगुणिम दंसणमोह-णीय-अणियट्टिकालिम संचिदजीवाणं पि संखेळगुणतं पि विरोहाभावादो । अष्ट-वस्सिटिदिसंतकम्मे चेष्टिदे तदो प्पहुि जाव सम्मत्तकखवणद्धाचरिमसमओ ति ताव वावीसिविहत्तियकालो । एसो चारित्तमोहक्खवग-अणियट्टी-अद्धादो संखेळगुणो ति कथं णव्वदे ? एवं मा जाणिळादु, किंतु तेरसिवहित्तियकालादो एसो कालो संखेळा-गुणो ति णव्वदे । कत्तो ? पुव्विल्लकाल-अप्पाबहुगादो । चारित्तमोहकखवणं पट्टवेंत-जीवेहिंतो दंसणमोहकखवणं पट्टवेंतजीवा संखेळगुणा ति ण घेत्तव्वं, उभयत्थ अठ्ठत्तर-सदजीवे मोत्तूण एत्तो बहुआणं चडणासंभवादो । ण च पट्टवणकालस्स थोवबहुत्त-

\* तेरह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे वाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात-गुणे हैं।

९४००. शंका-तेरह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात-गुणे क्यों हैं ?

समाधान—चूंकि चारिमोहनीयके अनिवृत्तिकरणसंबन्धी काळसे दर्शनमोहनीयका अनि-वृत्तिकरणकाळ संख्यातराणा है, इसिळये इसमें संचित हुए जीव भी संख्यातराणे होते हैं इस कथनमें कोई विरोध नहीं है।

शंका—स्थितिका पुन: पुन: अपकर्षण करते हुए जब सत्तामें स्थित कर्मोंकी स्थिति आठ वर्ष प्रमाण रह जाती है उस समयसे लेकर सम्यक्षकृतिके क्षपणकालके अन्तिम समय तक बाईस विभक्तिस्थानका काल होता है। यह काल चारित्रमोहनीयके क्षपक जीवके अनिवृत्तिकरणके कालसे संख्यातगुणा है यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-इस प्रकारका ज्ञान भले ही मत होओ किन्तु तेरह विभक्तिस्थानके कालसे बाईस विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है यह तो जाना ही जाता है।

शंका-किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-पूर्वोक्त कालविषयक अल्पबहुत्वसे जाना जाता है।

यहां पर चारित्रमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ करनेवाले जीवोंसे दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करनेवाले जीव संख्यातगुणे होते हैं ऐसा नहीं प्रहण करना चाहिये, क्योंकि दोनों जगह एक सौ आठ जीवोंसे अधिक जीव दर्शनमोहनीय या चारित्रमोहनीयकी क्षपणाके लिये एक साथ आरोहण नहीं करते हैं। यदि कहा जाय कि चारित्रमोहनीयकी क्षपणाके प्रारम्भ कालसे दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भकाल अधिक होगा इसनियके दोनोंके कालमें विशेषता होगी सो बात भी नहीं है, क्योंकि, दोनों प्रस्थापककालोंमें संख्यात समयका नियम देखा जाता है। यदि कहा जाय कि जघन्य अन्तर और उत्कृष्ट

कओ विसेसो अत्थि, उभयत्थ संखेजसमयणियमदंसणादो । ण च जहण्णुकस्संतर-विसेसो अत्थि एगसमयल्लम्मासब्भंतरणियमदंसणादो । तदो पुन्विल्लत्थो चेव घेत्तच्चो ।

### \* तेवीसाए संतकम्मविहत्तिया विसेसाहिया।

§४०१. जुदो १ सम्मत्तक्खवणकालादो विसेसाहियम्मि सम्मामिच्छत्तक्खवण-कालम्मि संचिदजीवाणं वि जुत्तीए विसेसाहियत्तदंसणादो । सम्मत्तक्खवणकालादो सम्मामिच्छत्तक्खवणकालो विसेसाहिओ त्ति जुदो णव्वदे १ पुव्विद्ध-अद्धप्पाबहुआदो ।

\* सत्तावीसाए संतकम्मविहत्तिया असंखेळागुणा।

§ ४०२. को गुणगारो ? पार्लदो० असंखेभागो । कुदो ? पलिदो० असंखे० भाग-मेत्तकालेण संचिदत्तादो सम्मत्तादो मिन्छत्तं पडिवज्जमाणजीवाणं बहुत्तुवरुंभादो च ।

अन्तरकी अपेक्षा दोनों प्रखापककालों ने विशेषता होगी सो बात भी नहीं है, क्योंकि दोनों प्रखापककालों ने ज्ञान्य अन्तरके एक समय और उत्कृष्ट अन्तरके छह महीना होनेका नियम देखा जाता है। अतः तेरह विभक्तिस्थानके कालसे बाईस विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है यह पूर्वोक्त अर्थ ही प्रहण करना चाहिये।

अवाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष
 अधिक हैं।

§ ४०१. शंका—वाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक क्यों हैं ?

समाधान-क्योंकि सम्यक्ष्रकृतिके क्षपणाकालसे सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिका क्षपणकाल विशेष अधिक है। अतः उसमें संचित हुए जीव भी विशेष अधिक हैं। यह युक्तिसे सिद्ध होता है।

शंका-सम्यक्प्रकृतिके क्षपणकालसे सम्यग्मिध्यात्वप्रकृतिका क्षपणकाल विशेष अधिक है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-पूर्वोक्त कालविषयक अल्पवहुत्वसे जाना जाता है।

 क्षेत्र्स विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात-गुणे हैं।

४०२. शंका—प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण क्या है ?
 समाधान—प्रकृतमें प्रयोपमका असंख्यातवांभाग गुणकारका प्रमाण है ।
 शंका—प्रकृतमें प्रयोपमका असंख्यातवां भाग गुणकारका प्रमाण क्यों है ?

समाधान-क्योंकि सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका सब्बय पल्योपमके असंख्या-तवें भाग प्रमाण काल तक होता रहता है और सम्यक्त्वसे मिध्यात्वको प्राप्त होने वाले

## एक्कवीसाए संतकम्मविहत्तिया असंखेजगुणा।

६४०३. को गुणगारो १ आविलयाए असंखेजिदिभागो । जुदो १ वे सागरो-वमकालब्भंतरउवक्कमणकालिम्म संचिदत्तादो । गुणगारो आविलयाए असंखेजिदि-भागो ति जुदो णव्वदे १ आइरियपरंपरागयसुत्ताविरुद्धवक्खाणादो । अहवा गुण-गारो तप्पाओग्गअसंखेजरूवमेत्तो, सम्मामिन्छत्तुव्वेल्लणकालिम्म संचिदजीवे पहुच पालिदोवमस्स आविलयाए असंखेजिदिभागो चेव भागहारो होदि ति णियमकारणा-णुवलंभादो । जुत्तीए पुण असंखेजिविलयाहि भागहारेण होदव्वं, अण्णहा एक्कवीस-विहत्तियभागहारादो असंखेजिगुणत्ताणुववत्तीदो । तं जहा—संखेजिविलयाओ अंतरिय जिद्द संखेजा उवक्कमणसमया एक्कवीसविहत्तियाणं लब्भंति, तो दोसु सागरेसु कि

जीव बहुत पाये जाते हैं, इन दोनों कारणोंसे जाना जाता है कि यहां गुणकारका प्रमाण पल्योपमका असंख्यातवां भाग है।

\* सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव असं ख्यातगुणे हैं।

६ ४०२. शंका-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण क्या है ?
समाधान-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग है ।
शंका-प्रकृतमें आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकारका प्रमाण क्यों है ?

समाधान-क्योंकि प्रकृतमें दो सागरोपमकालके भीतर जितने उपक्रमण काल होते हैं उनमें संचित हुए इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव लिये गये हैं। श्रतएव प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग कहा है।

शंका-फिर भी इससे यह कैसे जाना जाता है कि प्रकृतमें गुणकार का प्रमाण आव- छीका असंख्यातवां भाग है ?

समाधान-आचार्य परम्परासे सूत्रके अविरुद्ध जो व्याख्यान चला आ रहा है उससे जाना जाता है कि प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग है।

अथवा तत्त्रायोग्य अर्थात् सत्ताईस विभक्तिस्थानमें संचित जीवराशिका इकीस विभक्तिस्थानमें संचित जीवराशिमें भाग देनेपर जो असंख्यात प्रमाण छव्ध आता है उतना ही यहां गुणकारका प्रमाण है; क्योंकि पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण सम्य-गिमध्यात्वके उद्देखन कालमें संचित हुए जीवोंकी अपेक्षा विचार करनेपर पल्योपमका भागहार आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण ही होता है, इस प्रकारके नियमका कोई कारण नहीं पाया जाता। परन्तु युक्तिसे असंख्यात आवली प्रमाण भागहार होना चाहिये, अन्यथा वह भागहार इकीस विभक्तिस्थानके भागहारसे असंख्यात गुणा नहीं हो सकता है। आगे इसीका खुलासा करते हैं—संख्यात आवित्योंके अन्तरालसे यदि इकीस

लभामो ति पमाणेण फलगुणिदमिन्छामोविद्दे संखेजावित्याहि पालदोवमे खंडिदे एगभागो एकवीसविहत्तियाणमुवक्षमणकालो होदि । उवित्मवीसकोडाकोडीह्नवमेत्त-पिलदोवमगुणगारादो हेट्टा आविलयाए हिवदगुणगारो संखेजगुणो ति कृदो णन्वदे १ पिलदोवममेत्तकम्मिट्टिदीए आवाधा संखेजाविलयमेत्ता होदि ति आहरियवयणादो, आवाधाकंडयपह्नवयस्तादो च णन्वदे । एदम्हादो अवहारकालादो एकवीसविहत्तिय-अवहारकालो जिद्दे वि संखेजगुणहीणो तो वि संखेजाविलयमेत्तेण होदन्वं अट्ड्रतर-सदमेत्तजीविहितो उविर अवक्षमणाभावादो । अह जइ बहुआ होति आउअवसेण, तो वि आविलयाए असंखेजदिभागमेत्तेण होदन्वं । एदमवहारकालं तप्पाओग्ग-असंखेज-ह्वेहि गुणिदे सत्तावीसविहित्तिय-अवहारकालो जेण होदि तेण सत्तावीसविहित्तियाण-मवहारकालो असंखेजाविलयमेत्तो ति सिद्धं ।

विभक्तिस्थानवाले जीवोंके संख्यात उपक्रमण-समय प्राप्त होते हैं तो दो सागर प्रमाण कालमें कितने उपक्रमण-समय प्राप्त होंगे ? इस प्रकार त्रैराशिक करके फलराशिसे इच्छा-रिशको गुणित करनेपर जो लब्ध आवे उसमें प्रमाणराशिका भाग देनेपर संख्यात आव-लियोंसे पल्योपमको भाजित करने पर एक भागप्रमाण इकीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका उपक्रमणकाल आता है।

शंका—ऊपर अर्थात् 'तो दोसु सागरेसु कि लभामो' यहां पर जो पत्यका गुणकार बीस कोड़ाकोड़ी अंक प्रमाण है, उससे नीचे अर्थात् 'संखेब्जावलियाहि पलिदोवमे खंडिदे' यहां पर आवलिका गुणकार जो संख्यातगुणा स्थापित किया है, सो यह बात किस प्रमाणसे जानी जाती है ?

समाधान-एक पत्य कर्मिश्चितिकी आवाधा संख्यात आविष्ठप्रमाण होती है इस प्रकारके आचार्य वचनसे और आवाधाकाण्डकका कथन करनेवाले सूत्रसे जानी जाती है।

इस अवहारकालसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अवहारकाल यद्यपि संख्यातगुणा हीन होता है तो भी वह संख्यात आवलि प्रमाण होना चाहिये, क्योंकि अधिक से अधिक एक साथ एक सौ आठ क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव उपक्रमण करते हैं अधिक नहीं। अथवा आयुक्ती न्यूनाधिकताके कारण अधिक जीव उपक्रमण करते हैं ऐसा मान लिया जाय तो भी इक्कीस विभक्तिस्थान वाले जीवोंका अवहारकाल आवलिके संख्यातवें माग प्रमाण होना चाहिये। और इस अवहारकालको सत्ताईस विभक्तिस्थान वाले जीवोंके अवहारकालके योग्य असंख्यात अंकोंसे गुणित कर देनेपर चूंकि सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अवहार काल प्राप्त होता है अतः सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अवहारकाल असंख्यात आवलि प्रमाण सिद्ध होता है।

## # चडवीसाए संतकिमया असंखे० गुणा।

१४०४. को गुणगारो १ आवलि० असंखे० मागो । एकवीसविहत्तियकालेण चउवीसविहत्तियकाले सिरसो, सोहम्मीसाणकप्पेस सयल-असंजदसम्मादिहीणिवासेस चेव चउवीस-एकवीसविहत्तियाणं संभवादो । उवरि किण्ण घेप्पदे १ ण, सोहम्मीसाण-सम्माइहीहिंतो असंखेजगुणहीणेस घेप्पमाणे कारणवहुत्तामावेण असंखेजगुणहीणाणं गहणप्पसंगादो । ण च उवकमणकालमस्सिद्ण गुणगारो आवलियाए असंखेजिदि मागो ति वोत्तुं सिक्जदे, सोहम्मीसाण-उवकमणकालादो वेछाविहसागरव्भरुवकमणकालस्स वि संखेजगुणस्सेव उवलंभादो । एवसुवक्षमणकाले सिरसे संते कथमसंखेजिगुणतं जुजदि ति, ण एस दोसो, मणुसेहि समुप्पजमाणखइयसम्माइहिसंखेजनीविहितो सोहम्मीसाणकप्पेस अणंताणुवंधिचउकं विसंजोएमाण-अष्टावीससंतकिम्मयवेदग-सम्माइहीण-सुवसमसम्माइहीणं च समयं पिछ पिछदो० असंखे० भागमेत्ताणसुवलं-

इकीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव
 असंख्यातगुणे हैं।

§ ४०४. शंका-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण क्या है ?

समाधान-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग है।

शंका—चौवीस विभक्तिस्थानका काल इक्कीस विभक्तिस्थानके कालके समान है, क्योंकि समस्त असंयतसम्यगृद्दष्टियोंके निवासभूत सौधर्म और ऐशान करूपमें ही चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव अधिक संभव हैं। शायद कहा जाये कि सौधर्म और ऐशान करूपके ऊपरके सम्यगृद्दष्टि जीव प्रकृतमें क्यों नहीं प्रहण किये गये हैं? तो उसका समाधान यह है कि सौधर्म और ऐशान करूपके सम्यगृद्दष्टि होते हैं,अतः उनके प्रहण करनेपर बहुत्वका कारण न होनेसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी अपेक्षा चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हीन स्वीकार करना पड़ेंगे। तथा उपक्रमण कालकी अपेक्षा इकीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका गुणकार आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रकृतमें यदि एकसौ बत्तीस सागरके भीतर होनेवाले उपक्रमण कालका भी प्रहण किया जाय तो वह सौधर्म और ऐशानके उपक्रमणकालसे संख्यातगुणा ही पाया जायेगा। इसप्रकार उपक्रमण कालके समान रहते हुए इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले असंख्यातगुणे कैसे वन सकते हैं ?

समाधान—यह ठीक नहीं है, क्योंकि सौधर्म और ऐशान करपमें मनुष्योंमेंसे उत्पन्न होने वाले संख्यात क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धीकी विसयोजना करने वाले अर्डाईस निभक्तिस्थानी वेदक सम्यग्दृष्टि तथा उपश्रमसम्यग्दृष्टि जीव प्रति समय परयोपम

भादो, असंखेजदीवेसु भोगभूमिपडिमागेसु कम्मभूमिपडिमागदीवसमुद्देसु च णिवसंत-चउवीससंतकम्यियसम्माइडीणं सोहम्मीसाणेसु असंखेजाणमुवकमणसमयं पिड उप्पज्जमाणाणमुवलंभादो च। जदि एवं तो पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेण गुण-गारेण होदन्वं ? ण, सन्वोवक्तमणसमएस पिलदो० असंखे० भागमेत्राणं जीवाणं चउवीससंतकम्मियभावमुबक्कममाणाणमणुवलंभादो । जिंद एवं तो कथमुबक्कमंति ? कत्थ वि एकी। कत्थ वि दोण्णि, एवं गंत्ण कत्थंवि० संखेजा, कत्थ वि आविलयाए असंखेज्जदिभागमेत्रा, कत्थ वि आवालियमेत्रा, संखेज्जावलियमेत्रा असंखेज्जावलिय-मेता वा उवक्रमंति चरवीससंतकम्मियभावं, तेण आवलियाए असंखे॰ भागेणेव गुणगारेण होदन्वं । चउनीससंतकस्मियभागहारेण आवलियाए असंखेजजदिभागेण संखेज्जावित्यमेत्ते एकवीसविहत्तियभागहारे ओवट्टिदे आवित्याए असंखेजजदि-भागुवलंभादो वा गुणगारो आवलियाए असंखे॰ भागो । संखेडजावलियमेचे सोह-के असंख्यातर्वे भाग पाये जाते है, तथा भोगभूमिसम्बन्धी असंख्यात द्वीपोंमें और कर्म-भूमिसम्बन्धी द्वीप समुद्रोंमें निवास करने वाले चौवीस विभक्तिस्थानवाले सम्यग्दृष्टि जीव सौधर्म और ऐशान कल्पमें प्रत्येक उपक्रमणकालमें असंख्यात उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं। इन हेतुओंसे प्रतीत होता है इकीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात गुणे होते हैं।

शंका-यदि ऐसा है तो प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आक्छीका असंख्यातवां भाग न होकर पल्योपमका असंख्यातवां भाग होना चाहिये ?

समाधान-नहीं, क्योंकि सभी उपक्रमण कालोंमें परयोपमके असंख्यातवें भागप्रमाण जीव चौचीस विभक्तिस्थानको प्राप्त होते हुए नहीं पाये जाते हैं, अतः प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण परयोपमका असंख्यातवां भाग नहीं कहा।

शंका-यदि ऐसा है तो सम्यग्दृष्टि जीव किस कमसे चौबीस विभक्तिस्थानको प्राप्त होते है ?

समाधान-किसी उपक्रमणकालमें एक जीव, किसीमें दो, इसप्रकार उत्तरोत्तर किसीमें संख्यात, किसीमें आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण, किसीमें आवली प्रमाण, किसीमें संख्यात आवली प्रमाण, किसीमें असंख्यात आवलीप्रमाण जीव चौबीस विभक्तिस्थानको प्राप्त होते हैं, इससे यह निश्चित होता है कि गुणकार आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होना चाहिये। अथवा आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण चौबीस विभक्तिस्थान संबन्धी भागहारसे संख्यात आवली प्रमाण इक्कीस विभक्तिस्थान संबन्धी भागहारको भाजित कर देनेपर आवलीका अस-ख्यातवां भागमात्र प्राप्त होता है, इससे भी यही निश्चित होता है कि प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग ही है।

म्मीसाणकपेस एकवीसविहत्तिया (-य) जीवभागहारे संते णिरयतिरिक्षेस असंखेजजा-विलयमेत्तेण भागहारेण होदच्चं १ ण च एवं, वासप्रधत्तमेत्तुवक्रमणंतरेण उक्रस्सेण सह विरोहादो । ण एस दोसो, णिरयतिरिक्खगईस एकवीसविहत्तियाणमसंखेजजा-विलयमेत्तभागहारवस्वगमादो । ण च वासप्रधत्तरेण सह विरोहो, तस्स वहपुद्ध-वाचयत्तावलंबणादो । पयारंतरेण वि एत्थ परिहारो चितिय वत्तव्वो ।

\* अद्वावीससंतकिमया असंखेजगुणा।

६४०५. जुदो १ अद्वावीससंतकिमण सम्मादिष्टिणो मोत्तूण अण्णत्थ अणंताणु० चउक्सस विसंजोयणाभावादो । ण च ते सन्वे विसंजोएंति तेसिमसंखेन्जिदिभाग-मेत्वाणं चेव जीवाणं अणंताणुवंधिविसंजोयणपरिणामाणं संभवादो । एत्थ को गुण-

शंका-जब कि सौधमें और ऐशान कल्पमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण लानेके लिये मागहार संख्यात आवली प्रमाण है तो नारकी और तियमोंमें इक्कीस विभक्ति-स्थानवाले जीवोंका प्रमाण लानेके लिये भागहारका प्रमाण असंख्यात आवली होना चाहिये। परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा माननेपर नारकी और तिर्थमोंमें इक्कीस विभक्ति-स्थानवाले जीवोंके उत्कृष्ट उपक्रमणकालका अन्तर जो वर्षपृथक्त्व प्रमाण कहा उसके साथ विरोध आता है ?

समाधान-यह दोष ठीक नहीं है, क्योंकि नरकगित और तिर्यंचगितमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्या लानेके लिये भागहारका प्रमाण असंख्यात आवळी स्वीकार किया है। किन्तु ऐसा स्वीकार करनेपर भी इस कथनका वर्षपृथक्त्व प्रमाण अन्तर कालके साथ विरोध नहीं आता है, क्योंकि यहां वर्षपृथक्त्व पद वैपुल्यवाची स्वीकार किया है। अथवा यहां उक्त शंकाका परिहार प्रकारान्तरसे विचार करके कहना चाहिये।

\* चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात-गुगो हैं।

\$ ४०५. शंका-चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे अट्ठाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंद्यातगुणे क्यों हैं ?

समाधान-अडाईस विभक्तिस्थानवाले सन्यग्दृष्टि जीवोंको छोड़ कर अन्यत्र चार अनन्तानुवन्धी प्रकृतियोंकी विसंयोजना नहीं होती है। पर सभी अडाईस विभक्तिस्थान-वाले सन्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं करते हैं, क्योंकि उनके असंख्यातवें भागमात्र ही जीवोंके अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजनाके कारणभूत परिणाम सन्भव हैं। इससे प्रतीत होता है कि चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे अडाईस विभ-किस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे होते हैं।

गारो ? आविलयांए असंखेज्जिदिभागो । उवक्कमणकालिवसेसो एत्थ ण णिहाले-यव्वो, उवक्कममाणजीवाणं पमाणेण अविसेसे संते उवक्कमणकालिवसयफलोवलंभादो ।

\* छव्वीसविहत्तिया अणंतगुणा।

<sup>§</sup> ४०६. को गुणगारों <sup>१</sup> छन्वीसिवहत्तियरासिस्स असंखेजजिदमार्गो । एवं चुण्णिसुत्तोघो उचारणोघसमाणो समत्तो ।

<sup>§</sup>४०७. संपित उचारणमस्सियूण आदेसप्पावहुअं वत्तहस्सामो । कायजोगि-ओरा लिय०-अचक्खु०-भवसिद्धि०-आहारि ति ओघभंगो ।

§ ४०८. आदेसेण णिरयगईएणेरईएसु सन्वथोवा वावीसविहत्तिया। सत्तावी-सविह० असंखेज्जगुणा, एकवीसविह० असंखेज्जगुणा, चउवीसवि० असंखेज्जगुणा, अहा-वीसवि० असंखे० गुणा, छच्वीसविह० असंखेज्जगुणा। एवं पढमपुढवि-पंचिदियतिरिक्ख-

शंका—चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्यासे अट्ठाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्याके लानेके लिये गुणकारका प्रमाण क्या है ?

समाधान-गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग है।

प्रकृतमें उपक्रमण कालविशेषका विचार नहीं करना चाहिये, क्योंकि उपक्रमण कालोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंकी संख्या यदि समान हो तो उपक्रमणकालकी अपेक्षा विचार करनेमें सार्थकता है।

अद्वाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव
 अनन्तगुणे हैं।

🖇 ४०६. शंका-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण क्या है ?

समाधान-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण छन्वीस विभक्तिस्थानवाली जीवराशिका असं-ख्यातवां भाग है।

इस प्रकार चूर्णिसूत्रके ओघका कथन समाप्त हुआ। इसके समान ही उचारणाका अोघका कथन है।

§ ४०७. अब उच्चारणाका आश्रय लेकर आदेशकी अपेक्षा अल्पबहुत्वको बतलाते हैं-काययोगी, औदारिककाययोगी, अचक्षुदर्शनी, भन्य और आहारक इनमें अट्टाईस आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अल्पबहुत्व ओघके समान है।

\$ 800. आदेशसे नरकगितमें नारिकयोंमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे शोड़े हैं। इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अहाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे छब्बीस विभक्ति-स्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार पहली पृथिवीके नारकी जीवोंमें, पंचेन्द्रिय पंचिं०तिरि०पज्जत्त-देव-सोहम्मादि जाव सहस्सारे ति वत्तव्वं । विदियादि जाव सत्तामि ति एवं चेव वत्तव्वं । णवरि वावीस-एक्षवीसविहत्तिया णित्थ । एवं पंचिंदिय-तिरिक्खजोणिणी-भवण०-वाण०-जोदिसि० वत्तव्वं । तिरिक्ख० पढमपुढिविभंगो । णवरि छव्वीसविहात्तिया अणंतगुणा । पंचिंदियतिरिक्खअपज्ज० सव्वत्थोवा सत्तावीस-विह० । अहावीसविह० असंखेज्जगुणा । छव्वीसविह० असं० गुणा । एवं मणुस-अपज्ज०-सव्वविगलिंदिय-पंचिंदिय अपज्ज०-चत्तारिकाय वादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-तस अपज्ज०-विहंग० वत्तव्वं ।

\$ ४०६. मणुस्सेस सन्वत्थोवा पंचिवहत्तिया। एगवि० संखेज्जगुणा, दुवि० विसे-साहिया, तिवि० विसेसा०, एकारसवि० विसे०, वारसवि० विसे०, चदुवि० संखे-ज्जगुणा, तेरसवि० संखे०गुणा०, वाबीसवि० संखे० गुणा, तेवीसवि० विसे०, एक-तियेच और पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त जीवोंमें तथा सौधर्म और ऐशान स्वर्गसे लेकर सहस्रार

त्वचं आर पंचान्द्रय तियंच प्याप्त जावाम तथा साधम आर एशान स्वगस लकर सहसार तकके देवोंमें अल्पवहुत्वका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि यहां बाईस और इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव नहीं होते हैं। दूसरी आदि पृथिवियोंमें अल्पवहुत्वका जिसप्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि यहां बाईस और इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव नहीं होते हैं। दूसरी आदि पृथिवियोंमें अल्पवहुत्वका जिसप्रकार कथन किया है उसीप्रकार पंचेन्द्रिय तिथंच योनिमती जीवोंमें तथा भवनवासी, व्यन्तर और उयोतिषी देवोंमें कहना चाहिये। सामान्य तिर्थंचोंमें पहली पृथिवीके समान अल्पवहुत्वका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि यहां पर अहाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे इव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगुणे होते हैं। पंचेन्द्रिय तिर्थंच लब्ध्य-पर्याप्तकोंमें सत्ताईस विभक्तिस्थान वाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अहाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, वादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे पृथिवी आदि चारों स्थावरकाय, त्रसल्ब्यपर्याप्त और विभंगहानी जीवोंमें कथन करना चाहिये।

§ १०१. मनुष्यों में पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे एक विभक्ति-स्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे दो विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे वारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे चार विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे वाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे सन्ताईस विभन्गा गुणे हैं। इनसे चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे सन्ताईस विभन्गा गुणे हैं। इनसे चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे सन्ताईस विभन्गा गुणे हैं। इनसे चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे सन्ताईस विभन्गा गुणे हैं। इनसे चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे सन्ताईस विभन्न

वीसवि॰ संखेजगुणा, चउवीसवि॰ संखेजगुणा, सत्तावीसवि॰ असंखेजगुणा, अद्दा-वीसवि॰ असंखे॰ गुणा, छन्वीसवि॰ असंखे॰ गुणा। एवं मणुसपज्ज॰, णविर संखे-जगुणं कायन्वं। मणुस्सिणीसु सन्वत्थोवा एगविहत्तिया, दुवि॰ विसेसा॰, तिबि॰ विसे॰, एकारसवि॰ विसे॰, वारसवि॰ विसे॰, चदुवि॰ संखे॰ गुणा, तेरसवि॰ संखे॰ गुणा, वावीसविह॰ संखे॰ गुणा, तेवीसवि॰ विसेसा॰, एकवीसवि॰ संखे॰ जगुणा, चडवीसवि॰ संखेजगुणा, सत्तावीसविह॰ संखे॰ गुणा, अहावीसवि॰ संखे॰ गुणा, छन्वीसवि॰ संखे॰ गुणा।

 ४४०. आणदादि जात्र उविसमेविक ति सन्वत्थोवा वात्रीसवि०, सत्तावी-सवि० असंखे॰ गुणा, छन्वीसवि० असंखे॰ गुणा, एकावीसवि॰ संखे॰ गुणा, चउ-वीसवि॰ संखे॰ गुणा, अष्टावीसवि॰ संखे॰ गुणा। अणुद्दिसादि जाव अवराइदत्ति सन्त्रतथोवा वावीसवि०, एकवीसवि० असंखे० गुणा, चडवीसवि० संखे० गुणा, क्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अहाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात-गुणे हैं। इनसे छन्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार पर्याप्त मनुष्योंमें अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सामान्य मनुष्योंमें सत्ताईस, अट्टाईस और छन्नीस स्थानवाले उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे हैं। पर पर्याप्त-मनुष्योंमें उक्त स्थानवाले जीवोंको उत्तरोत्तर संख्यातगुणे कहना चाहिये। स्त्रीवेदी मनुष्योंमें एक विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे दो विभक्तिस्थान वाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे वारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेप अधिक हैं। इनसे चार विभक्ति-स्थानवाले जीव संख्यात्राणे हैं। इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात्राणे हैं। इनसे वाईस विभक्तिस्पानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे तेईस विभक्तिस्थान वाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे चौवीस विभक्ति-स्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अहाईस विभक्तिस्थान वाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे झुव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं।

् १४१०. आनतकरपसे छेकर उपरिम भैवेयक तकके देवोंमें वाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे छल्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव

अद्वावीसवि० संखे॰ गुणा। एवं सन्बहे, णवरि संखेजगुणं कायन्वं।

६ १११. इंदियाणुवादेण एइंदिय-वादर० पज्ज० अपज्ज०-सुहुमेइंदिय-सुहुमेइंदिय-पज्ज०-सुहुमेइंदिय अपज्जत्तएसु सन्वत्थोवा सत्तावीसविहत्तिया। अहावीसवि० असंखेज-गुणा, झन्वीसवि० अणंतगुणा। एवं सन्ववणप्पदि-सन्वणिगोद-मदि-सुद-अण्णाण-मिन्छादिष्टि असण्णि ति वत्तन्वं। णवरि वादरवणप्पदिकाइय-पत्तेयसरीरपंज० अपज्ज०-वादरणिगोदपदिष्टिदपज्जत्तअपज्जत्ताणं पुढविकाइयभंगो। पंनिदिय-पंनिदिय-पज्ज०-तस-तसपज्ज० ओघभंगो। णवरि छन्वीसवि० असंखे० गुणा। एवं पंचमण०-पंचवचि०-सण्णि-चक्खु ति क्तन्वं।

§ ४१२. ओरालियिसस्त० सन्तत्थोवा वावीसविहत्तिया, एक्वीसवि० संखे० गुणा, चउवीसवि० संखे० गुणा, सत्तावीसवि० असंखे० गुणा, अद्दावीसवि० असंखे० असंख्यातगुणे हैं। इनसे चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अद्दाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें भी कथनं करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अनुदिशादिकमें वाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे कह आये हैं, पर यहां वाईस विभक्तिस्थानवालोंसे इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे होते हैं।

§ ४११. इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, स्ट्र्स एकेन्द्रिय पर्याप्त और स्ट्र्स एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंमें सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे छुट्ट्रीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगुणे हैं। इसीप्रकार सभी वनस्पतिकायिक, सभी निगोद, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिध्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त, वादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर पर्याप्त, वादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर पर्याप्त और वादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर अपर्याप्त, वादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर पर्याप्त और वादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर अपर्याप्त जीवोंमें पृथिनी कायिक जीवोंके अल्पबंहुत्वके समान अल्पबंहुत्व कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें छट्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे अनन्तगुणे न होकर असंख्यातगुणे होते हैं। इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, संज्ञी और चज्जदर्शनी जीवोंमें अल्पबंहुत्वका कथन करना चाहिये।

६ ४१२. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे चौवीस विभक्तिस्थान-वांले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे गुणा, छन्वीसवि॰ अणंतगुणा । वेउन्विय॰ सन्वत्थोवा सत्तावीसवि॰ एकवीसवि॰ असंखे॰ गुणा, चउवीसवि॰ असंखे॰ गुणा, अहावीसवि॰ असंखे॰ गुणा, छन्वी-सवि॰ संखे॰ गुणा । वेउन्वियमिस्स॰ सन्वत्थोवा वावीसविहत्तिया, एकवीसवि॰ संखे॰ गुणा, सत्तावीसवि॰ असंखे॰ गुणा, चउवीसवि॰ असंखे॰ गुणा, अहावीसवि॰ असंखे॰ गुणा, छन्वीसवि॰ असंखे॰ गुणा। कम्मइय॰ एवं चेव। णविर छन्वीसवि॰ अणंतगुणा। एवमणाहार॰ वत्तन्वं। आहार॰-आहारमिस्स॰ सन्बद्धभंगो, णविर वावीसं णित्थ।

 $\S$  ४१३. वेदाणुवादेण इत्थि० सच्वत्थोवा चारसविहत्तिया, तेरसवि० संखे० गुणा, वाबीसवि॰ संखे॰ गुणा, तेवीसवि॰ विसे॰, एकवीसवि॰ संखे॰ गुणा, सत्तावीसवि॰ असंखे॰ गुणा, चउवीसवि॰ असंखे॰ गुणा, अहावीसवि॰ असंखे॰ गुणा, छन्वीसवि॰ अङ्घाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे छन्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगुणे हैं । वैक्रियिक काययोगी जीवोंमें सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे इक्षीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे चौवीस विभक्तिस्थान-वाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यागुणे हैं । इनसे छुट्योस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें वाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सवसे थोड़े हैं। इनसे इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात-गुणे हैं। इनसे छच्चीस विभक्तिस्थाननाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार कार्मणकाय-योगी जीवोंमें भी अल्पवहुत्वका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि कार्मण-काययोगियोंमें अहाईस विमक्तिस्थानवाले जीवोंसे छन्बीस विमक्तिस्थानवाले जीव अनुन्तुगुणे होते हैं। कार्मणकाययोगियोंके समान जनाहारक जीवोंमें अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये। आहारक और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें सर्वार्धसिद्धिके देवोंके समान अल्पवहुत्वका कथन करना चाहिये। इतनी विशेपता है कि इन दो योगवाले जीवोंके बाईस विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है।

\$ ११३. वेद मार्गणाके अनुवादसे स्नीवेदमें बारह विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्या-तगुणे हैं। इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अहाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे छव्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्या- असंखे॰ गुणा। पुरिसवेदे सन्वत्थोवा पंचिवहात्तिया, एकारसिव० संखे॰ गुणा, वारसिव० विसेसा०, तेरसिव० संखे॰ गुणा, वावीसिव० संखे॰ गुणा, तेवीसिव० विसे०, सत्तावीसिव० असंखे॰ गुणा, एकवीसिव० असंखे॰ गुणा, चउवीसिव० असंखे॰ गुणा, अहावीसिव० असंखे॰ गुणा, छन्वीसिव० असंखे॰ गुणा। णवंसए सन्वत्थोवा वारसिवहित्या, तेरसिव० संखे॰ गुणा, वावीसिव० संखे॰ गुणा, तेवीसिव० विसे०, सत्तावीसिव० असंखे॰ गुणा, एकवीसिव० असंखे॰ गुणा, चउवीसिव० असंखे॰ गुणा, अहावीसिव० असंखे॰ गुणा, छन्वीसिव० अणंतगुणा। अवगद० असंखे॰ गुणा, अहावीसिव० एकवीसिव० संखे॰ गुणा, चउवीसिव० संखे॰ गुणा, पंचिव० संखे॰ गुणा, एगाव० संखे॰ गुणा, द्वि० विसेसा०, तिवि० विसेसा०, चदुवि० संखेङगुणा।

इं ४१४. कसायाणुवादेण कोधक० सन्वत्थोवा पंचविहत्तिया, एकारसवि० संखे० तगुणे हैं। पुरुपवेदमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे ग्यारह विभ-क्तिस्थानवाले जीव संख्यातराणे हैं। इनसे वारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातराणे हैं। इनसे वाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे चौबीस निभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अहाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे छन्त्रीस विभक्तिस्थानवाले जीव अर्संख्यातगुणे हैं। नपुंसकवेदमें बारह विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे वाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्या-तगुणे हैं। इनसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सत्ताईस विभ-क्तिस्थानवाळे जीव असंख्यातँगुणे हैं । इनसे इकीस विभक्तिस्थानवाळे जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुण हैं। इनसे अहाईस विभक्ति-स्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे छन्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगुणे हैं। अपगतवेदमें ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे इकीस विभक्तिस्थान-वाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे पांच विभक्तिस्थानवाळे जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे एक विभक्तिस्यानवाळे जीव संख्यात-गुणे हैं। इनसे दो विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे तीन विभक्तिस्था-नवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे चार विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं।

४४१४. कषाय मार्गणाके अनुवादसे कोधकषायमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे वारह विभक्ति-

**९ ४१५. आमिणि०-सुद०-ओहि० सन्बत्थोवा पंचविहत्तिया, एकवि० संखे०** स्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे चार विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। शेप कथन ओघके समान है। मानकषायमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे चार विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे वारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे तीन विभक्तिस्थानवाळे जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाळे जीव संख्यातगुणे हैं। शेप कथन ओघके समान है। मायाकपायमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोडे हैं। इनसे तीन विभक्तिस्थानवाळे जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे चार विभक्तिस्थान-वाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे ग्यारह विमक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे वारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे दो विभक्तिस्थानवाले जीव संद्यातगुणे हैं। इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाळे जीव संख्यातगुणे हैं। शेष कथन ओघके समान है। लोभकषायमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे दो विभ-क्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे चार विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे वारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे एक विभक्तिस्यानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। शेष कथन ओघके समान है। अकषायी जीवोंमें इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। अकषायी जीवोंमें जिसप्रकार अल्पवहुत्वका कथन किया है उसीप्रकार यथाख्यातसंयतोके भी अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये।

\$ 8 र प्र. मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे एक विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात्राणे हैं। इसप्रकार तेईस विभक्ति-

गुणा। एवं जाव तेवीसविहत्तिओ त्ति ओघभंगो। तदो एक्कवीस० असंखे० गुणा, चउवीस० असंखे० गुणा, अङ्घावीस० असंखे० गुणा । एवमोहिदंसण० सम्मादिङि त्ति वत्तन्वं। मणपज्ज ० एवं चेव, णवरि संखेज्जगुणं कायन्वं। एवं संजद० सामा-इयच्छेदो व चर्चर्व । परिहार व मन्वत्थोवा वावीसविहितया, तेवीसविह विसे , एक्वीसवि॰ संखे॰ गुणा, चडवीसवि॰ संखे॰ गुणा, अद्वावीसवि॰ संखे॰ गुणा। एवं संजदासंजदाणं । णवरि चडवीसवि० असंखे० गुणा, अहावीसवि० असंखे० गुणा। सुहुमसांपरा० सन्वत्थोवा एकवि०, चउवीसवि० संखे० गुणा, एकवीस० संखे० गुणा। असंजद० सन्वत्थोवा वावीसविह०, तेवीसविह० विसे०, सत्तावीस० असंखे॰गुणा, एक्कवीसवि॰ असंखे॰ गुणा, चउवीस॰ असंखे॰ गुणा, अहावीसवि॰ असंखे॰ गुणा, ऋन्वीसवि॰ अणंतगुणा। एवं तेउ०-पम्म०। णवरि छन्वीस० स्थान तक ओघके समान कथन करना चाहिये। तदनन्तर तेईस विभक्तिस्थानवाले जीवोसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अट्राईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके भी कथन करना चाहिये। मन:पर्थयज्ञानी जीवोंके भी इसीप्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मतिज्ञानी आदि जीवोंमें जिन स्थानवाले जीवोंको असंख्यातगुणा कहा है उन्हें यहां संख्यातगुणा कर लेना चाहिये। मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके अल्पवहुत्वके समान संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना-संयत जीवोंके अल्पवहुत्वका कथन करना चाहिये। परिहारिवशुद्धिसंयतोंमें वाईस विभ-क्तिस्थानवाले जीव सवसे थोड़ हैं। इनसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अडाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार संयतासंयतोंके कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें इक्कीस विभक्तिस्थान-वाले जीवोंसे चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव अंसंख्यातगुणे हैं। इनसे अद्वाईस विभक्ति-स्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। सूक्ष्मसांपराधिकसंयतोंमें एक विभक्तिस्थानवाले जीव-सबसे थोड़े हैं। इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे इक्कीस .विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। असंयतोंमें वाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थों हैं। इनसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सत्ताईस विभ-क्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इससे चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अहाईस विभक्ति-स्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इससे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगुणे हैं। इसीप्रकार तेजोलेश्या और पद्मलेश्यामें कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि

असंखे • गुणा ।

§ ४१६. किण्ह०-णील० सन्वत्थोवा एकवीसविह०, सत्तावीसविह० असंखे० गुणा, चंउवीस० असंखे० गुणा, अडावीस० असंखे० गुणा, छन्वीस० अणंतगुणा। काउ० सन्वत्थोवा वावीस विह०, सत्तावीस० असंखे० गुणा। सेसं ओघभंगो। सक्किलेस्स० जाव तेवीसविहत्तिया ति ओघभंगो। तदो सत्तावीस० असंखे० गुणा। वविष्ठ आणदभंगो। अभवसिद्धि० सासण० णित्थ अप्पावहुगं। खइयसम्माइष्टीस जाव तेरसविहत्तिओ ति ओघभंगो। तदो एकवीस० असंखेळगुणा। वेदय० सन्वत्थोवा वावीसविह०, तेवीसविह० विसेसा०, चउवीस० असंखे० गुणा, अडावीस० असंखे० गुणा। एवं सम्मामिन्छत्ते वि।

#### एवमप्पाबहुगं समत्तं।

इनमें अद्वाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे छन्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे होते हैं।

§ ४१६. कूंग्णा और नील लेक्यामें इक्रीस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़ है। इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाळे जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे चौचीस विभक्तिस्थानवाळे जीव असंख्यात्रगुणे हैं। इनसे अहाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात्रगुणे हैं। इनसे छन्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगुणे हैं। कपोतलेश्यामें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़ हैं। इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। शेष कथन ओघके समान है। शुक्क छेत्रयावाले जीवोंमें तेईस विभक्तिस्थान तक अल्पवहृत्व भोघके समान है। तदनन्तर तेईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले असंख्यातगुणे हैं। इनके ऊपर आनतके समान जानना चाहिये। अभन्य और सासादन सम्यग्दृष्टि जीवोंमें अल्पवहुल नहीं है। क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें तेरह विभक्तिस्थान तक अल्पबहुत्व ओघके समान है। तेरह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोडे हैं। इनसे तेईस विभक्तिस्थांनवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे चौवीस विभक्तिस्थान-वाळे जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अहाईस विभक्तिस्थानवाळे जीव असंख्यातगुणे हैं। चपशमसम्यग्दृष्टियोंमें चौवीस विमक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अहाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार सम्यग्मिण्यात्वमें भी कथन करना चाहिये।

इसप्रकार अल्पबहुंत्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

# \* मुजगारो अप्पदरो अवहिदो कायव्वो।

§ ४१७. एदेण भुजगाराणिओगद्दारं स्चिदं जइवसहाइरिएण । कथं भुजगारअप्पद्र-अविद्वाणं तिण्हं पि भुजगारसण्णा १ ण, तिण्हमण्णोण्णाविणाभावीणमण्णोण्णसण्णाविरोहादो, अवयिवदुवारेण तिण्हमवयवाणमेयत्तादो वा । भुजगाराणिओगद्दारं
किमहं बुचदे १ पुन्वुत्तपदाणमवद्दाणाभावपरूवणहं । तत्थ भुजगारिवहत्तीए इमाणि
सत्तारस आणिओगद्दाराणि णादन्वाणि भवंति । तं जहा—समुक्तित्तणा सादियविहत्ती
अणादियविहत्ती भुवविहत्ती अद्धुविवहत्ती एगजीवेण सामित्तं कालो अंतरं, णाणाजीवेहि भंगविचओ भागाभागो परिमाणं खेतं पोसणं कालो अंतरं भावो अप्पावहुअं
चेदि।

ु ४१८. सम्रक्तिणाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अत्थि भुजगार-अप्पदर-अविद्वविहत्तिया । एवं सत्तसु पुढवीसु । तिरिक्ख-पंचिंदिय-तिरिक्ख-पंचिं० तिरि० पज्ज०-पंचिं० तिरि० जोणिणी-मणुसतिय-देव-भवणादि जाव

अन्पतर और अवस्थित स्थानोंका
 कथन करना चाहिये।

शंका-भुजगार, अल्पतर और अवस्थित इन तीनोंकी भुजगार संज्ञा कैसे हो सकती है ? समाधान-भुजगार, अल्पतर और अवस्थित ये तीनों एक दूसरेकी अपेक्षासे होते हैं, इसिलये इन्हें तीनोंमेंसे कोई एक संज्ञाके देनेमें कोई विरोध नहीं आता है। अथवा अव-यवीकी अपेक्षा ये तीनों अवयव एक हैं; इसिलये भी ये तीनों किसी एक नामसे कहे जा सकते हैं।

शंका-यहां भुजगार अनुयोगद्वारका कथन किसलिये किया है ?

समाधान-पूर्वोक्त विभक्तिस्थान सर्वथा अवस्थित नहीं है, इसका ज्ञान करानेके लिये यहां भुजगार अनुयोगद्वारका कथन किया है।

मुजगार विभक्तिस्थानमें ये सत्रह अनुयोगद्वार जानने चाहियें। वे इसप्रकार हैं— समुत्कीर्तना, सादिविभक्ति, अनादिविभक्ति, घ्रुवविभक्ति और अध्रुवविभक्ति, एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल और अन्तर, तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा मंगविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व।

१४१ - उनमेंसे समुत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओवनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओवकी अपेक्षा मुजगार अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थान-वाले जीव हैं। इसीप्रकार सातों पृथिवियोंके नारिकयोंमें तथा तिर्थंच, पंचेन्द्रिय तिर्थंच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्थंच, पंचेन्द्रिय योनिमती तिर्थंच, सामान्य, पर्याप्त और स्तीवेदी ये

`.}\_

उयरिमगेवज्जे नि-पंचि दिय-पंचि ० पज्ज० - तस-तसपज्ज० - पंच मण० - पंच वाचि० - कायजोगि-ओरालिय० - वेडान्च य० - तिर्णि वेद० - चत्तारि कयाय-असंजद - चक्खु० - अचक्खु० छलेस्स० - भवसि० - साण्ण० - आहारि ति वत्तन्त्रं । पंचि० तिरिक्ख अपज्ज० आत्थ अप्पदर-अव हिदिविहित्तिया । एवं मणुसअपज्ज० - अणुिहसादि जाव सन्त्रह० सन्त्रएइंदिय-सन्विवगलिदिय - पंचि० अपज्ज० - पंचकाय० - तसअपज्ज० - ओरालियमिस्स० वेडिन्च यमिस्स० - कम्मइय० - अवगद० - मदि - सुद - अण्णाण - विहंग० - आभिणि ० - सुद० ओहि० - मण्यज्ज० - संजद - सामाइयच्छेदो० - परिहार० - संजदासंजद - ओहिदंस० - सम्मादि०
खइय० - वेदय० - उवसम० - मिच्छादि० - असण्णि० - अणाहारि ति वत्तन्त्रं। आहार० - आहारमिस्स० अत्थि अवहिदिवहित्तिया। एवमकसायि० - सुदु मसांपराइय० - जहाक्खाद० अभवसिद्धि० - सासण्य० - सम्मामिच्छाइ०।

## एवं समुक्तित्तणा समत्ता।

तीनों प्रकारके मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे छेकर उपरिम प्रैवेयक तकके देव, पंचिन्द्रिय, पंचिन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पाचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, वैकियिक काययोगी, कीवेदी, पुरुपवेदी, नपुंसकवेदी, चारों कपाय-वाले, असंयत, चक्षुर्दश्नी, अचक्षुदर्शनी, छहों छेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंमें कथन करना चाहिये। अर्थात् इन उपर्युक्त मार्गणाओंमें भुजगार, अल्पतर और अवस्थित ये तीनों प्रकारके स्थान पाये जाते हैं।

पंचिन्द्रियतिर्थंच लव्ध्यप्याप्तक जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित ये दो स्थान पाये जाते हैं मुजगार नहीं। इसीप्रकार लव्ध्यप्याप्तक मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थिसिद्ध तकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लव्ध्यप्याप्त, पांचों स्थावरकाय, असलव्ध्यप्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अपगतवेदी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविद्यद्विसंयत, संयतासंयत, अवधि-दर्शनी, सन्यग्द्यि, क्षायिकसम्यग्द्यि, वेदकसम्यग्द्यि, उपश्मसम्यग्द्यि, मिध्याद्यि, असंज्ञो और अनाहारक जीवोंमें कथन करना चाहिये। अर्थात् इन उपर्युक्त मार्गणाओंमें भुजगारके विना अल्पतर और अवस्थित ये दो स्थान पाये जाते हैं।

आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें केवल एक अवस्थित विभक्ति-स्थानवाले ही जीव होते हैं। इसीपकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथाख्यात-संयत, अभेन्य, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए।

इस प्रकार समुत्कीर्तना अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

६ ४१६. सादिय-अणादिय-धुन-अद्धुन-अणिओगद्दाणि जाणिदूण वत्तन्वाणि । ६४२० सामित्ताणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्य ओघेण भुजगार-अप्पद्द-अविद्विद्वित्त्ती कस्स ? अण्णद्दस्स सम्मादिद्विस्स मिन्छादिद्विस्स वा । एवं सत्तमपुद्विन्-तिरिक्ख-पंचिं । तिरि पज्ज - पंचिं । तिरि जोणिणी-मणुस्सितय-देव-भवणादि जाव उविरिमगेवज्ज - पंचिंदिय-पंचिं । पज्ज - तस-तसपज्ज - पंचिमण - पंचविन् - कायजोगि-ओरालिय - वेउन्विय - तिण्णिवेद-चत्तारि क०-असंजद-वक्खु०-अचक्खु०-छलेस्सा०-भवसिद्धिय - सिण्ण ० - आहारि ति वत्तन्वं । पंचि ० तिरि अपज्ज अप्पद्द अविद्वि कस्स श अण्णद्दस्स । एवं मणुसअपज्ज , अणुद्दिसादि जाव सन्वद्घ०-सन्वएइंदिय-सन्विगिलिंदिय-पंचि अपज्ञ ० - पंचकाय-तसअपज्ज ० - ओरालियामिस्स० - वेउन्वियमिस्स० - कम्मइय - मिद - सुद-अण्णाण-विहंग ० सिन्छाइ० - अस्णिण ० - अणाहारि ति वत्तन्वं ।

§ ४२१. ब्राहार०-आहारामिस्स० अवद्विद० कस्स १ अण्णदरस्स । एवमकसायि०-

हु ४१ ह. सादि, अनादि, घ्रुव और अघ्रुव अनुयोगद्वारोंको जानकर कथन करना चाहिये।

§ ४२०. खामित्व अनुयोगद्वारकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओवनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा भुजगार, अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होते हैं। यथासम्भव किसी एक सम्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टिके होते हैं। इसी प्रकार सातवीं पृथ्वीके जीवोंमें तथा तिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्यंच पर्याप्त, पंचेन्द्रियतिर्यंच योगीमती, सामान्य पर्याप्त और स्त्रीवेदी ये तीन प्रकारके मनुष्य, सामान्य देव, मवनवासियोंसे छेकर उपित्म प्रवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस-पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, चारों कषायवाले, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, छहीं छेरयावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कथन करना चाहिये।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होते हैं। इसी प्रकार लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, लब्ध्यपर्याप्त पंचेन्द्रिय, पांचों स्थावरकाय, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, औदारिकिमिश्रकाययोगी, वैक्तियिकिमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिए।

§ ४२१. आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अवस्थित विभक्ति-स्थान किसके होता है १ किसी भी आहारककाययोगी या आहारकमिश्रकाययोगी जीवके होता है। इसी प्रकार अकषायी, यथाख्यातसंयत, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्भिध्या- जहावस्वाद ०-सासण०-सम्मामि० वत्तव्वं । अवगद० अप्पदरं कस्स १ खवयस्स । अविद्वं कस्स १ अण्ण० उवसामयस्स खवयस्स वा । आभिणि०-सुद०-ओहि०-मणपज्ज० अप्पदरं कस्स १ अण्ण० । अविद्वं कस्स १ अण्ण० । एवं संजदासंजदे-सामाइय-छेदो०-परिहार०-संजद-ओहिदंस०-सम्मादि०-वेदय-उवसम० वत्तव्वं । सुद्धम-सांपराइय० अविद्वं कस्स १ अण्णदर० उवसामयस्स खवयस्स वा । अवभविद्यं अविद्वं कस्स १ अण्णद० । खइयसम्माइद्वि० अप्पदरं कस्स १ खवयस्स । अविद्विद० कस्स १ अण्णव० ।

#### एवं सामित्तं समत्तं ।

**# एत्थ एगजीवेण कालो।** 

§ ४२२. समुक्तित्तणं सामित्तं सेसाणिओगद्दाराणि च अमणिदूण कालाणिओगं। चेव भणंतस्स जद्दवसह-भयवंतस्स को अहिष्पाओ ? कालाणिओगद्दारे अवगए संते

दृष्टि जीवोंके कथन करना चाहिये।

अपगतवेदी जीवोंमें अल्पतर विभक्तिस्थान किसके होता है श क्षपक अपगतवेदीके होता है । अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होता है श किसी भी उपशामक या क्षपक अपगत-वेदी जीवके होता है ।

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें अल्पतर विभक्तिस्थान किसके होता है । किसी भी मतिज्ञानी आदि जीवके होता है । कि चार ज्ञानवाले जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होता है ! किसी भी मतिज्ञानी आदि जीवके होता है । इसीप्रकार संयतासंयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविश्चिद्धि-संयत, संयत, अवधिद्दीनी, सन्यग्दृष्टि, वेदकसन्यग्दृष्टि और उपशमसन्यग्दृष्टिके कहना चाहिये।

सूक्ष्मसांपरायिकसंयतोंमें अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होता है ? किसी भी उप-शामक या क्षपक सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीवके होता है । अभव्योंमें अवस्थित विभक्ति-स्थान किसके होता है ? किसी भी अभव्यके होता है । श्वायिकसम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थान किसके होता है ? किसी भी क्षपक श्वायिकसम्यग्दृष्टि जीवके होता है । अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होता है ? किसी भी श्वायिकसम्यग्दृष्टिके होता है ।

इसप्रकार खामित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

अब एक जीवकी अपेक्षा कालका कथन करते हैं।

६ ४२२. शंका-यतिवृषभ आचार्यने समुत्किर्तना, खामित्व और शेष अनुयोगद्वारींकां कथन न करके केवल कालानुयोगद्वारका कथन किया, सो इससे उनका क्या अभिप्राय है १ समाधान-कालानुयोगद्वारके ज्ञात हो जानेपर बुद्धिमान शिष्य दूसरे अनुयोगद्वारोंकों

सेसाणिओगहाराणि बुद्धिमंतिहि सिस्सेहि अवगंतुं साक्किजंति, सेसाणिओगहाराणं काल-जोणित्तादो, तेण कालाणुओगहारं चेव परूवेमि त्ति एदेण अहिप्पाएण एत्थ एगजीवेण कालो त्ति भणिदं।

असुजगार-संतकस्मविहत्तिओं केवचिरं कालादों होदि ? जहण्णु इस्सेण एगसमओं।

§ ४२३. कुदो १ छ्रव्वीसविहत्तिएण सत्तावीसविहत्तिएण वा सम्मत्ते गहिदे जहण्णुक्स्सेण अजगारस्स एगसमयमेत्तकाळुवलंभादो । को अजगारो णाम १ अप्पदरपयिहसंतादो बहुदरपयिहसंतपिहबर्जणं अजगारो । चडवीससंतकिम्मयसम्मादिहिम्मि मिच्छत्तमुवगदिम्मि वि अजगारस्सेगसमओ लब्भइ, चडवीससंतादो अहावीससंतम्भयसम्म पयिहबिद्दिसणादो ।

 अप्पदर-संतकम्मविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि? जहण्णेण एगसमओ।

जान सकते हैं, क्योंकि शेष अनुयोगद्वारोंका काल अनुयोगद्वार योनि है। इसलिये 'मैं (यतिवृषभ आचार्य) कालानुयोगद्वारका ही कथन करता हूँ' इस अभिप्रायसे यतिवृषभ आचार्यने यहां 'एगजीवेण कालो' यह सूत्र कहा है।

अजगार विभक्तिस्थानवाले जीवका काल कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है।

§ ४२३. शंका—भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कैसे है ?

समाधान-जब कोई एक छुव्वीस विभक्तिस्थानवाला या सत्ताईस विभक्तिस्थानवाला जीव सम्यक्त्वको ग्रहण करके अट्टाईस विभक्तिस्थानवाला होता है तब उसके भुजगारका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय पाया जाता है।

शंका-भुजगार किसे कहते हैं ?

समाधान-थोड़ी प्रकृतियोंकी सत्तासे बहुत प्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त होना सुजगार कहलाता है। तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना होकर जिसके चौवीस प्रकृतियोंकी सत्ता है ऐसा सम्यग्दृष्टि जीव जब मिध्यात्वको प्राप्त होता है तब उसके भी सुजगारका एक समय मात्र काल देखा जाता है, क्योंकि चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तासे अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त हुए जीवके प्रकृतियोंमें वृद्धि देखी जाती है, इसिलये यह सुजगार है।

अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवका कितना काल है १ जघन्य काल एक समय है। ६४२४. छुदो ? अट्टावीस-विहात्तिएण अणंताणुवंधिचउके विसंजोइदे अप्पदरस्स एगसमयकालुवलंभादो । एवं सम्मत्तसम्मामिच्छत्तुव्वेल्लिदपढमसमए मिच्छत्त-सम्मा-मिच्छत्त-सम्मत्ताणि स्वविदपढमसमए खवगसेढीए खविदपपडीणं पढमसमए च अप्पदरस्स एगसमओ जहण्णओ पह्रवेयव्वो ।

### \* उद्धस्सेण वे समया।

§ ४२५ कुदो ? णवुंसयवेदोदएण खनगसेढिं चिडदिम्म सवेदयदुचरिमसमए इत्थिवेदे परसरूवेण संकामिदे तेरससंतकम्मादो वारससंतकम्ममुनणिमय से काले णवुंसयवेदे उदयिद्धं गालिय वारससंतकम्मादो एकारसंतकम्ममुनगयम्मि णिरंतर-मप्पदरस्स वेसमयउवलंभादो ।

## \* अविद्वसंतकस्मविद्वत्तियाणं तिणिण भंगा।

९ ४२६. तं जहा, केसिं पि अणादिओ अपजनसिदो, अभन्वेसु अभन्वसमाण-भन्वेसु च णिचणिगोदभावसुवगएसु अवडाणं मोत्तूण सुजगारअप्पदराणमभावादो ।

र्ड ४२४. शंका-अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवका जघन्यकाल एक समय कैसे हैं ? समाधान-जो अहाईस विभक्तिस्थानवाला जीव अनन्तानुबन्धी चारकी विसंयोजना करता है उसके अल्पतरका एक समय मात्र काल देखा जाता है।

इसीप्रकार सम्यक्षप्रकृति और सम्यग्गिध्यात्व प्रकृतिकी उद्वेलना कर चुकनेपर पहले समयमें, मिध्यात्व, सम्यग्गिध्यात्व और सम्यक्षप्रकृतिके क्षय कर चुकनेपर पहले समयमें तथा क्षपक श्रेणीमें क्षयको प्राप्त हुई प्रकृतियोंके क्षय हो चुकनेपर पहले समयमें अरुपतरके एक समयग्रमाण जघन्य फालका कथन करना चाहिये।

अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवकां उत्क्रप्टकाल दो समय है।

इं ४२५. शंका-अल्पतर विभक्तिस्थानवालेका उत्क्रष्टकाल दो समय कैसे है ?

समाधान—जब कोई जीव नपुंसकवेदके उदयके साथ श्रपकश्रेणीपर चढ़कर और जीर सवेद भागके द्विचरम समयमें छीवेदको परप्रकृतिरूपसे संकान्त करके तेरह प्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त होता है और उसके अनन्तर समयमें ही नपुंसकवेदकी उदयस्थितिको गलाकर वारह प्रकृतियोंकी सत्ताको मारा ग्राप्त होता है तब उसके अल्पतरका निरन्तर दो समय प्रमाण काल देखा जाता है।

अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंके अवस्थित विभक्तिस्थानोंके तीन मंग होते हैं।

१८८६ वे इसप्रकार हैं-किन्हीं जीवोंके अवस्थित विभक्तिस्थान अनादि-अनन्त होता है, क्योंकि जो अभव्य हैं या अभव्योंके समान नित्यनिगोदको प्राप्त हुए भव्य हैं, उनके अवस्थित स्थानके सिवाय मुजगार और अल्पतर स्थान नहीं पाये जाते हैं। किन्हीं जीवोंके केसि पि अणादिओ सपजनसिदो, अणादिसहर्वण व्यन्तीसपयडीसंतिम्म अन्छिय सम्मत्तस्वगयजीवाम्म अवद्वाणस्स अणादिसणिहणत्तदंसणादो । केसि पि सादिस-पजनसिदो ।

# तत्थ जो सो सादिओ सपजावसिदो तस्स जह॰ एगसमओ।

§ ४२७. कुदो ? अंतरकरणं करिय मिच्छत्तपढमिष्टिदिदुचिरमसमयिम सम्मत्तमुच्चेलिय अप्पद्रं काऊण तदो मिच्छादिष्टिचरिमसमयिम एगसमयमबद्धाणं काऊण
तिद्यसमए सम्मत्तं पिडवण्णजीविमा अप्पद्रभुजगाराणं मज्झे अविद्विस्स एगसमयकाळुवलंगादो ।

\* उक्कस्सेण उबहुपोग्गलपरियदं।

अवस्थित विभक्तिस्थान अनादि-सान्त होता है, क्योंकि जिस जीवके अनादि काउसे छटबीस प्रकृतियोंकी सत्ता है उसके सम्यक्त्वको प्राप्त होनेपर अवस्थित विभक्तिस्थान अनादि-सान्त देखा जाता है। किन्हीं जीवोंके अवस्थित विभक्तिस्थान सादि-सान्त होता है।

इन तीनोंमेंसे जो अवस्थित विभक्तिस्थानका सादि-सान्त भंग है उसका जघन्यकाल एक समय है।

§ ४२७. शंका-इसका जघन्यकाल एक समय कैसे है ?

समाधान—जो जीव अन्तरकरण करनेके अनन्तर मिध्यात्वकी प्रथम रियतिके द्विचरम समयमें सन्यक्त्वकी उद्वेद्धना करके अट्टाईस विभक्तिस्थानसे सत्ताईस विभक्तिस्थानको प्राप्त होकर एक समय तक अल्पतर विभक्तिस्थानवाळा होता है। अनन्तर मिध्यादृष्टि गुण-स्थानके अन्तिम समयमें सत्ताईस विभक्तिस्थानक्त्यसे एक समय तक अवस्थित रहकर मिध्यात्वके उपान्त्य समयसे तीसरे समयमें सन्यक्तको प्राप्त होकर अट्टाईस विभक्ति-स्थानवाळा होता है उसके अल्पतर और भुजगारके मध्यमें अवस्थितका जवन्यकाळ एक समय देखा जाता है।

विशेषार्थ-यहां अवस्थित विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय बतलाते समय सिध्यात्वराणस्थानके अन्तके दो समय और उपशमसन्यक्तको प्राप्त हुए सन्यरष्टिका पहला समय, इसप्रकार ये तीन समय लेना चाहिये। इनमेंसे पहले समयमें सन्यक्तकी चहेलना कराके सत्ताईस विभक्तिस्थान प्राप्त करावे, दूसरे समयमें तद्वस्य रहने दे और तीसरे समयमें उपशमसन्यक्तको प्रहण कराके अट्टाईस विभक्तिस्थानको प्राप्त करावे। तब जाकर अल्पतर और भुजगार विभक्तिस्थानके मध्यमें अवस्थितविभक्तिका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है। इसीप्रकार सन्यग्मिध्यात्वकी उद्देलनाकी अपेक्षा भी अवस्थितका एक समय काल प्राप्त किया जा सकता है।

\* अवस्थित विमक्तिस्थानका उपार्धपुद्रल परिवर्तनप्रमाण उत्कृष्टकाल है।

६४२८. ऊणस्स अद्ध्योग्गलपरियद्वस्स उबद्वृयोग्गलमिदि सण्णा । उपशब्दस्य शीनार्थवाचिनो प्रहणात् । तं जहा-एगो अणादियमिच्छादिष्टी तिण्णि वि करणाणि काऊण पढमसम्मत्तं पिडियण्णो । तत्थ सम्मत्तं पिडियण्णपढमसमए संसारमणंतं सम्मत्तगुणेण छेत्रण पुणो सो संसारो तेण अद्धपोग्गलपरियहमेत्रो कदो। सञ्ब-लहुएण कारुण मिच्छत्तं गंतूण सन्वजहण्णुन्वेञ्चणद्वाए सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि उच्चेलिय अप्पदरं करिय अवद्वाणमुबगदो । पुणो एदेण पलिदो० असंखे० मागेणूण-मद्धपोग्गलपरियदृमविदेण सह परिमिय अंतोग्रहुत्तावसेसे संसारे सम्मत्तं घेतूण भुजगारविद्वत्तिओ जादो । एवमविद्वदस्स पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागेणूणमद्ध-पोग्गलपरियद्दमुकस्सकालो । एवमचक्खु॰ भवसिद्धि॰ ।

§ ४२६. संपित जइवसहाइरियपराविदमोघमुचारणसरिसं भणिय वालजणाणुग्ग-इहं परूविद्युखारणादेसं वत्तहस्सामी ।

§ ४३०. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु भुज० अप्प० जहण्णुक० एगसमओ । § ४२⊏. अधेपुद्रलपरिवर्तनकालसे कुछ कम कालकी उपाधेपुद्रलपरिवर्तन संज्ञा है, क्योंकि यहांपर 'उप 'शब्दका अर्थ हीन लिया है। उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है-कोई एक अनादि मिध्यादृष्टि जीव तीनों ही करणोंको करके प्रथमोपश्चम सम्यक्तवको प्राप्त हुआ। तथा सम्यक्त्वके प्राप्त होनेके पहले समयमें सम्यक्तवगुणके द्वारा अनन्त संसारका छेईन कर उसने उस संसारको अर्धपुद्गलपरिवर्तनमात्र कर दिया। अनन्तर वह अतिलघु कालके द्वारा मिथ्यात्वको गाप्त होकर और सबसे जघन्य उद्वेलनकालके द्वारा सम्यक्ष्रकृति तथा सम्यग्मिध्यात्वप्रकृतिकी उद्वेलना करके २० विभक्तिस्थानसे सत्ताईस और सत्ताईस यिभ-क्तिस्थानसें छट्टीस, इसप्रकार अल्पतर करता हुआ छट्टीस विभक्तिस्थानमें अवस्थानको प्राप्त हो गया । यह सब फाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है । अतः इस कालसे न्यून अर्धपुद्रलपरिवर्तन तक अवस्थित विभक्तिस्थानके साथ संसारमें परिश्रमण करके वह जीव संसारमें रहनेका काल अन्तर्मुहूर्त शेष रह जानेपर सम्यक्तवको महण करके छन्वीस विभक्तिस्थानसे अट्टाईस विभक्तिस्थानको प्राप्त करके भुजगारविभक्तिस्थानवाठा हो जाता दे । इसप्रकार अवस्थित विभक्तिस्थानका उत्क्रष्टकाल पत्यके असंख्यातर्वे भागप्रमाण कालसे कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनमात्र प्राप्त होता है। इसीप्रकार अचक्षुदर्शनी और भन्य जीवोंके कहना चाहिये।

§ ४२ ह. इसप्रकार यतिवृषभाचार्यके द्वारा कहे गये ओघनिर्देशका, जो कि उचारणाके समान है, कथन करके अब बाल जनोंके अनुप्रहके लिये कहें गये उचारणामें वर्णित आदेशको बतलाते हैं-

§ 8.३०. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मुजगार और अल्पंतरका

अवार्डि० जह० एगसमओ, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । पढमादि जाव सत्तिमित्ते भुज० अप्प० जहण्णुक्क० एगसमओ, अविटिद० जह० एगसमओ, उक्क० अप्पप्णो उक्कस्मार्डिदी । एवं तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचि० तिरि० पज्ज०-पंचि० तिरि० जोाणिणीसु । णवरि अविटिद० उक्क० अप्पप्णो उक्कस्मार्टिदी । एवं मणुस-मणुमपज्जत-एसु । णवरि अप्प० जह० एगस० उक्क० वे समया । मणुसणीणमेवं चेव, णवर अप्प० जहण्णुक्कस्रोण एगसमओ । पंचि० तिरि० अपज्ञ० अप्पदर० केव० १ जहण्णुक्क० एगसमओ । अविटिद० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० अंतोम्रहुत्तं । एवं मणुस अपज्ञ० वत्त्वं ।

६ ४३१. देव० सुज० अप्पद्र० केव०१ जहण्णुक एगसमञ्जो। अविद्वद० के०१ जहण्णुक एगसमञ्जो, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि। भवणादि जाव उविरमगेवजे ति सुज० अप्पद्र० जहण्णुक० एगसमञ्जो। अविद्वद० के०१ जह० एगसमञ्जो, उक्क० सग-ज्ञान्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अविद्यतका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। पहली पृथ्वीसे लेकर सातवीं पृथ्वी तक प्रत्येक नरकमें सुजगार और अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय तथा अविद्यतका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। इसीप्रकार सामान्य तिर्थेच, पंचेन्द्रिय तिर्थेच, पंचेन्द्रिय तिर्थेच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्थेच योनिमती जीवोंमें सुजगार आदि तीनोंके जघन्य और उत्कृष्ट कालका कथन करना चाहिये। यहां इतनी विशेषता है कि इन सामान्य तिर्थेच आदिकमें अविद्यतका उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिये। इसीप्रकार सामान्य मनुष्य और मनुष्य पर्याप्त जीवोंमें कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके अल्पतरका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल दो समय कहना चाहिये। क्षीवेदी मनुष्योंमें भी इसीप्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके अल्पतरका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल दो समय कहना चाहिये। क्षीवेदी मनुष्योंमें भी इसीप्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके अल्पतरका जघन्यकाल एक समय होता है।

पंचेन्द्रिय तिर्थंच लब्ध्यपर्याप्तकों से अल्पतरका काल कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अवस्थितका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भह ते है। इसीप्रकार लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्यों के अल्पतर और अवस्थितके जघन्य और उत्कृष्टकालका कथन करना चाहिये।

\$ १३१. देवोंमें भुजगार और अल्पतरका काल कितना है ? इन दोनोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अवस्थितका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। भवनवासियोंसे लेकर उपरिमग्रैवेयक तक प्रत्येक चातिक देवोंमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। अवस्थितका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण

संगुक्तिस्ति । अंगुद्दिसादि जाव सन्बहे कि अप्पर्दर • जिह्मणुक्ति • एगसमित्री । अव-हिंद • के ॰ १ जह • एगसमओ, उक्त • सगरीगडकस्तिहिदी ।

§ ४३२. एइंदिय० अप्पद्र० जहणुक्क० एक्समओ। अत्रष्टिद० कै० १ जह० एगसमओ, उक्क० अणंतकालमसंखेळा पोग्गलपरियद्य। बादरसुद्धुम-एइंदियाणमेवं चेव। प्रवर्श अविद्द० उक्क० सगसगुक्तस्सिष्ट्दी। बादरेइंदियपळ्ळ० अप्पद्र० के० १ जह-एणुक्क० एयसमओ। अविद्दि० जह० एयसमओ, उक्क० संखेळाणि वीससहरसाणि। वादरेइंदियअपळ०-सुहुमेइंदियपळ्चापळच-विगलिंदियपळ० (अपळ०)-पंचि० अपळ०-पंचकायाणं वादर-अपळ० तेसि सहुम पळचापळच-तस अपळ०-ओरालियमिस्स०-वेउविवयमिस्सकायजोगीणं पंचि० तिरिक्ख अपळच्मंगो। विगलिंदियं-विगलिंदि-यपळ०-पंचकायाणं वादरपळ० त्रादरेइंदियपळच्चंगो। पंचिदियं-पंचि० पळ०-तंस-तसपळचाणं सुज० अप्पद्र० ओघमंगो। अविद्द० जह० एगसमेओ, उक्क० संगरं-सुक्कस्सिष्टदी।

है। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक प्रत्येक स्थानमें अल्पतरका जघन्य और उंत्कृष्ट कोल एक समय है। अवस्थितका कालं किंतना है ? जघन्यकालं एक समय और उंत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है।

§ ४३२. एकेन्द्रियोंमें अल्पतरका जधन्य और उत्क्रष्ट काल एक समर्थ है। अव-स्थितका काल कितनां है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्टकील अनेन्तकील है जो असंख्यात पुदुलपरिवर्तनप्रमाण है। वादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके अरुपंतर और अवस्थितका जघन्य और उत्क्रप्टकाल इसीपकार कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें अवस्थितका उत्क्रप्टकाल अपनी अपनी उत्क्रप्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिये। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकों में अल्पतरका कितना काल है ? जयन्य और उत्क्रंष्ट काल एक संमय है। अर्विस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। बांदर एकेन्द्रिय अपर्याप्त. सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, विकलेन्द्रिय अपर्याप्त, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, पांचों स्थावर काय वादर अपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय सुक्ष्म पंयीप्त, पांचों स्थावर काय सूक्ष्म अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, औदारिक मिश्रकाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके पंचेन्द्रिय तिर्थंच छव्ध्यपर्याप्तकींके समान अल्पतर और अवस्थितका काल जाननी चोहिये। विकलेन्द्रियः, विकलेन्द्रिय पर्याप्त, पांचों स्थावर काय बांदर अपर्याप्त जीवींके अलपतर और अवस्थितका काल बादर एकेन्द्रिय पंचीप्तं जीवोंके संमान जानना चोहिये। पंचेन्द्रियं, पंचिन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंके सुजगार और अल्पतरका काल औंघके समान है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट कें के अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितित्रमाण है।

§ ४३३. जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचवचि० भुज० अप्प० ओघभंगो । अविह० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । कायजोगि-ओरालिय० भुज० अप्पदर० ओघ-भंगो । अविह० जह० एयसमओ, उक्क० सगिहदी । आहार० अविह० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । एवमकसाय०-सुहुमसांपराय०-जहाक्खाद० वत्तव्वं । आहारिमस्स० अविह० जहण्णुक्क० अंतोमुहुत्तं । एवमुवसम०-सम्मामि०। णविर उवसम० अप्प० जहण्णुक्क० एयसमओ । कम्मइय० अप्पदर० के० १ जहण्णुक्क० एयसमओ । अविह० जह० तिण्णि समया। वेउव्विय० भुज० अप्प-दर० जहण्णुक्क० एगसमओ । अविह० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमु०।

६४२४. वेदाणुवादेण इत्थि-पुरिस-णबुंसयवेदेसु भुज० अप्पद्र० जहण्णुक्क० एग-समओ, अवष्टि० जह० एगसमओ, उक्क० सगसगुक्कस्सिट्टदी। अवगद० अप्पद्र० जहण्णुक्क० एगसमओ, अविद्द० जह० एगसमओ उक्क० अंतोम्रहुत्तं। कोध-माण-

§ ४३३. योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंमें अजगार और अल्पतरका काल ओघके समान है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। काययोगी और औदारिक काययोगी जीवोंमें अजगार और अल्पतरका काल ओघके समान है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी स्थितिप्रमाण है। आहारक काययोगमें अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्तिप्रमाण है। इसीप्रकार कथाय रहित जीवोंमें तथा सुक्ष्मसांपरा-ियक संयत और यथाल्यातसंयत जीवोंके कथन करना चाहिये। आहारकिमिश्रकाययोगमें अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। इसीप्रकार उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिण्यादृष्टि जीवोंके कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि उपशमसम्यक्त्वमें अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। कार्मणकाययोगियोंमें अल्पतरका काल कितना है श जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल तीन समय है। वैक्रियिककाययोगियोंमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है।

् १३१. वेदमार्गणाके अनुवादसे स्तिवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेदमें मुजगार और अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। अपगतवेदमें अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मृहर्त है।

संज्वलनकोध, संज्वलनमान, संज्वलनमाया और संज्वलन लोभमें भुजगार और

माया-लोमसंजल० भुज० अप्प० ओघभंगो। अविह० जह० एयसमओ, उक्क० अंतो-मुहुर्त्त ।

§ ४३५. मदि-सुद-अण्णाण अप्प जहण्णुक एगसमओ, अबिह तिण्णि भंगा। जो सो सादि सपज्जवसिदो, तस्स जह एगसमओ उक उवद्दर्गगगलपरिय है। एवं मिन्छादिहीणं वत्तन्वं। विहंग अप्प जहण्णुक एगसमओ। अबिहद जह एगसमओ, उक सगुक्तस्सिहिदी। आमिणि -सुद -ओहि अप्पद ओवभंगो। अबिहद जह दुसमऊण दोआविलियाओ, उक छाविह सागरोनमाणि सादिरेयाणि। एवमोहिदंस सम्मादिही वत्तन्वं। मणपञ्ज अप्पद जहण्णुक एगसमओ। अबिहद जह दुसमऊण दोआविलिय , उक पुन्वको देसणा। एवं परिहार संजदासंजद । णविर, अबिहद जह अंतो सुहुत्तं। सामाइय-छेदो अप्पद अप्पद अविहद सागरोने । अबिहद सागरोने । णविर जह एयसमओ। संजद अप्पद अविहद सामाइय छेदो वहावणभंगो। णविर अविह जह दुसमयूण दो आविलि।

अल्पतरका काल ओघके समान है। तथा अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्सहूर्त है।

🞖 ८३५. मृत्यज्ञान और श्रुताज्ञानमें अल्पतरका जघन्य और उत्क्रुष्ट काल एक समय तथा अवस्थितके तीन भंग हैं। उनमेंसे सादि-सान्त अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्क्रप्ट काल उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है। इसीप्रकार भिण्यादृष्टि जीवोंके भी अल्पतर और अवस्थितके कालका कथन करना चाहिये। विभंगज्ञानियोंमें अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अल्पतरका काळ ओघके समान है। तथा अवस्थितका जधन्य काळ दो समय कम दो आवलीत्रमाण और उत्कृष्ट काल साधिक छचासठ सागर प्रमाण है। इसीप्रकार अवधिद्शेनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके अल्पतर और अवस्थितका काल कहना चाहिये। मनःपर्ययद्यानमें अल्पतरका जवन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्य काल दो समय कम दो आवलीत्रमाण और उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण है। इसीप्रकार परिद्वार विश्वद्धि संयत और संयतासंयत जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि परिदारविश्वद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंके अवस्थितका जघन्यकाल अन्तर्भुहुर्त है। सामायिक और छेदोपस्थापना संयतोंमें अल्पतरका काल ओघके समान है। तथा इनके अवस्थितका काल मनःपर्ययज्ञानके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके अवस्थितका जघन्यकाल एक समय है। संयतोंमें अल्पतर और अवस्थितका काल सामायिक और छेदोपस्थापनाके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि संयतोंमें

असंज्ञद अज्ञ अप्प जहण्णुक एगसमओ। अवद्विद मदि-अण्णाणीभंगो।

इ४३६. चक्खु ० तसपज्ञत्तंगो। पंचलेस्सा० भ्रज० अप्प० णारयभंगो। अविह० जह० एयसमओ, उक्क० तेत्तीस सत्तारस सत्त वे अद्वारस सागरोवमाणि सादिरेपाणि। सुक्के० भ्रज० अप्प० ओघमंगो। अविह० जह० एयसमओ, उक्क० तेत्तीससागरो० सादिरेपाणि। एवं खड्य०। णवरि० भ्रज० णित्थ। अविह० जह० दुसमयूण दोआविल०। वेदग० आभिणि०भंगो। णविर अप्प० जहण्णुक्क० एगसमओ। अविह० जह० अंतोस्र०, उक्क० छाविहसागरोवमाणि देसणाणि। अभव्व० अविह० अणादि-अपज्ञविसदं। सासण० अविह० जह० एगसमओ, उक्क० छआविलयाओ। सिण्ण० भ्रज० अप्पदर० ओघमंगो। अविह० पुरिसमंगो। असिण्ण० एइंदियमंगो। आहारि० भ्रज० अप्प० ओघमंगो। अविह० जह एगसमओ, उक्क० अंगुलस्स असंखे० भागो।

अवस्थितका जघन्यकाल दो सम्य कम दो आवलीप्रमाण है। असंयतोंमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। तथा अवस्थितका काल मत्यज्ञानी जीवोंके समान है।

§ ४३६. चक्षुद्र्यनी जीवोंमें मुजगार आदिका काल त्रस पर्याप्त जीवोंके समान है। कृष्ण आदि पांच लेश्याओंमें भुजगार और अल्पतरका काल नारिकयोंके समान है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल क्रमसे साधिक तेतीस साग्र, साधिक सत्रह सागर, साधिक सात सागर, साधिक दो सागर और साधिक अठारह साग्रमाण है। शुक्क देयामें भुजगार और अल्पतरका काल ओघके समान है। तथा अवस्थितका जवन्य काल एक समय और उत्क्रष्ट काल साधिक तेतीस सागरप्रमाण है। इसीप्रकार क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि क्षायिकसम्यग्-दृष्टियों से सुजगार विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है। तथा अवस्थितका जघन्य काल दो समय कम दो आवलीप्रमाण है। वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतर आदिका काल मति-ज्ञानियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यम्दृष्टियोंके अल्पत्रका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थितका ज्वान्य काल अन्तर्भहर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम छ्यासूठ सागर प्रमाण है। अभव्योंमें अवस्थितका काल अनादि-अनन्त है। सासादनसम्यगृहृष्टियोंमें अवस्थितका जघन्य काल, एक समय और उत्कृष्ट काल, छुह आवलीमात्र है। संज्ञी जीवोंमें सुजगार और अल्पतरका काल ओवके समान है। तथा अवस्थितका काल पुरुषवेदियोंके समान है। असंज्ञी जीवोंमें एकेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये। आहारक जीवोंमें मुजगार और अल्पतरका काल ओचके समान है। तथा अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंगुलके असंद्यातवें भागप्रमाण

अणाहारि० कम्मइयभंगी।

#### एवमेगजीवेण कालो समत्ती।

\* एवं सच्चाणि अणिओगद्दाराणि णेदच्चाणि।

§ ४२७. सुगमत्तादो । एवं जइवसहाइरिएण सहदाणं सेसाणिओगदाराणं मंद-बुद्धिजणाणुग्गहष्ठं उच्चारणाइरिएण लिहिदुचारणमेत्थ वत्तइस्सामो ।

६४२८. अंतराणुगमेण दुविही णिहेसी ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सुज विह अंतरं के० १ जह अंतोमुहुत्तं, उक्क अद्धपोग्गलपरियष्टं देसणं । अप्प-दर्० जह दो आविलयाओ दुसमयूणाओ, उक्क अद्धपोग्गलपरियद्वं देसणं । अविह जह एयसमओ, उक्क वेसमया । एवमचक्खु भविसिद्धं वत्तव्वं । एवं तिरिक्खा णावंस असंजद । णविर अप्पदरस्स जहण्णंतरं दुसमयूण दोआविलयमेत्तं णित्थ किंतु अंतोमुहुत्तमेत्तं । कथमविद्वदस्स उक्स्संतरं दुसमयमेत्तं ९ उच्चदे-पदमसम्मत्ता-हिम्रहेण दंसणमोहस्स क्यंतरेण अविद्विद्यदाविद्वदेण मिच्छत्तपढमिद्विद्यिरमसमए

है। अनाहारक जीवोंमें कार्गणकाययोगियोंके समान जानना चाहिये।

इसप्रकार एक जीवकी अपेक्षा काल समाप्त हुआ।

इसीप्रकार शेप अनुयोगद्वारोंका कथन कर लेना चाहिये।

§ ४३७. चूँकि, शेष अनुयोगद्वारोंका कथन सरल है, अतएव यतिवृपम आचार्थने यहां उनका कथन नहीं किया।

इसप्रकार यतिवृष्य आचार्यने उपर्युक्तसूत्रके द्वारा जिन शेष अनुयोगद्वारोंकी यहां सूचना की है, उद्धारणाचार्यके द्वारा छिखी गई उन अनुयोगद्वारोंकी उद्यारणाको मन्द्बुद्धि जनोंके अनुप्रहके छिये, यहां बत्छाते हैं—

\$ १३८. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है, ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा, भुजगारिवभक्तिका अन्तर कितना है ? जघन्य अन्तर अन्तर्भृहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधिपुद्रलपरिवर्तन प्रमाण है। अवस्थित-विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। इसीप्रकार अचिक्ष-दर्शनी, और मञ्य जीवोंके भुजगार आदि विभक्तियोंका अन्तर कहना चाहिये। इसी-प्रकार सामान्य तिर्थन, नपुंसक्तवेदी और असंयत जीवोंके कहना चाहिये। यहां इतनी-विशेषता है कि इन जीवोंके अल्पतरका जघन्य अन्तर काल दो समय कम दो आवली नहीं है किन्तु अन्तर्भहर्त है।

शंका-अवस्थितका उत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय कैसे है ?

समाधान-जिसने दर्शनमोहनीयका अन्तरकरण किया है और जो मोहनीयकी समाधान-जिसने दर्शनमोहनीयका अन्तरकरण किया है और जो मोहनीयकी अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्तारूपसे अवस्थितपदमें स्थित है ऐसा कोई एक प्रथमोपशम सम्मत्त-सम्मामिन्छत्ताणमेकदरम्रन्वेलिय अप्पदरेणंतरिय विदियसमए सम्मतं घेतूण उन्वेब्बिदपयिंडसंतमुप्पाइय भुजगारेणंतरिय तदियसमए अवङ्घाणे पदिदस्स उक्तस्सेण वेसमया अविदिदस्स अंतरं ।

§ १३६. आदेसेण णेरइय० भुज० अप्पद० जह० अंतोम्रहुत्तं, उक्क० तेत्तीससागरीवमाणि देखणाणि । अविष्ठ० जह० एगसमओ, उक्क० वे-समया । कारणमेत्थ
वि उविर पि पुन्विद्धमेव वत्तव्वं । पढमादि जाव सत्तामि ति भुज० अप्प० जह०
अंतोम्रहुत्तं, उक्क० सग-सगुक्कस्सार्ट्दीओ देखणाओ । अविष्ठ० जह० एगसमओ, उक्क०
वेसमया । पंचिदियतिरिक्खतिगे भुज० अप्प० जह० अंतोम्र०, उक्क० तिण्णि पितदोवमाणि पुन्वकोडिपुधत्तेणब्महियाणि । अविष्ठ० ओधभंगो । एवं मणुसतियस्स वत्तव्वं ।
णविर मणुस-मणुसपज्जत्तएसु अप्प० जह० दोआविष्ठयाओ दु-समयूणाओ । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० अप्पदरस्स णित्थ अंतरं । अविष्ठ० जह० उक्क० एगसमओ ।

सम्यक्तके सम्मुख हुआ जीव जब सम्यक्ष्रकृति और सम्यग्मिध्यालप्रकृति इन दोमेंसे किसी एक प्रकृतिकी उद्देलना करके मिध्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम समयमें अल्पतर पदके द्वारा अवस्थित पदको अन्तिरत करता है। तथा दूसरे समयमें प्रथमोपशम सम्य-क्तको ग्रहण करके उद्देलित प्रकृतिकी सत्ताको पुनः उत्पन्न करके भुजगार पदके द्वारा अवस्थित पदको अन्तिरत करता है और तीसरे समयमें पुनः अवस्थानपदको प्राप्त करता है तब उसके अवस्थितपदका उत्कृष्टकृपसे दो समय प्रमाण अन्तरकाल देखा जाता है।

५४६. आदेशनिर्शाकी अपेक्षा नारिकयों में भुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तर-काल अन्तर्भुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागरप्रमाण है। तथा अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। यहां पर मी अवस्थितके उत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय होनेका कारण पहलेके समान कहना चाहिये। पहले नरकसे लेकर सातवें नरक तक प्रत्येक नरकमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल अन्त-र्भुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछकम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। तथा अव-स्थितका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय है।

पंचेन्द्रिय तिर्थंच, पंचेन्द्रिय पर्याप्तितर्थंच और पंचेन्द्रिय योनिमती तिर्थंचोमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्भृहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटि- पृथक्तसे अधिक तीन पल्यप्रमाण है। तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है। इसीप्रकार सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और कीवेदी मनुष्योंके भुजगार आदिका अन्तरकाल कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सामान्य मनुष्य और पंयाप्त मनुष्योंमें अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल दो समय कम दो आवली प्रमाण है।

पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक तिर्यन्त्रोंमें अल्पतरका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है।

एवं मणुसअपञ्ज०। अणुद्दिसादि जाव सन्त्रष्ट्वासिद्धी एइंदिय-बादरएइंदिय-तेसि पञ्ज० अपञ्ज०-सुद्धुम०-तेसि पञ्ज० अपञ्ज०-सन्त्रविगिलिदिय-पांचि० अपञ्ज०-पंचकाय०-तेसि बादर०-तेसि पञ्ज० अपञ्ज०-सन्त्रसुद्धुम०-तसअपञ्ज०-ओरालियमिस्स०-वेजन्त्रिय-मिस्स०-कम्मइय-मिद-सुद-अण्णाण-विहंग०-मिच्छादि०-असण्ण-अणाहारि ति वत्तन्तं। णवरि एइंदिय-वादर-सुद्धुम०-पंचकाय० वादर-सुद्धुम-मिद-सुद-अण्णाण-विहंग०-मिच्छादि० असण्णीसु अप्पदर० जहण्णुक्क० पलिदो० असंखे० भागो।

§ ४४०. देवेसु भ्रुज॰ अप्प॰ जह॰ अंतोम्रहुत्तं, उक्क॰ एकत्तीससागरोवमाणि देखणाणि । अवर्द्धि॰ ओधभंगो । भवणादि जाव उवरिम-गेवज्ञ ति भ्रुज॰ अप्प॰ जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० सगसगुकस्सिट्टिदीओ देस्रणाओ। अवद्वि० जहण्णुक० ओघर्मगो । पंचिदिय-पांचि० पञ्ज०-तस-तसपञ्ज० भुज० जह० अंतोमुहुत्तं, अप्पदर० जह० दोआवलियाओ दु-समऊणाओ। उक्क० दोण्हं पि सगुक्तस्साईदी देखणा। अवर्ष्टि ॰ ओघमंगो । पंचमण०-पंचवचि० भुज० णित्थ अंतरं । अप्पद० जहण्णुक्क० तथा अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। इसीप्रकार छन्ध्य-पर्याप्त मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पांचीं प्रकारके स्थावर-काय, पांचों प्रकारके वादर स्थावरकाय और उनके पर्याप्त अपर्याप्त, सभी प्रकारके सूक्ष्म, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मल-ज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि वादर और सूक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर और सूक्ष्म पांचों स्थावरकाय, मस्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

६ ४४०. देवोंमें मुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और बत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर है। तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है। भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रेवेयक तक प्रत्येक स्थानमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। तथा अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल ओघके समान है।

पंचिन्द्रिय, पंचिन्द्रियपर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें सुजगारका जघन्य अन्तर-काल अन्तर्सुहूर्त है। अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल दो समय कम दो आवली है। तथा सुजगार और अल्पतर इन दोनोंका ही उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओवके समान है। वे-आवित्याओ दुसमऊणाओ । अविष्ठि० ओघमंगो । एवमोरालिय० कायजो० । भुज० णित्थ अंतरं । अप्प० जह० दो-आवित्याओ दु-समऊणाओ, उक० पॉलिदो-वमस्स असंखे० भागो । अविष्ठि० ओघमंगो । आहार०-आहारिमस्स० अविष्ठि० णित्थि अतरं । एवमकसा०-सुहुम०-जहाक्खाद०-सासण०-सम्मामि०-अभव्यसि० वत्तव्यं । वेउव्विय० भुज० अप्प० जहण्णुक० णित्थ अंतरं । अविष्ठ० जह० एयसमओ, उक० वेसमया ।

१४४१. वेदाणुवादेण इत्थि-पुरिस० भुज० अप्प० जह० अंतोम्रहुत्तं, उक्क० सगिंदि देस्णा। अविष्ठः ओघभंगो। अवगद० अप्प० जहण्णुक्क० अंतोम्र०, अविष्ठः जहण्णुक्क० एगसमओ। चत्तारि कसाय भुज० णित्थ अंतरं। अप्प० जह० दुसम- ऊणदोआविष्ठय०, उक्क० अंतोम्र०। अविष्ठद० ओघभंगो। आभिणि०-सुद०-ओहि०

पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंमें मुजगारका अन्तर नहीं पाया जाता है। अल्पतरका जबन्य और उत्कृष्ट अन्तरकांछ दो समय कम दो आवंछी प्रमाण है। तथा अवस्थितका अन्तरकाछ ओघके समान है। इसीप्रकार औदारिककाययोगमें जानना चाहिये। यहां भी मुजगारका अन्तरकाछ नहीं पाया जाता है। अल्पतरका जघन्य अन्तरकाछ दो समय कम दो आवंछी और उत्कृष्ट अन्तरकाछ पर्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा अवस्थितका अन्तरकाछ ओघके समान है। आहारककाययोग और आहारकमिश्रकाय-योगमें अवस्थितका अन्तरकाछ नहीं पाया जाता है। इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिक संयत, यथाख्यात संयत, सासादन सन्यग्हेष्टि सन्यग्मिध्याहिष्ट, और अभव्य जीवोंमें कहना चाहिये। वैकियिक काययोगमें मुजगार और अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाछ नहीं पाया जाता है। तथा अवस्थितका जघन्य अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाछ वहीं पाया जाता है। तथा अवस्थितका जघन्य अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाछ दो समय है।

§ ४४१. वेदमार्गणाके अनुवादसे क्षीवेद और पुरुषवेदमें मुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मेहुर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है। अपगदवेदमें अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मेहुर्त है तथा अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है।

चारों कषायोंमें मुजगारका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल दो समयकम दो आवली और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्भुहूर्त है। तथा अव-स्थितका अन्तरकाल ओघके समान है।

मतिज्ञान श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानमें अल्पतरका अन्तरकाल दो समय कमें दो आवली और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक छयासठ सागर है। तथा अवस्थितका अन्तर- अप्प॰ जह॰ दो आविलयाओ दुसमऊणाओ, उक्क॰ छाविह सागरोवमाणि सादिरे-याणि । अविहिद॰ ओघमंगो । एवं सम्मादि॰-ओहिदंसणी॰ । मणपञ्जव॰ अविहि॰ जहण्णुक्क॰ एगसमओ । अप्प॰ जह॰ दोआविलयाओ दुसमऊणाओ, उक्क॰ पुञ्चकोडी देस्णा । संजदासंजद-सामाहय-छेदो॰ अप्पदर॰ अविहि॰ मणपञ्जवमंगो । णविरि संजदासंजद॰ अप्प॰ जह॰ अंतोसु॰ । सामाइयछेदो॰ अविहि॰ उक्क॰ वेसमया । परिहार॰ संजदासंजदभंगो । चक्सू॰ तसपञ्जतभंगो ।

ह ४४२. पंचलेस्सा० सुज० अप्प० जह० अंतोसु०, उक्क०तेतीस-सत्तारस-सत्तारारो० देस्णाणि सादि०, वे श्रष्टारस सागरो० सादिरेयाणि । अत्रष्टि० ओघं । सुक्क० सुज० अप्प० जह० अंतोसु० दुममऊण-दोआत्रलिय०, उक्क० एकतीससागरो० देस्णाणि सादि० । अविह० ओघमंगो । वेदयसम्मादि० अप्पदर० जह० अंतोसु० छात्रिठ सा० देस्णाणि । अत्रिठि० जहण्णुक० एयसमओ । रवह्य० अप्प० जह० काल ओघके समान है । इसीप्रकार सम्यग्दृष्टि और अविधिदर्शनी जीवोंके जानना चाहिये । मनःपर्यय ज्ञानमें अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है । तथा अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल दो समय कम दो आवली और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम पूर्वकोटि है । संयतासंयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंके अल्पतर और अवस्थितका अन्तरकाल मनःपर्ययज्ञानके समान है । इतनी विशेषता है कि संयतासंयतजीवके अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल अन्तरकाल वन्तर्मुहूर्त है । वथा सामायिक और छेदोपस्थापना संयत जीवोंके अवस्थितका उत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय है । परिहारिवशुद्धिन संयत जीवोंके संयतासंयत जीवोंके समान कथन करना चाहिये । चहुदर्शनमें त्रसपर्याप्तकोंके समान कथन करना चाहिये ।

हु ११२. कृष्णादि पांचों लेश्याओं में भुजगार और अस्पतरका जघन्य अन्तरकाल-अन्तर्भुहूर्त है और भुजगारका ब्ल्कृष्ट अन्तरकाल कृष्ण, नील और कपोल खेश्यामें कमसे कुछ कम तेतीस सागर, कुछ कम सत्रह सागर, कुछ कम सात सागर तथा अस्पतरका ब्ल्कृष्ट अन्तर काल साधिक तेतीस सागर, साधिक सतरह सागर और साधिक सात सागर है। तथा पीत और पद्मलेश्यामें दोनोंका उल्लेष्ट अन्तरकाल कमशः साधिक दो सागर और साधिक अठारह सागर है। तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है। शुक्र लेश्यामें भुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल कमसे अन्तर्भुहूर्त और दो समय कम दो आवली है तथा भुजगारका बल्लुष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर और अस्पतरका अन्तरकाल साधिक इकतीस सागर है। तथा शुक्लिश्यामें अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है।

वेदकसम्यादृष्टियोंमें अल्पतरका जधन्य अन्तरकाल अन्तर्मृहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम छश्रासठ सागर है । तथा अवस्थितका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक दुस्तमऊणदोआविलि॰, उक्क॰ अंतोग्र॰। अविष्ठि॰ जह॰ एगसमओ, उक्क॰ वे-समया। उवसम॰ अप्प॰ णित्थ अंतरं। अविष्ठि॰ जहण्णुक्क॰ एयसमओ। सिण्णि॰ पुरि-संगो। णविर अप्प॰ जह॰ दुसमऊणदोआविलि॰। आहारि॰ ग्रुजि॰ अप्प॰ जह॰ अंतोग्र॰ दुसमऊण-दोआविलि॰, उक्क॰ अंगुलस्स असंखे॰ भागो। अविष्ठि॰ ओघमंगो। एवसेगजीवेण अंतरं समन्तं।

६ ४४३. णाणाजीविहि भंगविचयाणुगमेण दुविहो णिद्देसो, ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण अविद्वदे णियमा अत्थि, सेसपदाणि भयणिजाणि। एवं सत्तसु पुढ-वीसु, तिरिवख०-पंचिदियतिरिक्ख-पंचि० तिरि० पज्ज०-पंचि० तिरि० जोाणिणी-मणु-सित्य-देव-भवणादि जाव उविरमगेवजं ति-पंचिदिय-पंचि०पज्ज०-तस-तसपज्ज०-पंच-मण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालिय०-वेजिवय०-तिण्णिवेद-चत्तारिकसाय-असं-ज्ञद-चक्खु०-अचक्खु०-छलेस्सा०-भवसिद्धि०-सण्णि०-आहारि वि वत्तव्वं।

समय है। क्षायिकसम्यगृदृष्टियों से अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल दो समय कम दो आवली और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्भृदूर्त है। तथा अवस्थितका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय है। उपशमसम्यगृदृष्टियों से अल्पतरका अन्तरकाल नहीं प्राया जाता है। तथा अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है।

संज्ञी मार्गणामें पुरुपवेदके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल दो समय कम दो आवली प्रमाण है। आहारक जीवोंमें अजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल क्रमसे अन्तर्भेहूर्त और दो समय कम दो आवली प्रमाण है। उत्कृष्ट अन्तरकाल दोनोंका अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। तथा अवस्थितका अन्तरकाल भोघके समान है।

इसप्रकार एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल समाप्त हुआ।

इ ४१३ नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयातुगमसे निर्देश दो प्रकारका है ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले
जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं अर्थात् भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले
जीव कभी रहते भी हैं और कभी नहीं भी रहते हैं । इसी प्रकार सातों प्रथिवियोंके नारकी,
तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमती जीवोंमें तथा
सामान्य, पर्याप्त और खीवेदी मनुष्योंमें, सामान्य देवोंमें और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम
मैवेयक तकके देवोंमें तथा पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, अस, असपर्याप्त, पांचों मनोयोगी,
पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, वैक्रियिककाययोगी, तीनों वेदवाले,
कोषादि चारों कषायवाले, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, छह लेक्स्थावाले, भव्य, संक्री
और आहारक जीवोंमें कहना चाहिये। अर्थात् इन मार्गणाओंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले

§ ४४४. पंचिं० तिरि० अपज्ञ० सिया सच्चे जीवा अवद्विद्विहत्तिया, सिया अवद्विद्विहत्तिया च अप्पद्रविहत्तियो च, सिया अवद्विद्विहत्तिया च अप्पद्रविहत्तियो च। एवं तिण्णि भंगा ३। एवमणुदिसादि जाव सच्वष्ट ति-सच्वएइंदिय-सच्विवगिलिंदिय-पंचिं० अपज्ञ०-पंचकाय०-तसअपज्ञ०-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-मिदअण्णाण-सुद-अण्णा०-विहंग०-आभिणि०-सुद०-ओहि०-मण्पज्ञ०-संजद्-सामा-इय-छेदो०-परिहार०-संजदासंजद-ओहिदंस०-सम्मादि०-खइय०-वेदय०- मिच्छादि० असण्णि०-अणाहारए चि वत्तच्वं। मणुसअपज्ञत्त० अष्टमंगा ८। एवं वेउव्विय-मिस्स०-अवगद०-उवसम० वत्तच्वं।

नाना जीव निरन्तर नियमसे पाये जाते हैं। पर शेष दो स्थानवाले जीव कदाचित् होते भी हैं और कदाचित् नहीं भी होते हैं।

ई १४४. पंचेन्द्रिय विर्थेच छन्ध्यपयीप्तकों कदाचित् सभी जीव अवस्थितविम्कि-स्थानवाछ होते हैं। कदाचित् अनेक जीव अवस्थित विमक्तिस्थानवाछ और एक जीव अव्यवर विमक्तिस्थानवाछ होता है। कदाचित् नाना जीव अवस्थित विमक्तिस्थानवाछ और नाना जीव अल्पतर विमक्तिस्थानवाछ होते हैं। इसप्रकार तीन भंग पाये जाते हैं। इसीप्रकार अनुदिशसे छेकर सर्वाधिसिद्धितक देवोंमें तथा सभी प्रकारके एकेन्द्रिय, सभी प्रकारके विकछेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छन्ध्यपयीप्त, पांचों प्रकारके स्थावर काय, त्रस छन्ध्यपयीप्त, औदारिकिमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अविध्वानी, सम्यग्र्वधि, श्राधिकसम्यग्र्द्धि, वेदकसम्यग्र्द्धि, निध्याद्धि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंमें कहना चाहिये। अर्थात् इन मार्गणास्थानोंमें छन्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रियतिर्थचोंके समान कदाचित् सब जीव अवस्थित विमक्तिस्थानवाछ होते हैं। कदाचित् नाना जीव अवस्थित विमक्तिस्थानवाछ और नाना जीव अल्पतर विमक्तिस्थानवाछ होता है। तथा कदाचित् नाना जीव अवस्थित विमक्तिस्थानवाछ और नाना जीव अल्पतर विमक्तिस्थानवाछ होते हैं।

मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तकोंमें अवस्थित और अल्पतर विभक्तिस्थानोंमें एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा आठ मंग होते हैं। इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें कहना चाहिये।

विशेषार्थ-ये लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य आदि ऊपरकी चारों मार्गणाएं सान्तरमार्गणाए हैं। इनमें कदाचित् एक जीव और कदाचित् नाना जीव पाये जाते हैं। तथा कदाचित् इन मार्गणाओं में एक भी जीव नहीं पाया जाता है। अतः इनमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले कदाचित् नाना जीवोंका और कदाचित् एक जीवका तथा अल्पतर विभक्तिस्थानवाले कदा-

१४४५, आहार०-आहारमिस्स० सिया अविदिविहात्तेओ, सिया अविदिविह-त्तिया, एवं वे भंगा२। एवमकसाय०-सुहुमसांपराय०-जहाक्खाद०-सासण०-सम्मामि० वत्तव्वं। अभव्व० अविदि० णियमा आत्थि।

## एवं णाणाजीवेहि भंगविचओ समत्तो ।

१४४६. परिमाणाणुगमेण दुविहो णिहेसो, ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण भुज० अप्पद० विहात्तिया केतिया १ असंखेजा। अविष्ठ० केतिया १ अणंता। एवं तिरिक्ख-कायजोगि०-ओरालिय०-णवुंस०-चत्तारि कसाय०-असंजद-अचक्खु०-तिण्लिले०-भवसिद्ध०-आहारि ति वत्तव्यं।

१४४७. आद्सेण पोरईएसु भुज० अप्पद० अविष्ठ० केचि० १ असंखेजा । एवं सत्तसु पुढवीसु, पंचिदियति।रक्खितय-देन-भवगादि जाव उविरमगेवज्ञ०- पंचिदिय-चित्त नाना जीवोंका और कदाचित एक जीवका पाया जाना संभव है। अतः इनके प्रत्येक और द्विसंचोगी इसप्रकार कुल आठ भंग हो जाते हैं।

§ 884. आहारककाययोगो और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें कदाचित अवस्थित विमक्तिस्थानवाला एक जीव तथा कदाचित अवस्थित विमक्तिस्थानवाले अनेक जीव इस-श्रकार दो भंग होते हैं। इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्म सांपरायसंयत, उपशमश्रेणीपर चढ़े हुए यथास्थावसंयत, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मध्यादृष्टि जीवोंमें कहना चाहिये। ये उपर्युक्त सभी मागणाएं सान्तरमार्गणाएं हैं और इनमें एक अवस्थित विभक्तिस्थान ही पाया जाता है। इसिंथ्ये इनमें एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा दो ही भंग होते हैं। अभव्योंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव नियमसे हैं।

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयातुगम समाप्त हुआ।

५८४६.परिमाणाणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमें के जोघनिर्देशकी अपेक्षा मुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हें १ असंख्यात हैं। अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हें १ अनन्त हैं। इसीप्रकार तिर्देश, कायथोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, अचक्षुदर्शनी, कृष्णादि तीनों लेश्यावाले, भन्य और आहारक जीवोंमें कथन करना चाहिये। अर्थात् इन उपर्युक्त मार्थणास्थानोंमें मुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थान बाले जीव असंख्यात और अवस्थित विभक्तिस्थान

३ १ १० आदेशनिर्श्वा अपेक्षा नारिक भोमें सुजगार, अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं १ असंख्यात हैं। इसीप्रकार सातों पृथिवियों में, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त और पंचेन्द्रिय योनिमती तिर्थ चोमें, देशों में तथा भवनवासियों से लेकर छप-रिम प्रैवेयक तकके देवों में, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, श्रस, श्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी,

पंचिं ० पञ्ज ० -तस-तसपञ्ज ० -पंचमण ० -पंचवचि० -वेउ विवय ० -इत्थि० -पुरिस० - चक्खु० - तेउ० -पम्म० -सुक्क० -साण्ण ० वत्तव्यं । पंचिदियतिरिक्त अपञ्जत्त एसु अप्पदर० अविद्वि० के० १ असंखेञा । एवं मणुसअपञ्ज० -अणुहिसादि जाव अवराजिद० -सव्वविगलिदिय-पंचिदियअपञ्ज० - चत्तारिकाय० -तसअपञ्ज० - वेउ विवयामिस्स० - विहंग० - आमिणि० -सुद० - ओहि० -संजदासंजद -ओहिदंस० -सम्मादिष्टि -वेदय० -उवसम० वत्तव्यं ।

ई ४४८. मणुस्सेसु भुज० के० १ संखेजा । अप्पदर० अविट० के० १ असंखेजा । मणुसपज्ज०-मणुसिणी० भुज० अप्पदर० अविट० के० १ संखेजा । सन्बहे अप्पदर० अविट० के० १ संखेजा । एवमवगद०-मणपज्ज०-संजद०-सामाइयछेदो०-परिहार० वत्तन्वं।

६४४१. एइंदिएसु अप्पदर० के० ? असंखेजा। अविष्ठ० के० ? अणंता। एवं पांचों वचनयोगी, वैक्रयिककाययोगी, श्लीवेदी, पुरुषवेदी, चक्षुदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्म-लेश्यावाले, शुक्ललेश्यावाले और संझी जीवोंमें कथन करना चाहिये। अर्थात् इन उपर्युक्त मार्गणास्थानोंमें नारिकयोंके समान मुजगार आदि तीनों विभक्तिस्थानवाले जीव पृथक् प्रस्त्यात असंख्यात असंख्यात हैं।

पंचेन्द्रियतिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकों अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं श असंख्यात हैं। इसीप्रकार लब्ध्यपर्याप्त मनुष्यों में, अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवों में, तथा सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक, पृथिवी आदि चार प्रकार के स्थावर काय, प्रस लब्ध्यपर्याप्तक, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, विभगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रवज्ञानी, अवधिज्ञानी, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवों में कहना चाहिये। अर्थात् इन उपर्युक्त मार्गणास्थानों में पंचेन्द्रिय तिर्थच लब्ध्यपर्याप्तकोंके समान अल्पतर अवस्थित ये दो स्थान होते हैं। तथा प्रत्येक स्थानमें असंख्यात जीव होते हैं।

\$ 88 द्र. सामान्य मनुष्योंमें भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीव कितने होते हैं ? संख्यात होते हैं । तथा अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । मनुष्यपर्याप्त और स्त्रीवेदी मनुष्योंमें भुजगार, अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । सर्वार्धसिद्धिमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार अपगत वेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिहारविश्चद्धिसंयतोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्या कहना चाहिये।

१ ४४६. एकेन्द्रियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं श असंख्यात हैं। असंख्यात हैं। असंख्यात हैं। असंख्यानवाले जीव कितने हैं श अनन्त हैं। इसीमकार बादर एकेन्द्रिय,

बादरेइंदिय-बादरेइंदियपज्जतापज्जत - सुहुमेइंदिय -सुहुमेइंदियपज्जतापज्जत - सन्ववणप्फे-दिकाइय-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-मिद-सुद-अण्णाण-मिन्छादिष्टि-असिण्ण० आणा-हारि ति वत्तव्वं। आहार०आहारिमस्स० अविष्ठि० के० १ संखेजा। एवम-कसाय०-सुहुम०-जहाक्खाद० वत्तव्वं। अभव्व० अविष्ठि० के० १ अणंता। खइय० अप्पदर० के० १ संखेजा। अविष्ठ० के० १ असंखेजा। सासण-सम्माभि० अविष्ठ० के० १ असंखेजा।

## एवं परिमाणाणुगमो समत्तो ।

६४५०. भागाभागाणुगमेण दुविहो णिद्देसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अविद्विविद्वित्तिया सन्वजीवाणं केविडओ भागो १ अणंता भागा । भुजगार-अप्पदर-विद्वित्तिया सन्वजीवाणं केविडओ भागो १ अणंतिमभागो । एवं तिरिक्ख-कायजोगि- ओरालि०- णवंस० - चत्तारिक० - असंजद - अचक्खु० - तिण्णिले ० - भवसि० - आहारि० वत्तव्वं।

बादर एकेन्द्रिय पश्चीम, वादर एकेन्द्रिय अपर्शाम, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सद्दम एकेन्द्रिय पश्चीम, सूद्दम एकेन्द्रिय अपर्शाम, स्मूद्दम एकेन्द्रिय अपर्शाम, सभी प्रकारके वनस्पतिकायिक, औदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मण-काययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, और अनाहारक जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्या कहना चाहिये।

आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवारे जीव कितने हैं १ संख्यात हैं। इसीप्रकार अकषायी, सूच्मसांपरायिकसंयत और यथास्यात संयत जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवारे जीव संख्यात कहना चाहिये।

अमन्यों अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। श्रायिक सम्यग्दृष्टियों में अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। सासादन सम्यग्दृष्टि और सम्यग्निध्यादृष्टि जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं।

इसप्रकार परिमाणानुगम द्वार समाप्त हुआ।

\$ ४५०. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ? ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमें ओघनिर्देशकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिवाले जीव सर्व जीवोंके कितनेवें भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव सर्व जीवोंके कितनेवें भाग हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार सामान्य तिर्थेच, काययोगी, औदारिक काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कथायवाले, असंयत, अषशु- दर्शनी, कृष्ण आदि तीन लेश्यावाले, भन्य और आहारक जीवोंमें अवस्थित आदि विभक्ति-स्थानवाले जीवोंका भागाभाग कहना चाहिये।

६४४१- आदेसेण णेरईएसु अवद्विद के भागो ? असंखेजा भागा । भुज ० अप्पद के भागो ? असंखे भागो । एवं सत्तसु पुढ्वीसु पंचिदियतिरिक्स-पंचि ० तिरि० पज्ञ०-पंचिं ० तिरि० पाणि । मणुस-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्ञ०-पंचिदिय-पंचि ० पज्ञ० -तस-तसपज्ञ०- पंचमण०-पंचविच०-वें उविवय०- इत्थि०- पुरिस०- चक्खु ० तिणि ले ० तस-तसपज्ञ०- पंचमण०-पंचविच० वें उविवय०- इत्थि०- पुरिस०- चक्खु ० तिणि ले ० तसणा ति वत्तव्यं । पंचि ० तिरि० अपज्ञ० अवद्वि० सव्वजीवाणं केविड ओ भागो ? असंखेजा भागा । अप्पदर० असंखे० भागो । एवं मणुसअपज्ञ०-अणुद्दि-सादि जाव अवराइद०-सव्यविगालिदिय -पंचि ० अपज्ञ० -चत्तारिकाय -तसअपज्ञ०-वेउ- विवयभिस्स०-विहंग०-आभिणि०-सुद०- ओहि०-संजदासंजद- ओहिदंसण०-सम्मादि०-स्वर्य०-वेदय०-उवसम० वत्तव्यं।

६४५२. मणुस्सपञ्ज०-मणुसिणी० अवष्टि० संखेज्जा भागा। भुज० अप्पद्र० केव० १ संखेजा भागा। सन्बद्ध० अवष्टि० सन्बजी० के० १ संखेज्जा भागा। अप्प०

§ ४५१. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नारिकयोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव सर्व नारिकयोंके कितनेवें भागप्रमाण हैं श असंख्यात वहुमागप्रमाण हैं। मुजगार और अस्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव कितनेवें भागप्रमाण हैं श असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। इसीप्रकार सातों पृथिवियोंके नारिक तथा पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनीमती, सामान्य मनुष्य और सामान्य देवोंमें तथा भवनवासियोंसे लेकर उपरिम मैवेयक तकके देवोंमें तथा पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, श्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, वैक्तियककाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, चत्रुदर्शनी, कृष्ण आदि तीन लेक्यावाले और संज्ञी जीवोंमें कहना चाहिये।

पंचेन्द्रिय तिर्येच लञ्च्यपर्याप्तकों अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव सर्व पंचेन्द्रिय तिर्येच लञ्च्यपर्याप्तक जीवों के कितने वें भागप्रमाण हैं शि असंख्यात बहुमाग प्रमाण हैं । तथा अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात वें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार मनुष्य लञ्च्यपर्याप्तकों में, अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवों में तथा सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लञ्च्यपर्याप्त, पृथिवी आदि चार स्थावरकाय, त्रस लञ्च्यपर्याप्त, वेकियिक-पिश्रकाययोगी, विभक्तज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, संयतासंयत, अवधिद्देशनी, सम्यन्द्दि, श्रायिकसम्यन्दिष्ठ, वेदकसम्यन्दिष्ठ और उपशम सम्यन्दिष्ठ जीवों से अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानों की अपेक्षा भागाभाग कहना चाहिये।

\$ ४५२. मनुष्पपर्याप्त श्रीर खीवेदी मनुष्यों अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात बहुमागप्रमाण हैं। तथा मुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव कितनेवें भागप्रमाण हैं। सर्वार्थसिद्धिमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव सर्वार्थसिद्धिके सभी देवोंके कितनेवें भागप्रमाण हैं। संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। तथा

संखे॰ भागो । एवं अवगद॰ - मणपज्ज॰ - संजद-सामाइयछेदो॰ -परिहार॰ वृत्तन्वं। सन्वएइंदिएसु अवद्धि॰ सन्व॰ के॰ १ अणंता भागा। अप्पद॰ सन्व॰ के॰ । अणं-तिमभागो। एवं वणप्पदि॰ -णिगोद॰ -ओरालियमिस्स॰ - कम्मइय॰ -मदिअण्णाण-सुद॰ -मिन्छादि॰ -असण्णि॰ अणाहारि॰ वत्तन्वं। आहार॰ -आहारमिस्स॰ अवदि॰ भागाभागो णित्थ। एवमकसा॰ -सुहुमसांप॰ -जहाक्खाद॰ -अ॰भव॰ - सासण॰ सम्मामि॰ वत्तन्वं।

## एवं भागाभागाणुगमो समत्तो ।

१४५३. खेत्ताणुगमेण दुनिहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण अब-दिदिनहित्तिया केनिहि० खेते १ सन्नलोए। भुज०अप्पद० के० खेते १ लोगस्स असंखे० भागे। एवं सन्नासिमणंतरासीणं चत्तारिकाय बादर० अपज्ज० सुहुमपज्जत्तापज्जताणं अल्पतर निभक्तिस्थाननाले जीन संख्यातने भागप्रमाण हैं। इसीप्रकार अपगतनेदी, मनः-पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, और परिहारिन शुद्धि संयत जीनों में अनस्थित और अल्पतर निभक्तिस्थाननाले जीनोंका भागाभाग कहना चाहिये।

सभी प्रकारके एकेन्द्रियोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव सभी एकेन्द्रियोंके कितनेवें भागप्रमाण हैं ? अनन्त वहुभागप्रमाण हैं । तथा अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव सभी एकेन्द्रियोंके कितनेवें भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भाग प्रमाण हैं । इसीप्रकार वनस्पति-कायिक, निगोद, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंमें अवस्थित और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका भागाभाग कहना चाहिये ।

आहारककाययोगी और श्राहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें एक अवस्थित विभ-किस्थान ही पाया जाता है, इसिलये वहां भागाभाग नहीं है। इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिक संयत, यथाख्यात संयत, श्रभव्य, सासादन सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्या-दृष्टि जीवोंमें एक अवस्थित विभक्तिस्थान पाया जाता है इसिलये यहां भी भागाभाग नहीं पाया जाता, ऐसा कहना चाहिये।

इसप्रकार भागाभागानुगम समाप्त हुआ।

\$ ४५३. त्तेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओवनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! सर्व लोकमें रहते हैं ! मुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! लोकके असंख्यातवें मागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । इसीप्रकार जितनी भी अनन्त राशियां हैं उनका तथा पृथिवी आदि चार स्थावरकाय तथा इनके बादर और बादर-अपर्याप्त, सूक्ष्म, सूक्ष्मपर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त जीवोंका क्षेत्र कहना चाहिये। इतनी

च वत्तव्यं । णत्रिर पद्विसेमो जाणियव्यो । वादरवाउ०पज्ज० अवष्टि० के० ? लोगस्स संखे॰ भागे। अप्प॰ असंखे० भागे। सेससंखेज्जासंखेज्जसव्यरासीओ केवाडि० खेचे ? स्रोगस्स असंखेजजादिभागे।

#### एवं खेचाणुगमी समची।

\$848. फीसणाणुगमेण दुनिही णिहेसी ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण भुजगारिवहितिएहि फेबिटियं खेतं फीसिदं १ लोगस्स असंखे० मागो, अह-चोहस-भागा चा देख्या। अप्पदरिवहितिए केबिटियं खेतं फीसिदं १ लोग० असंखे० मागो, अह-चोहसभागा देख्या, सन्बलोगो वा। अबिट० सन्बलोगो। एवं कायजोगि-चत्तारि कपाय-असंजद०-अचङ्खु०-भवसिद्धि०-आहारि चि वत्तन्वं।

१४५५ आदेसेण णेरइएसु ग्रुज० खेतभगा। अप्पदर० अविद्विति हि केव० फोसिदं ? लगास्स असंखे० भागी, छ चोह्स भागा वा देस्णा। पहमपुहिव० विशेषना है जहां जितने अवस्थित अस्वि पद हों उन्हें जानकर ही तरजुनार क्षेत्र कहना चाहिये। यादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । तथा ये ही वादरवायुकायिक अस्पनर विभक्तिस्थानवाले पर्याप्त जीव लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । शेष संख्यात और असंख्यात संख्यावालों सर्व जीव राशियां कितने क्षेत्रमें रहती हैं ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहती हैं ?

इसप्रकार क्षेत्रानुगम समाप्त हुआ।

इ ४५१. स्पर्शनानुगम श्री अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ? ओवनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमें ओवनिर्देशकी अपेक्षा भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रकास्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातनें भागप्रमाण और त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे कुळुकम आठ प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । अस्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका
स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातनें भाग, असनालीके चौदह भागोंमेंसे कुळकम आठ भाग
और सर्व लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्श किया है । अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने
क्षेत्रका स्पर्श किया है ! सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । इलीपकार काययोगी, क्रोधादि
चारों कषायवाले, असंयत, अचक्षदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंमें भुजगार आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्शन कहना चाहिये ।

\$४५५. आदेशकी अपेक्षा नारिकयों में सुजगारिव मिक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है। नारिकयों में अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ! लोकके असंख्यातवें माग और त्रसनः लीके चौदह मागों में से कुछ कम छह मागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। पहली पृथिवीमें सुजगार आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका

खेत्तभंगो । विदियादि जाव सत्ताम ति स्ज० खेत्तभंगो । अप्पदर० अविष्ठ० के० खेत्तं फोसिदं १ लोग० असंखे० मागो । एक-वे-तिण्णि-चत्तारि-पंच-छ-चोइस-भागा वा देस्णा ।

हु ४५६. तिरिक्खेसु सुज० अविह्दाणं खेत्तभंगो । अप्पद० के० खेत्तं फोसिदं १ लोग० असंखे० भागो, सन्वलोगो वा । एवमोरालि०-णवुंस०-तिणिखे० वत्तन्वं । पंचिद्दियतिरिक्ख-पंचिं०तिरि० पज्ज०-पंचिं० तिरि० जोणिणीसु सुजगार० खत्तेभंगो । अप्पद० अविह० के० खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे०भागो, सन्वलोगो वा । एवं मणुसतियस्स वत्तन्वं । पंचिं० तिरि० अपज्ज० अप्पद० अविहद्वि० के० खे० फोसिदं १ लोग० असंखे०भागो, सन्वलोगो वा । एवं मणुसअपज्ज०-सन्वविगलिदिय-पंचिदिय-अपज्ज०।

रपर्श उनके क्षेत्रके समान है। दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श उनके क्षेत्रके समान है। दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं
पृथिवी तकके अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया
है शिलोक असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे दूसरी पृथिवीकी
अपेक्षा कुछ कम एक राजु, तीसरी पृथिवीकी अपेक्षा कुछ कम दो राजु, चौथी पृथिवीकी
अपेक्षा कुछ कम तीन राजु, पांचवीं पृथिवीकी अपेक्षा कुछ कम चार राजु, छठी पृथिवीकी
अपेक्षा कुछ कम पांच राजु और सातवीं पृथिवीकी अपेक्षा कुछ कम छह राजु प्रमाण
क्षेत्रका स्पर्श किया है।

§ १५६. तिर्येचोंमें भुजगार और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है। तिर्यंचोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है। हो लोक असंख्यात माग और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसीप्रकार औदारिककाययोगी, नपुंसक वेदी और कृष्ण आदि तीन लेक्यावाले जीवोंके कहना चाहिये। पंचेन्द्रियतिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्यंच पर्याप्त और पंचेन्द्रियतिर्यंच योनिमती जीवोंमें भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है। तथा इन्हीं तीन प्रकारके तिर्यंचोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसी प्रकार सामान्य, पर्याप्त और क्षीवेदी मनुष्योंके स्पर्शका कथन करना चाहिये।

पंचिन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसीप्रकार मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तक, सभी विकलेन्द्रिय, और पंचिन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक, जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श कहना चाहिये।

§ ४५७. देव० सुज० के० खेतं फोसिदं १ लोगस्स असंखे० मागो, अझ चोहस-मागा वा देस्णा। अप्पद० अविष्ठ० के० खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे० मागो, अझ-णव-चोहसभागा वा देस्णा। एवं सोहम्मीसाणेसु। भवण०-वाण०-जोदिसि० एवं चेत्र, णविर जिम्म अझ-णव चोहसभागा देस्णा ति वृतं तिम्म अझुड-अझ-णव-चोहसभागा देस्णा ति वत्तव्वं। सणक्कुमारादि जाव सहस्सारे ति सुज० अप्प० अविष्ठ० केव० १ लोग० असंखे० मागो, अझ-चोहसभागा वा देस्णा। आणद-पाणद-आरणच्चुद एवं चेव। णविर छ चोहसभागा देस्णा। उविर खेत्तमंगो। एवं वेअविवयमिस्स०-आहार०-आहारिस्स०-अवगदवेद०-अकसा०-मणपञ्जव०-सामाइय-छेदो०-परिहार०-सुहुमसांप०-जहाक्खाद०-अभविय० वत्तव्वं।

§ ४५८. एईदिएसु अप्प॰ के॰ खेत्तं फोसिदं १ लोग॰ असंखे॰ भागो, सन्बलोगो

ई ४५७. देवोंमें भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यात में भाग और त्रसनालीके चौदह भागों मेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। तया अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और कुछ कम नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसीप्रकार सौधर्म और ऐशान कल्पमें भुजगार आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श कहना चाहिये। मबनवासी, व्यन्तर और ज्योतिपी देवोंमें भी इसीप्रकार कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सामान्य देवोंमें जिन विभक्तिस्थानवाले जीवोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ और छुछ कम नौ भाग प्रमाण स्पर्श कहा है, भवनत्रिक देवोंमें त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुछ कम सादे तीन भाग, कुछ कम आठ भाग और कुछ कम नौ भाग प्रमाण स्पर्श कहना चाहिये। सनत्कुमार खर्गसे छेकर सहस्वार खर्ग तकके देवोंमें अजगार. अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले देवोंने कितने चेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंस्थातवें भाग तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। आनत, प्राणत, आरण और अच्युत कल्पके देवोंमें भी इसीप्रकार स्पर्श कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि यहांके मुजगार आदि विभक्तिस्थानवाले देवोंने त्रस-नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्श किया है। इनके ऊपर नौ प्रैवेयक आदिके देवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है। इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, मनःपर्ययक्वानी, सामा-थिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसयत, सूक्ष्मसांपरायसंयत, यथाख्यातसंयत और अमन्य जीनोंमें कहना चाहिये।

§ ४५ =. एकेन्द्रियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंने फितने क्षेत्रका स्पर्श किया

वा। अबिहि॰ के॰ खेतं फोसिदं श्सन्बलोगो। एवं बादरेइंदिय-बादरेइंदियपज्ञ॰-वादरेइंदियअपज्ञ॰-सुहुमेइंदिय-सुहुमेइंदियपज्ञ॰-सुहुमेइंदिय अपज्ञ॰-सुहुमेइंदिय अपज्ञ॰-सुहुमेइंदिय अपज्ञ॰-सुहुमेइंदिय अपज्ञ॰-सुहुमेइंदिय अपज्ञ॰-सुहुमे अडि॰-सुहुमे अडि॰ अपज्ञ॰-सुहुमे अडि॰ अपज्ञ॰-सुहुमे अडि॰ सुहुमे अडि॰ पज्जतापज्ञत्त ने उ०-बादरे वेड०-बादरे अपज्ञ॰-सुहुमे अडि॰-सुहुमे अडि॰ पज्जतापज्ञत्ताणं वत्तव्वं। बादर-पुढि वि॰ पज्ञ॰-बादर आडि॰ सुहुमे तेड०-सुहुमे अडि॰ सुहुमे तेड० पज्जतापज्ञत्ताणं वत्तव्वं। बादर-पुढि वि॰ पज्ञ॰-बादर आडि॰ पज्ञ॰-वादरे तेडपज्ञताणं अप्पदर-अविह दिवह ति एहि के॰ खेतं फोसिदं शिला असंखे॰ सागो, सव्वलोगो वा। वाड०-बादरवाड०-बादर आडि॰ सुहुमे वाडि॰ सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे सुहुमे

§४५६. पंचिदिय-पंचिदियपञ्ज-तस-तसपञ्ज० ग्रुज० अप्प० ओघमंगो । अवहि० है ? छोकते असंख्यातवें साग और सर्व छोक प्रमाण चेत्रका म्पर्श किया है। तथा अवस्थित विभक्तिष्ठानत्राले जीवोंने कितने चेत्रका स्पर्श किया है । सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसीप्रकार बादर एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, पृथिवीकायिक, वादर पृथिवीकायिक, वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथिवीकायिक, सूक्ष्म पृथिवीकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म पृथिकीकाचिक अपयीप, अपकायिक, बादर अपकायिक, बादर अपकायिक अपयीप, सूक्म अप्कायिक, सुक्स अप्कायिक पर्याप्त, सुक्स अप्कायिक अपर्याप्त, अग्निकायिक, बाद्र अग्निकायिक, वादर अग्निकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकायिक, सूक्ष्म अग्निकायिक पर्याप्त और सूक्ष्म अग्निकायिक अपयोग जीवोंमें अरुपतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाछे जीवोंका स्पर्श कहना चाहिये। बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त और बादर अग्निकायिक पर्याप्त जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाके जीवोंने कितने चेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्याववें भाग और सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। वायुक्तायिक, वादर वायुक्तायिक, वादर वायुक्तायिक अपयीप्त, सूक्ष्म वायुक्तायिक, सूक्ष्म वायुक्तायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वायुक्तायिक अपर्याप्त, औदारिक्तिश्रकाययोगी और असंज्ञी जीवोंका स्पर्श एकेन्द्रियोंके समान है । वाद्र वायुकायिक पर्याप्तकोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्वलोकक्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा उनमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? छोकके संख्यातवें भाग और सर्व छोक क्षेत्रका स्पर्श किया है।

र्थ १८. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंमें भुजगार और अल्पत्तर निमक्तिस्थानवाळे जीवोंका स्पर्श ओषके समान है। तथा उक्त चारों प्रकारके

चाहिये।

के० खेतं फीसिदं १ लोग० असंखे० भागी अट्ट-चोह्समांगा वा देस्णा, सन्वलोगो वा। एवं पंचमण०-पंचवाचि०-इत्थि०-पुरिस० चक्खु०-सण्गि० वत्तन्वं। वेउन्विय० भुज० अप्प० अवट्टि० के० खेतं फोसिदं १ लोगस्स असंखे० भागो, अट्ट-तेरह चोह्स-भागा वा देस्णा। णविर भुज० तेरस० णित्य। कम्मइय० अप्प० के० खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे० भागो, सन्वलोगो वा। अवट्टि० के० खेतं फोसिदं १ सन्वलोगो। मिद-अण्णाण-सुद-अण्णाण० अप्प० ओघमंगो, अवट्टि० ओघं। एवं मिन्छ।दिट्टी०। विहंग० अप्प० अवट्टि० के० खेतं फोसिदं १ लोगस्स असंखे० भागो, अट्ट-चोह्सभागा वा देस्णा सन्वलोगो वा। आभिणि०-सुद०-ओहि० अप्प० अवट्टि० के० खेतं फोसिदं १ लोगस्स असंखे० भागो, अट्ट-चोह्सभागा वा देस्णा सन्वलोगो वा। आभिणि०-सुद०-ओहि० अप्प० अवट्टि० के० खेतं फोभिदं १ लोग० असंखे० मागो। अट्ट-चोह्स० देस्णा। एव-जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है १ लोकके असं- एयातवें भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुल कम आठ भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, खीवेदी, पुरुषवेदी, चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंमें भुजगार आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श कहना

वैक्रियिक काययोगी जीवोंमें मुजगार, अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें माग तथा त्रसनालीके चौदह मागोंमेंसे कुछ कम आठ माग और कुछ कम तेरह माग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । ह्तनी विशेषता है कि वैक्रियिककाययोगियोंमें मुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श त्रसनालीके तेरह भाग प्रमाण नहीं पाया जाता है । कार्मणकाययोगियोंमें अल्पतर विभक्ति स्थानबाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें माग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ! सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

मित-अज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीनोंमें अरुपतर विमक्तिस्थानवाले जीनोंका स्पर्श ओघके समान है। तथा अवस्थित विमक्तिस्थानवाले जीनोंका मी स्पर्ध ओघके समान है। इसीप्रकार मिध्यादृष्टियोंमें अरुपतर और अवस्थित विमक्तिस्थानवाले जीनोंका स्पर्श कहना चाहिये। विमक्तज्ञानियोंमें अरुपतर और अवस्थित विमक्तिस्थानवाले जीनोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है । लोकके असंख्यातनें भाग, त्रसनालीके चौदह मागोंमें से कुछ कम आठ भाग और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। मितज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीनोंमें अरुपतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीनोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है । लोकके असंख्यातनें भाग और त्रसनालीके चौदह मागोंमें से कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसीप्रकार अवधिद्शनी, सन्यग्दृष्टि, वेदकसन्यग्दृष्टि

मोहिदंस०-सम्मादि०-बेदय०-उवसम० वत्तवं। संजदासंजद० अप० के० खेतं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो। अविष्ठ० लोग० असंखे० भागो, छ चोइस० देस्णा। तेउ० सोहम्मभंगो। पम्म० सणक्कुमारभंगो। सक्क० आणदभंगो। खइय० अप्प० खेत्तभंगो। अविष्ठ० लोग०असंखे० भागो, अह चोइस० देस्णा। सम्मामि० अविष्ठ० के० खेतं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, अह-चोइस० देस्णा। सासण० अविष्ठ० लोग० असंखे० भागो, अह-चोइस० देस्णा। आणाहारि० कम्मइय मंगो। प्वं फोसणाणुगमो समत्तो।

३४६०. कालाणुगमेण दुविहो णिद्देसो, ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण भुज० अप्त० के० १ जह० एगसमओ उक्क० आविलयाए असंखे० भागो। अविह० के० १ सन्वद्धा। एवं सन्वाणिरय-तिरिक्षव-पंचि०तिरिक्षविय-देव-भवणादि जाव उविरिम्गे- और उपश्म सम्यग्दृष्टि जीवोंमें कहना चाहिये। संयतासंयतोंमें अल्पतर विभक्तिस्थान- वाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है १ लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा अविस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और चौद्द राजु- मेंसे कुछ कम छह भाग माण क्षेत्रका स्पर्श किया है।

तेजोलेक्यामें सौधर्म स्वर्गके समान, पद्मलेक्यामें सानत्कुमार स्वर्गके समान और शुक्ललेक्यामें आनत स्वर्गके समान स्पर्श जानना चाहिये। क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श उनके क्षेत्रके समान है। तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौद्दृ भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण चेत्रका स्पर्श किया है। सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है । लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौद्दृ भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण चेत्रका स्पर्श किया है। सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके चौद्दृ भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और कुछ कम बार्ह् भागप्रमाण चेत्रका स्पर्श किया है। अनाह्यरक जीवोंमें कार्मणकाययोगियोंके समान जानना चाहिये।

इसप्रकार स्पर्शनानुगम समाप्त हुआ।

§ ४६०. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमें ओघनिर्देशकी अपेक्षा मुजगार और अस्पतरविभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है श जघन्यकाल एक समय और उत्क्रष्टकाल आवलीके असंख्यातवें माग-प्रमाण है। तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है श सर्वकाल है। इसीप्रकार सभी नारकी, सामान्य तिर्थंच, पंचेन्द्रिय तिर्थंच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्थंच, पंचेन्द्रिययोनीमती तिर्थंच, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तकके देव वंज्ञ०-पंचिदिय-पंचिञ्पज्ञ०-तस-तसप्जञ०-पंचमण०-पंचिवचिञ्-कायजोगि०-ओराँलि०-वेजिवय०-तिण्णिवेद०-चत्तारि कसाय०-असंजद-चक्खु०-अचक्खु०-छन्नेस्स०-भव-सिद्धि०--सिण्णि०-आहारि० वत्तव्वं । पंचिञ् तिरि०अप्जञ् अप्पद० जह० एगसम्ओ, उक्त० आविल् असंखे० मागो । अविष्ठ० सव्वद्धा । एवमणुहिसादि जाव अवराइद-सव्वएइंदिय-सव्वविगलिदिय-पंचि० अपज्ञ०-पंचकाय-तसअपज्ञ०-ओरालिपमिस्स०-कम्महय०-- मिद्अण्णाण - सुदअण्णाण - विहंग० - आभिणि० -सुद० - ओहि० - संजदा-संजद०-ओहिदंस०-सम्मादि०-वेदगसम्मा०-मिच्छादि०-असाण्ण०-अणाहारि ति वत्तव्वं।

६४६१. मणुस० भुज० जह० एयसमओ, उक्क० संखेजा समया। अप्प० जह० पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, भौदारिककाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, तीनों वेदवाले, कोधादि चारों कथायवाले, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, छहों लेदयावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंमें भुजगार आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कहना चाहिये।

विशेषार्थ-जब बहुतसे जीव एक समय तक भुजगार और अल्पतर विभक्तिको करते हैं, किन्तु दूसरे समयमें संसारमें कोई जीव इन विभक्तियोंको नहीं करता तब भुजगार और अल्पतरका जघन्यकाल एक समय पाया जाता है। तथा प्रत्येक समयमें अन्य अन्य नाना जीव भुजगार और अल्पतर विभक्तियोंको निरन्तर करें तो आवलीके असंख्यातवें भाग काल तक करते हैं। अतः भुजगार और अल्पतरका उत्कृष्टकाल आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तथा अवस्थित पदका काल सर्वदा स्पष्ट ही है। उपर और जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें उक्त व्यवस्था बन जाती है अतः उनमें भुजगार आदिके कालको कोघके समान कहा है।

पंचित्रिय तिर्यंच छड्ड्यपर्याप्रकोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले पंचित्रिय तिर्यंच लड्ड्यपर्याप्त जीव निरन्तर पाये जाते हैं, इसलिये उनका सर्वकाल है। इसीप्रकार अनुदिशंसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें तथा सभी एके-निद्रय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचित्रिय छड्ड्यपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रस छड्ड्यपर्याप्त, औदारिकमित्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञांनी, विभक्त्रज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञांनी, अवधिज्ञानी, संयतासंयत, अवधिद्यानी, सम्यग्दृष्टि, वेदक सम्यग्दृष्टि, मिध्या-दृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कहना चाहिये।

१६१. सामान्य मनुष्योमें भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल एक
समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अस्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल

एयसमओ, उक्क० आविल० असंखे० भागो । अबिह्न० सन्बद्धा । मणुसपञ्च०-मणुसिणीसु भुज० अप्प० जह० एगसपओ, उक्क० संखेजा समया । अबिह० सन्बद्धा ।
मणुसअपञ्च० अप्पर० जह० एयममओ, उक्क० आविल० असंखे० भागो । अविह० जह०
एगसमओ, उक्क० पिलदो० असंखे० भागो । एवं बेउन्वियमिस्स० । सन्बद्धे अप्पर०
जह० एगसमओ, उक्क० संखेजा समया । अबिह० सन्बद्धा । एवं मणपञ्च०-संजदसामाइय-छेदो०-परिहार० खह्यसम्माइद्धि ति वत्तन्वं । आहार॰ अविह० जह० एयसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । एवमकसा०-सुहुम --जहाक्खाद० वत्तन्वं । आहारिमिस्स०
अविह० जहण्णुक्क० अंतोमुहुत्तं ।

६४६२. उवसम । सम्मामि । अवि । जह । अंतो मुहुत्तं उक्क । पार्टदो । असंखे । एय समय और उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। तथा अविध्यत विभक्तिस्थानवाले मनुष्य सर्वदा पाये जाते हैं इसिलये उनका सर्व काल है। पर्याप्त मनुष्य और स्त्रीवेदी मनुष्योंमें भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाने जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। तथा अविध्यत विभक्तिस्थानवाले पर्याप्त और स्त्रीवेदी मनुष्य सर्वदा पाये जाते हैं इसिलये इनका सर्व काल है। लव्य्यपर्याप्त मनुष्योंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा अविध्यत विभक्तिस्थानवाले लव्यपर्याप्त मनुष्योंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा अविध्यत विभक्तिस्थानवाले लव्यपर्याप्त मनुष्योंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। इसीप्रकार वैक्रियिकिमिश्रकाययोगियोंमें अल्पतर और अविधित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल जानना चाहिये।

सर्वार्थसिद्धिमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले सर्वार्थसिद्धिके देव सर्वदा पाये जाते हैं इसलिये उनका सर्वकाल है। इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविद्युद्धिसंयन, और ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कहना चाहिये।

आहारक काययोगी जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भृहूर्त है। इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत और यथाख्यात संयतोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कहना चाहिये। आहार कि सिश्र काययोगियोंमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीवों का जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भृहूर्त है।

§ ४६२. उपशमसम्यग्दाष्टि और सम्यग्मिण्यादृष्टि जीवोंमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल परयोपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

#### भागी।

६ १६३. शंका—जो उपशमसम्यग्दृष्टि चार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करता है उसके अल्पतर विभक्तिस्थान पाया जाता है, इसिछए उपशम सम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानके कालकी प्ररूपणा करनी चाहिये ?

समाधान-नहीं, क्योंकि उपशमसम्यग्दृष्टि जीवके अनन्तानुवन्धी चारकी विसंधी-

शंका-उपशमसम्यम्हृष्ट् जीवके अनन्तानुबन्धी चारकी विसंयोजना नहीं होती है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-उपशमसन्यग्दृष्टिके एक अवस्थित पद ही होता है इसप्रकार प्रतिपादन क्रिनेवाले उचारणाचार्यके वचनसे जाना जाता है कि उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धी चारकी विसंयोजना नहीं होती !

शंका-उपशमसम्यम्हिक अनन्तानुवन्धी चारकी विसंयोजना होती है इसप्रकार कथन करनेवाले आचार्य वचनके साथ यह उक्त वचन विरोधको प्राप्त होता है इसिलये यह वचन अप्रमाण क्यों नहीं है ?

समाधान-यदि उपरम्सम्यग्दृष्टिके अनन्तानुवन्धी चारकी विसंयोजनाका कथन करनेवाला वचन सूत्रवचन होता तो यह कहना सत्य होता, क्योंकि सूत्रके द्वारा व्याल्यान वाधित होजाता है, पर्न्तु एक व्याल्यानके द्वारा दूसरा व्याल्यान वाधित नहीं होता। इसिलये उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना नहीं होती है यह वचन अपन्माण नहीं है। फिर भी यहां पर दोनों ही उपदेशोंका प्रक्रपण करना चाहिये; क्योंकि दोनोंमेंसे अमुक उपदेश सूत्रानुसारी है इसप्रकारके ज्ञान करनेका कोई साधन नहीं-पाया जाता है।

शंका-उपशमसन्यग्द्देष्टिके अनन्तानुबन्धी चारकी विसंयोजना क्यों नहीं होती है ?

+5.

उवसमसम्मत्तकालं पेक्खिय अणंताणुवंधिचउक्कविसंजोयणाकांत्तस्स बहुत्तादो अणं-ताणुवंधिविसंजोयणपरिणामाणं तत्थाभावादो वा । एत्थ पुण विसंजोयणापक्खो चैव पहाणुभावेणावलंवियच्वो पवाइज्जमाणत्तादो चउवीससंतकम्मियस्स सादिरेयवेळाबाहि-सागरोवममेत्तकालपरूवयसुत्ताणुसारितादो च । तदो अप्पदरसंभवो वि सन्वत्थाणुम-

समाधान-उपशम सम्यक्त्वके कालकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजनाका काल अधिक है, अथवा वहां अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाके कारणभूत परिणाम नहीं पाये जाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबधीकी विसंयोजना नहीं होती है।

फिर भी यहां उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना होती है यह पक्ष ही प्रधानह्रपसे स्वीकार करना चाहिये; क्योंकि, इस प्रकारका उपदेश परंपरासे चला आ रहा है। तथा इस प्रकारका उपदेश 'चौबीस सत्त्वस्थानवाले जीवका काल साधिक एकसौ बत्तीस सागरप्रमाण है' इस प्रकार प्रह्मण करनेवाले सूत्रके अनुसार है। इस लिये सर्वत्र उपशम-सम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानकी सम्भावना भी समक्ष लेना चाहिये।

विशेषार्थ-यहां उपशमसम्यक्त्वमें अल्पतरविभक्तिका कथन नहीं किया है। इसपर शंकाकारका कहना है कि उपशमसम्यग्दृष्टि जीव भी अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके २= विभक्तिस्थानसे २४ विभक्तिस्थानको प्राप्त होता है अतः उसके अस्पतरविभ-क्तिका कथन करना चाहिये। इस शंकाका समाधान करते हुए वीरसेन खामीने वतलाया है कि 'उचारणाचार्यने उपशमसम्यग्दृष्टिके एक अवस्थित पदका ही कथन किया है और यहां भूजगारविभक्तिका कथन उन्हींके कथनातुसार किया जा रहा है। अतः उपशमसम्यक्त्वमें अस्पतरविभक्तिका कथन नहीं किया है। यद्यपि उचारणाचार्यका यह उपदेश उपशमसम्य-क्त्वमें अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाका कथन करनेवाले डपदेशके प्रतिकूल पड़ता है, किन्त मूल सूत्रप्रन्योंमें अनुकूल या प्रतिकूल कोई उल्लेख न होनेसे ये दोनों उपदेश पर-स्पर बाधित नहीं होते, अतः दोनों उपदेशोंका संग्रह करना चाहिये।' उपशमसम्यक्त्वमें अनन्तातुवन्धीकी विसंयोजना नहीं होती इसकी पुष्टिमें वीरसेन, स्वामीने दूसरी यह युक्ति दी है कि उपशमसम्यक्तको कालसे अनन्तानुबन्धी चतुष्कका विसंयोजनाकाल संख्यातगुणा है। अतः उपशमसम्यक्त्वके कालमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना सम्भव नहीं है। किन्तु वीरसेनलामी 'उपशमसम्यक्त्वके कालसे अनन्तानुबन्धी चतुष्कका विसंयोजना काल संख्यातराणा है' यह किस आधारसे लिख रहे हैं इसका हमें अभी स्रोत नहीं मिल सका। मालूम होता है यह मत भी उन्हीं उच्चारणाचार्यका होगा जिनके मतसे यहां उपशमसम्यक्त्वमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजनाका निषेध किया है। हां, यह उल्लेख अवश्य पाया जाता है कि 'अनन्त्ानुबन्धी चतुष्कके विसंयोजनाकालसे उपशम-

ग्गियन्वो त्ति । सासण० अविष्ठ० जह० एयसमओ, उक्क० पिलदो० असंखे० भागो । अभविष० अविष्ठि सन्बद्धा ।

# एवं कालाणुगमो समत्ती।

६४६४. अंतराणुगमेण दुविहो णिद्देसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण भुजि अप्पदर० अंतरं के० १ जह० एगसम्ओ, उक्क० चउवीस-अहोरचा सादि०। अवट्ठि० णित्थ अंतरं। एवं सञ्वणिरय-तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख०-पंचिं० तिरि० पर्जे०-पंचिं० तिरि० पर्जे०-पंचिं० तिरि० जोणिणी-मणुसतिय-देव-भवणादि जाव उविरमगेवज्ञ०-पंचिंदिय-पंचि० पज्ज०-तस-तसपज्ज०-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालि०-वेउव्विय०-तिर्णिंग-वेद०-चत्तारिकसा०-असंज०-चक्खु०-अचक्खु०-छंखेरस० -भवसिद्धि०-सण्णि०-आहारि

सम्यक्त्वका काल संख्यातगुणा है।' जिसका प्रतिपादन खयं वीरसेन स्वामी २४ विभक्ति-स्थानके उत्कृष्टकालका कथन करते समय कर आये हैं। इसंसे तो यही सिद्ध होता है कि उपशमसम्यक्त्वमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना हो सकती है। स्वयं वीरसेन स्वामी इसे प्रवाह्यमान उपदेश बतला रहे हैं। तथा यतिवृषम आचार्यने जो २४ विभक्ति-स्थानका उत्कृष्टकाल साधिक एक सौ बत्तीस सागर बतजाया है वह उपशमसम्यक्त्वमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना माने बिना बन नहीं सकता। अतः सिद्ध होता है कि प्रकृत कषायप्रामृतमें उपशमसम्यक्त्वके रहते हुए अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना हो सकती है यह उपदेश मुख्य है। और अन्तमें स्वयं वीरसेन स्वामी इसी उपदेश पर जोर देते हैं।

सासादनसम्यग्द्दष्टियोंमें अवस्थित विभक्तिस्यानवाले जीवोंका जवन्यकाल एक सगय और उत्कृष्टकाल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अभव्योंमें अवंश्वित विभक्तिस्थान-वाले जीव ही सर्वदा पाये जाते हैं इसलिये उनका सर्वकाल है।

इसप्रकार कालातुगम समाप्त हुआ।

§ १६१. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओवनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओवनिर्देशकी अपेक्षा मुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवालोंका अन्तरकाल कितना है १ जवन्य अन्तरकाल एक समय और उत्क्रष्ट अन्तरकाल साधिक चौवीस
दिन रात है। अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं पाया जांता है। इंसीप्रकार सभी नारकी, सामान्य तिर्थच, पंचेन्द्रिय तिर्थच, पंचेन्द्रिय तिर्थच पर्याप्त, पंचेन्द्रियतिर्थच योनिमती, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, स्त्रीवेदी मनुष्य, सामान्यदेव,
भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस
पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, कायंयोगी, औदारिककाययोगी, वैकियिककायगोगी, तीनों वेदवाले, क्रोधादि चारों कषायवंलि, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, छहों

### त्ति वत्तव्वं ।

१४६५. पंचिदियतिरिक्खअपञ्ज० अप्पदर० जह० एगसमओ उक० चउनीस अहो-रत्ता सादि०। अत्रष्टि० णित्य अंतरं। एकमणुद्दिसादि जान अवराइद त्ति-सन्नएइंदिय-सन्नविगिलिदिय-पंचि० अपञ्ज०-पंचकाय०-तसअपञ्ज०-ओरालियिमस्स०-कम्मइय०-सिद्-अण्णाण-सुदअण्णाण-विहंग०-आभिणि०-सुद०-ओहि०-मणपञ्ज०-संजद-सामाइय-छेदो०-परिहार०-संजदासंजद०-ओहिदंस०-सम्मादि०-वेदय०-मिच्छादि०-असिण्ण०-अणा हारि ति वत्तन्तं। मणुस-अपञ्ज० अप्पदर० अवष्टि० जह० एयसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो। सन्बहे अप्पद० जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो।

§१६६. अणुद्दिसादि अवराइयदंताणं अप्पदरस्स अंतरं एत्थ ज्ञारणाए चउवीस अहोरत्तमेत्तमिदि भणिदं । वप्पदेवाइरियालिहिद-ज्ञारणाए वासपुधत्तमिदि पर्कविदं । एदासिं दोण्हमुञ्चारणाणमत्थो जाणिय वत्तव्यो । अम्हाणं पुण वासपुधत्तंतरं सोहछेत्रयावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये ।

§ ४६५. पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें अरुपतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चौबीस दिन रात है। तथा अवस्थित विभक्तिस्थानका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। अर्थात् अवस्थित विभक्तिस्थानवाले पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तक जीव सर्वदा पाये जाते हैं। इसीप्रकार अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें तथा सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, औदारिकिमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामा-पिकसंयत, छेदोपस्थानासंयत, परिहारविद्युद्धसंयत, संयतासंयत, अवधिद्यंचनी, सन्यरहिष्ट वेदकसन्यरहिष्ट, सिध्याहिष्ट, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कहना चाहिये।

मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त जीवोंमें अरुपतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सर्वार्थसिद्धिमें अरुपतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

§ १६६. अनुदिशसे छेकर अपराजितकल्प तकके देवोंके अल्पतंर विभक्तिस्थानका अन्तरकाल यहाँ उच्चारणामें चौबीस दिनरात कहा है, पर वप्पदेवके द्वारा लिखी गई उच्चारणामें वर्षप्रथक्तव कहा है। अतएव इन दोनों उच्चारणाओंका अर्थ समझकर अन्तर कालका कथन करना चाहिये। पर हमारे (वीरसेन स्वामीके) अभिप्रायसे वर्ष प्रथक्तव अन्तरकाल ही ठीक प्रतीत होता है। क्योंकि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाका उत्कृष्ट

णिमदि अहिष्पाओ । जुदो १ अणंताणुबंघिविसंजोयणाए उक्कस्सेण वासपुधतंतरे संते विसंजोयत्ताणमभावादो । तत्थ चडवीस-अहोरत्ताणि अंतरं होदि जत्थ सम्मत्त-सम्मामिन्छत्ताणमुवेञ्चणादो अप्पदरमिन्छिजदि । एत्य पुण तं णित्थ । तम्हा वास-पुधत्तंतरमणुदिसादिसु णिरवज्जमिदि ।

§ ४६७. वेउन्वियमिस्स । अप्पद्र० एगसमओ, उक्क० चउनीस अहोरताणि सादि०। अविष्ठ० जह० एगसमओ, उक्क० वारस मुहुत्ता। आहार० आहारमिस्स० अविष्ठ० जह० एगसमओ, उक्क० वासपुधत्तं। एवमकसाय० जहाकखाद० णेदन्तं। अवगद० अप्पद्र० अविष्ठ० जह० एगसमओ, उक्क० छम्मासा। अभन्व० अविष्ठ० णिर्थ अंतरं। खह्य० अप्प० जह० एगसमओ उक्क० छम्मासा। अविष्ठ० णिर्थ अंतरं। उनसम०-सासण०-अन्तरकाल वर्षप्रथन्त्व रहते हुए बीचमें विसंयोजना नहीं बन सकती है। अल्पतर विभक्तिस्थानका चौबीस दिनरात अन्तरकाल तो वहां होता है जहां सम्यक्षकृति और सम्यग्मिध्यात्व प्रकृतिकी उद्वेलनासे अल्पतर विभक्तिस्थान स्वीकार किया जाता है। पर अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें इस प्रकारका अल्पतर विभक्तिस्थानका वर्ष-पाया जाता है। इससे प्रतीत होता है कि अनुदिशादिकमें अल्पतर विभक्तिस्थानका वर्ष-

पृथक्तवप्रमाण अन्तरकालका कथन निर्दोष है।
\$ १६०.वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें अरुपतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चौवीस दिनरात है। तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल बारह सृहूर्त है। आहारककाययोगी और आहारकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें अवस्थित यिमक्तिस्थान-वाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त है। इसीप्रकार अकवायी और यथाएयातसंयत जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कहना चाहिये।

अपगतवेदियों में अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तर-काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है। सूक्ष्मसांपरायिकसंयतों में अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर-काल छह महीना है। अभन्यों में सर्वदा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले ही जीव पाये जाते हैं इसलिये उनमें अन्तरकाल नहीं पाया जाता है।

क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और वस्कृष्ट अन्तरकाल छुद्द महीना है। तथा क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादन सम्यग्- सम्मामि॰ अविष्ठि॰ जह॰ एगसमञी। उक्क॰ चउवीसअहोरताणि सादि॰ उवसमसम्मा-दिष्ठीणमंतरं। सेसदोण्हं वि पार्लदो॰ असंखे॰ भागो। उवसम० अप्पदर॰ अविष्ठदे॰ भंगो।

एवमंतराणुगमो समत्तो ।

९४६८. भावाणुगमेण सन्वत्थ ओदइओ भावो । एवं भावाणुगमो समत्तो ।

१४६६. अप्पावहुगाणुगमेण दुविहो णिद्देसी ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सन्वत्थोवा अप्पदरविहत्तिया, भ्रजगारविहत्तिया विसेसाहिया, अवद्विदविहत्तिया अणंत-ग्रुणा। एवं तिरिक्ख-कायजोगि-ओरालिय०-णवंस०-चत्तारिकसा०-असंजद०-अचक्खु० किण्ह-णील-काउ०-भवसिद्धि०-आहारि ति ।

६ तथा सासादन सम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानका अन्तर अवस्थितके समान है।

इसप्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ।

§ ४६८. भावानुगमकी अपेका सर्वत्र औदायिक भाव होता है। इस्रमकार भावानुगम समाप्त हुआ।

ई १६१. अन्पनहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमें से ओघकी अपेक्षा अल्पतर विभक्तिस्थान वाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अवस्थित विभक्तिस्थान वाले जीव अनन्तगुणे हैं। इसीप्रकार सामान्य तिर्यंच, काययोगी, औदारिक काययोगी नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, अचक्कुदर्शनी, कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले, भव्य तथा आहारक जीवोंमें अल्पतर आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अल्पन्य कहना चाहिये।

§ ४७०. आदेशकी अपेक्षा नारिकयों में अक्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अुजगारिक किस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अवस्थित विभक्ति-स्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार सभी नारकी, पंचेन्द्रियतियेच, सामान्य पंचे-न्द्रिय पर्याप्त तिर्थेच, पंचेन्द्रिय योनिमती तिर्थंच, सामान्यदेव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम मैवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, श्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों

पुरिस०-चक्खु०-तेउ०-पम्म०-सुक्क०-साण्ण ति । पंचिदियतिरिक्खअपञ्ज०-मणुस-अपञ्ज०-अणुदिसादि जाव अवराइद ति-सन्विवगिलिदिय-पंचिदियअपञ्ज०-चर्चा-रिकाय- तसअपञ्ज० -वेउन्वियमिस्स० -विहंग० -आभिणि०-सुद०-ओहि०-संजदा-संजद-ओहिदंस०-सम्माइही -वेदय०-खह्यसम्मादिहि ति एदेसु सन्वेसु वि सन्व-स्थोवा अप्पदर-विहत्तिया, अविहद० असंखे०गुणा । सन्वहे सन्वत्थोवा अप्पदर-विहत्तिया, अविहद० असंखे०गुणा । एवमवेद०-मणपञ्जव०-संजद०-सामाइय-छेदो०-परिहार० वत्तन्वं ।

§४७१. मणुस्सेसु सन्वत्थोवा भ्रुज०, अप्पदर० असंखेजगुणा, अवद्दि० असंखेज-गुणा । मणुसपजत्त-मणुसिणीसु सन्वत्थोवा भ्रुज०, अप्पदर० संखेजगुणा, अवद्दि० संखेजगुणा ।

§४७२. एइंदिएस सन्वत्थोवा अप्पद्र०, अविष्ट ० अणंतगुणा । एवं सन्ववणप्किद् वचनयोगी, वैक्रियिक काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, चक्षुदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्म-लेश्यावाले, शुक्ललेश्यावाले और संज्ञी जीवोंमें अल्पतर आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अल्पवहुत्व जानना चाहिये ।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तक, मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तक, अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देव, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक, पृथिवी आदि चार स्थावरकाय, त्रसलब्ध्यपर्याप्तक, वैकिथिकमिश्रकाययोगी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधि-ज्ञानी, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दिष्ट, वेदकसम्यग्दिष्ट और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सबसे थोड़े अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव हैं। इनसे अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव श्रंस्व्यातगुणे हैं।

सर्वार्थसिद्धिमें अल्पतरिवमिक्तम्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार अपगतवेदी, मनःपर्थयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिहारिवछिद्धसंयत जीवोंमें अल्पतर आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अल्पवहुत्व कहना चाहिये।

हु ४७१. मनुष्यों में मुजगार विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। मनुष्य पर्याप्त और स्त्रीवेदी मनुष्यों में भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं।

९७२. एकेन्द्रियोंमें अल्पतर विमक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अव-रियत विभक्तिस्थानवाले जीव अनम्त्रगुणे हैं। इसीप्रकार सभी बनस्पतिकायिक, समी सन्वाणिगोद॰ -ओरालियमिस्स॰ -कम्मइय ॰-मदि-सुद -अण्णाण॰ -मिच्छा॰ -असण्णि॰-अणाहारि ति वत्तव्वं। आहार०-आहारामिस्स०-अकसाय०-सुहुम०-जहाक्खाद०-अभव्व०-उवसम०-सासण०-सम्मामि॰ णात्थि अप्पाबहुअं एगपदत्तादो। अथवा उवसम॰ सन्वत्थो॰ अप्पद॰, अविष्ठि॰ असंखे॰गुणा।

एवं पयडिञ्जजगारविहत्ती समत्ता ।

निगोदं, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यझानी, श्रुताझानी, मिध्याहिस्ट, असंझी और अनाहारक जीवोंमें अल्पतर आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अल्पवहुत्व कहना चाहिये।

आहारककाययोगी, आहारकिमिश्रकाययोगी, अकषायी, सृक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथा-प्यातसंयत, अभव्य, उपशमसन्यग्दिष्ट, साम्रादनसन्यग्दिष्ट और सन्यग्मिध्याद्विष्टियोंमें अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि, इनमें एक अवस्थितस्थान ही पाया जाता है। अथवा, उप-शमसन्यग्दृष्टियोंमें अल्पतरिवभिक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अवस्थितविभ-किस्थानवाले जीव असंद्यातगुणे हैं।

इसप्रकार प्रकृतिभुजगारविभक्ति समाप्त हुई।

\* पदणिक्खेवे वड़ीए च अणुमिगदाए सम्मत्ता पयडिविहत्ती।

§ ४७३. पदणिक्खेवो णाम अहियारो अवरो बड्डी णाम। एदेसु दोसु अहियारेसु

एत्थ पह्नविदेसु पयडिविहत्ती समप्पदि ति जइवसहाइरिएण भणिदं।

§ ४७४. संपित जहवसहाहरिय-सहदाणं दोण्हमत्थाहियाराणस्चारणाहरियपरूविद-

§ ४७५. पदिणक्लेवे तिण्णि अणियोगद्दाराणि सम्रक्तित्तणा, सामित्तमप्पाबहुअं चेदि । को पदिणक्लेवो णाम ? जहण्णुकस्सपदिवसयिणच्छए खिवदि पादेदि ति पदिणक्लेवो । तत्थ सम्रिक्तित्तणाणुगमो दुविहो उक्ससओ जहण्णओ चेदि । तत्थ उक्कस्सए पयदं ।

\* यहां पर पदनिक्षेप और वृद्धि इन दो अनुयोगद्वारोंका विचार कर लेनेपर प्रकृतिविभक्तिका कथन समाप्त होता है।

१ ४७३. एक अधिकारका नाम पदनिक्षेप है और दूसरेका नाम वृद्धि। इन दोनों अधिकारोंका यहां कपन कर देनेपर प्रकृतिविभक्तिका कपन समाप्त होता है, यह यतिवृष-भाषार्थका अभिप्राय है।

§ ४०४. अब यतिवृषभाचार्यके द्वारा सूंचित किये गये दोनों अर्थाधिकारोंकी उचार-णाचार्यके द्वारा कही गई उच्चारणावृत्तिको वतलाते हैं—

§ ४७५. पदिनक्षेपमें तीन अनुयोगद्वार हैं—समुत्कीर्तना, खामित्व और अक्पबहुत्व। शुंका—पदिनक्षेप किसे कहते हैं १

समाधान-जो जघन्य और उत्कृष्ट पद्विषयक निर्चयमें के जाता है उसे पदिनक्षेप कहते हैं।

पदितक्षेपके उन तीनों अनुयोगद्वारोंमेंसे समुस्कीर्तनानुयोगद्वार उत्कृष्ट और जघन्यके भेदसे दो प्रकारका है। उन दोनोंमेंसे उत्कृष्ट समुत्कीर्तना प्रकृत है अर्थात् पहले उत्कृष्ट समुत्कीर्तनाका कथन करते हैं—

विशेषार्थ-पहले २८, २६ आदि विभक्तिस्थान बवला आये हैं। उनमेंसे अमुक स्थान से अमुक स्थानकी प्राप्ति होते समय वह हानिक्ष्प है या वृद्धिक्ष्प इत्यादि बालोंका इसमें विचार किया गया है। यथा-एक जीव अट्टाईस विभक्तिस्थानवाला है उसने सम्यक्त्वकी उद्देलना करके सत्ताईस विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह जघन्य हानि हुई। तथा एक जीव इक्तीस विभक्तिस्थानवाला है उसने क्षपकश्रेणीपर चढ़कर आठ कषायोंका क्षय करके तेरह विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह उत्कृष्ट हानि है। इसी प्रकार सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जिस जीवने उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके अट्टाईस विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह जघन्य वृद्धि है तथा चौबीस विभक्तिस्थानवाले एक जीवने सिध्यात्वमें जाकर अट्टाईस

₹

§ ४७६. उक्स्सपद्समुक्तिचणाणुगमेण दुविहो णिदेसी, ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अत्थि उकस्सवड्ढी-हाणि-अवट्ठाणाणि । एवं सत्तपुढवि०-तिरिक्ख०-पंचिदियतिरिक्खितय-मणुसतिय-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्ञ०-पंचिदिय-पंचि-पञ्ज०-तस-तसपञ्ज० -पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालि०-वेउव्वि०-तिणिवेद-चत्तारि क०-असंजद०-चक्खु०-अचक्खु०-छलेस्सा-भवसिद्धि०-सण्णि०-आहारि ति। पंचि॰ तिरि॰ अपज्ञ॰ अत्थि उक्तस्सहाणि-अवद्वाणाणि । एवं मणुसअपज्ञ०-अणुद्दिसादि विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह उत्कृष्ट वृद्धि है। यहां इतनी विशेषता है कि हानि सब स्थानोंसे होती है पर वृद्धि २७, २६ और २४ इन तीन विभक्तिस्थानोंसे ही होती है। इस प्रकार इन सब बार्तोका विचार इस पदनिक्षेप अनुयोगद्वारमें किया गया है।

§ ४७६. उत्कृष्ट पद समुत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और चत्कृष्ट अवस्थान होते हैं। इसीप्रकार सातों पृथिवियोंके नारकी, सामान्य तिर्यंच, पंचेन्द्रिय-तियँच आदि तीन प्रकारके तियँच, सामान्य मनुष्य आदि तीन प्रकारके मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम मैवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, वैक्रियिक-काययोगी, तीनों वेदवाले, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, चच्चदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, कृष्णादि छहों लेश्यावाले, भन्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-ओघकी अपेक्षा २१ विभक्तिस्थानसे १३ विभक्तिस्थानकी प्राप्तिके समय उत्कृष्टहानि और २४ विभक्तिस्थानसे २= विभक्तिस्थानकी प्राप्तिके समय उन्कृष्टवृद्धि होती है। तथा उत्कृष्ट हानिके परचात् होनेवाले अवस्थानको हानिसम्बन्धी और उत्कृष्ट वृद्धिके पश्चात् होनेवाले अवस्थानको वृद्धिसम्बन्धी उत्कृष्ट अवस्थान कहते हैं। उत्पर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उन सबमें उत्कृष्ट हानि, उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट अवस्थान संभव हैं अतः उनके कथनको ओघके समान कहा। पर इसका यह अभिपाय नहीं कि चक्त सभी मार्गणाओं में २१ विभक्तिस्थानसे १३ विभक्तिस्थानकी प्राप्ति होती है। किन्तु यहां ओघके समान कहनेका यह अभिप्राय है कि उक्त मार्गणाओं में हानि, वृद्धि और अवस्थान तीनों सम्भव हैं अत: उनका कथन ओघके समान कहा गया है। किस मार्गणामें अधिकसे अधिक कितनी प्रकृतियोंकी हानि, वृद्धि और तदनन्तर अवस्थान होता है इसका आगे सामित्व अनुयोगद्वारमें खुलासा किया ही है। अतः इस विषयको वहांसे जान लेना चाहिये।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान होते हैं। इसीमकार ल्व्यप्याप्तक मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देव, सर्व एकेन्द्रिय, जाव सन्वष्ट् ०-सन्वएइंदिय-सन्विवगिलिंदिय-पंचि० अपज्ञ०-पंचकाय-तसअपञ्ज०-ओरा-लियमिस्स ० - वेउन्वियमिस्स ० - कम्मइ्य ० -अवगद्वेद - मिद्द - सुद्अण्णाण-विहंग ० -आभिणि०-सुद्०-ओहि०-मणपञ्ज०- संजद०- सामाइयक्केदो०- परिहार०- संजदासंजद०-ओहिदंस०-सम्मादि-व्यइय०-वेदय०-भिच्छादि०-सिण्णि०-अणाहारि ति । आहार०-आहार्र-मिस्स०-अकसा०-सुहुम०-जहाक्खाद०-अभव्व०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० अत्यि उक्तस्समवद्याणे ।

## एवसुक्स्सवद्दी-हाणि-अवद्वाण-समुक्तिचणा समचा।

\$ ४७७. जहणणए पयदं । दुविहो णिद्देसी ओघेण आदेसेण य । तत्य ओघेण सर्व विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, औदारिक-सिश्रकाययोगी, वैक्रियिकसिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अपगतवेदी, सत्यज्ञानी, श्रुता-ज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक-संयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविद्युद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दिष्ट, श्रायिक सम्यग्दिष्ट, वेदकसम्यग्दृष्टि, मिण्यादृष्टि, संज्ञी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-आदेशकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि नहीं होती। किन्तु उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थानका विचार करते समय जिस जिस मार्गणामें अधिकसे अधिक जितनी प्रकृति-योंकी हानि और उद्गन्तर अवस्थान होता है वही यहां उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान दिया गया है। उदाहरणके लिये लग्ध्यपर्याप्त तिर्थेचोंमें अधिकसे अधिक एक प्रकृतिकी ही हानि होती है तथा मतिज्ञानियोंके अधिकसे अधिक आठ प्रकृतियोंकी हानि होती है। अतः ये अपनी अपनी अपेक्षासे उत्कृष्ट हानियां जानना चाहिये। इसीप्रकार उत्पर जितनी और मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भी समझ छेना।

आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथा-स्यातसंयत, अभन्य, उपशमसम्यग्दृष्टि सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि, जीवोंमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है।

विशेषार्थ-ये आहारककाययोगी आदि मार्गणाएं ऐसी हैं जिनमें स्थानकी हानि वृद्धि तो नहीं होती, परन्तु इनमें अभन्यमार्गणाको छोड़ कर शेष सब मार्गणाओं के उत्कृष्ट और जयन्य अवस्थान सम्भव है। उनमेंसे यहां उत्कृष्ट अवस्थानका प्रहण किया है। यद्यपि उपश्चमसम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करते हैं, अतः वहां उत्कृष्ट हानि सम्भव है पर यह कुछ आचार्योका मत है इसिंटिये इसकी यहां विवक्षा नहीं की।

इस प्रकार वृद्धि हानि और अवस्थानरूप समुत्कीर्तना समाप्त हुई । १४७७. अव ज्ञघन्य वृद्धि आदिकी समुत्कीर्तनाका प्रकरण है। इसकी अपेक्षा निर्देश

अर्ह्य जहण्णविद्द-हाणि-अवद्वाणाणि । एवं णिरय-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खतिय मणुसतिय-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्ञ०-पंचिदिय-पंचि । पञ्ज०-तस-तसपञ्ज०-पंचमण०- पंचेवचि०-कायजोगि०-ओरालि०-वेउव्विय०-तिण्णिवेद०- चत्तारिकसाय-असेजद०-चक्खु०-अंचक्खु०-छलेस्सा०-भवसिद्धि०-सिण्णि०-आहारि ति । पंचिदियति-रिकंख-अपज्ज॰ अत्थि जहण्णहाणि-अवद्याणाणि । एवं मणुसअपज्ज॰ अणुद्दिसादि जाव सन्बद्दुः-सन्बएइंदिय-सन्बिबालिदिय-पंचि० अपञ्ज०-पंचकाय-तसअपञ्ज०-ओरालिय-मिस्स० वेउविवयमिस्स०-कम्मइय०-अवगदवेद०-मदि-सुदअण्णाण-विहंग० -आभिणि० सुद०-ओहि०-मणपञ्ज०-संजद० -सामाइयच्छेदो०-परिहार० -संजदासंजद० -ओहिदंस० सम्मादि०-खइय०-वेदय०-मिच्छा०-असण्णि०-अणाहारि ति । आहार०-आहारमिस्स०-अकसाइ०-सुहुम०-जहाक्खाद०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० अस्थि जहण्णमवद्वाणं । दो प्रकारका है-ओवनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा जघन्यवृद्धि जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान होते हैं। इसीप्रकार नारकी, तिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्यंच आदि तीन प्रकारके तिर्थच, सामान्य मनुष्य आदि तीन प्रकारके मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक कॉययोगी, वैक्रियिककाययोगी, तीनों वेदवाले, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, छहों खेरया-वाले, भन्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये।

पंचेन्द्रिय तिर्थेच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान होते हैं। इसीप्रकार छब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, अनुदिशसे छेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, सभी विकंछे-न्द्रिय, पंचेन्द्रिय छब्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावर काय, असंछब्ध्यपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाय-योगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अपगतवेदी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत्ते, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविद्युद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, श्लायिक-सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये।

आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अकवायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथा-ख्यातसंयत, उपशमसम्यग्हिष्ट, सासादनसम्यग्हिष्ट और सम्यग्निध्यादृष्टि जीवोंमें जघन्य अवस्थान होता है।

विशेषार्थ—जघन्य वृद्धि आदिकी समुत्कीर्तनामें जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्यं अवस्थानंका प्रहण किया है, जो स्वामित्व अनुयोगद्वारसें जानां जा सकता है। अभव्योंके एक २६ विभक्तिरूप ही स्थान होता है अतः उसका जघन्य अवस्थानंमें निर्देश नहीं किया है।

### एवं समुक्तिनणा समना।

\$४७८. सामिनं दुविहं जहण्णुक्तस्सं च । उक्कस्से पयदं । दुविहो णिहेसो ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण उक्कस्सिया वड्ढी कस्स १ अण्णदरो जो चडवीससंत-किम्मओ मिच्छनं गदो तस्स उक्कस्सिया वड्ढी । उक्कस्सिया हाणी कस्स १ अण्णदरस्स जो एक्कवीससंतकम्मओ अष्टकसाए खवेदि तस्स उक्कस्सिया हाणी । तस्सेव से काले उक्कस्समवहाणं । एवं मणुसातिय-पंचिदिय-पंचि०पज्ञ०-तस-तसपज्ञ०-पंचमण०-पंच विच०-कायजोगि०-ओरालि०-तिण्णिवेद०-चत्तारि क०-चक्खु०-अचक्खु०-सुक्क०-भवसिद्धि०-सण्णि-आहारि नि ।

१४७६. आदेसेण णेरइएस उक्कस्सिया वर्ढी कस्स १ अण्णदरस्स अणंताखुवंधि-चउकं विसंजोइय संजुत्तस्स । हाणी कस्स १ अण्णदरस्स अष्टावीस-संतकम्मियस्स अणंताखुवंधिचउकं विसंजोएंतस्स उक्कस्सिया हाणी । एगदरत्थ अवद्वाणं । एवं सन्व-णिरय-तिरिक्ख-पंचिं ०तिरि०-पंचितिरि० पज्ज०-पंचितिरि०जोणिणी-देव-भवणादि जाव

# इसप्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई।

§ ४७०. जवन्य और उत्कृष्ट के भेदसे स्वामित्व दो प्रकारका है। उनमेंसे उत्कृष्ट स्वामित्वका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ओघनिर्देश और आंदेश-निर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? चौवीस प्रकृतियोंकी संचां-वाला जो कोई जीव मिध्यात्वको प्राप्त हुआ, उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है। उत्कृष्ट हानि किसके होती है? इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो कोई जीव आठ कषायोंका क्षंयं करता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। तथा इसी जीवके तदनन्तर कालमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। इसीप्रकार सामान्य, पर्याप्त और कीवेदी इन तीन प्रकारके मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी औदारिककाययोगी, तींनों वेदवाले, कोधादि चारों कषायवाले, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, बोक्ललेरयावाले, भन्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये।

\$ 80 र. आदेशसे नारिकयोमें उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अनन्तानुबन्धी चतुष्किकी विसंयोजना करके पुनः उससे संयुक्त होता है अर्थात् अनन्तानुबन्धीकी सत्ता-वाला होता है उस नारिक जीवके उत्कृष्ट वृद्धि होती है। नारिकयोमें उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जिस नारिक पहले अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता है उसके अनन्तर जिसने अन्नत्तानुबन्धी चतुष्किकी विसंयोजना की है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। तथा इनमेंसे किसी एक स्थानमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। इसीप्रकार सभी नारिक, तिर्थंच, पंचेन्द्रिय तिर्थंच, पंचेन्द्रिय तिर्थंच योनिमती, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर पंचेन्द्रिय तिर्थंच तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, असंयत और कृष्ण आदि पांच लेक्याबाले उपरिम प्रैवेयंक तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, असंयत और कृष्ण आदि पांच लेक्याबाले

उविरमगेवज्ञ०-वेउव्विय०-असंजद०-पंचलेस्साणं वत्तव्वं। पंचि०तिरि०अपज्ञ० उक्क० हाणी कस्स १ अण्णदरस्स अट्टाबीससंतकिम्मियस्स सत्तावीससंतकिम्मियस्स वा सम्मत्तं सम्मामिच्छत्तं वा उव्वेव्लंतस्स उक्कास्सिया हाणी। तस्सेव से काले उक्कस्समवद्वाणं। एवं मणुसअपज्ञ०-सव्वएइंदिय-सव्विवगिलिदिय-पंचिदिय-पंचिदिय अपज्ञ०-पंचकाय-तसअपज्ञ०-मिद-सुदअण्णाण-विहंग०-मिच्छादि०-असण्णीणं वत्तव्वं। अणुहिसादि जाव सव्वह० उक्क०हाणी कस्स १ अण्णद० अट्टावीससंतकिम्मियस्स अणंताणुविध्व चउक्किसंजोएंतस्स णिस्संतकिम्मियपढमसमए उक्किस्सया हाणी। तस्सेव से काले उक्कस्समवद्वाणं। एवं परिहार०-संजदासंजद०-वेदय० सम्मादिद्वीणं वत्तव्वं। ओरालिय-मिस्स० उक्किस्सया हाणी कस्स १ अण्णदरस्स वावीससंतकिम्मयस्स कदकरिण-ज्ञस्स पुव्वाउअवधवसेण तिरिक्खेसुव्वण्णसम्मादिद्विस्स अपज्ञत्तकाले एक्कावीससंतक्किम्मयपढमसमए वट्टमाणस्स उक्क० हाणी। तस्सेव से काले उक्करसमवद्वाणं।

जीवोंके कहना चाहिय।

पंचेन्द्रिय तिर्थेच लब्ब्यपर्याप्तकोंमें उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जिसके पहले अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता है अनन्तर जिसने सम्यक्ष्रकृतिकी उद्देलना की है उसके या जिसके पहले सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्ता है अनन्तर जिसने सम्यग्मिध्यात्वकी उद्देलना की है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। तथा इसी उत्कृष्ट हानिवाले पंचेन्द्रिय तिर्थेच लब्ध्य-पर्याप्तक जीवके उत्कृष्ट हानिके अनन्तर कालमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। इसीप्रकार लब्ध्य-पर्याप्तक मनुष्य, सर्व एकेन्द्रिय, सर्व विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक, पांचों स्थावर काय, त्रसलब्ध्यपर्याप्त, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिध्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये।

अनुदिशसे छेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जिसके पहले अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता है अनन्तर जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसं-योजना की है उसके अनन्तानुबन्धी कर्मका अभाव होनेके पहले समयमें उत्कृष्ट हानि होती है। तथा इसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। इसी प्रकार परिहारविशुद्धि संयत, संयतासंयत और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके कहना चाहिये।

औदारिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जिसके बाईस प्रकृतियोंकी सत्ता है, अतएव जो कृतकृत्यवेदकसम्यग्द्द हि और सम्यग्दर्शन होनेके पहले तिर्यंचायुका बन्ध कर लेनेके कारण तिर्थंच सम्यग्दृहिट जीवोंमें उत्पन्न हुआ है ऐसे किसी औदारिकिमिश्रकाययोगी जीवके अपर्याप्त कालमें बाईस प्रकृतियोंसे इकीस प्रकृतियोंकी सत्ताके प्राप्त होने पर पहले समयमें उत्कृष्ट हानि होती है। तथा इसी जीवके तदनन्तर कालमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। इसीप्रकार वैक्रियिकिमिश्रकाययोगी और कार्मणकाययोगी

वेउन्वियिस्स ०-कम्मइय० एवं चेव वत्तन्वं। णविर देव-णेरह्य-अपजत्तएस वेउन्वियमिस्सकायजोगीस विग्गहगदीए च वट्टमाणवावीसविहित्त्यसम्माइद्वीस वत्तन्वं।
अणाहारीणं कम्मइयभंगो। आहार०-आहारिमस्स०-अकसा०-सुहुम०-जहाक्खाद०अभन्व०-उवसम०-सासण०-सम्मामिन्छादिद्वीणं वद्द्वी-हाणी-अवद्वाणाणि णित्थ। कुदो
अवद्वाणस्स अभावो १ वद्द्वीहाणीणमभावादो। ण च समुक्तित्तणाए वियहिचारो,
तत्थ वद्द्वीहाणिणिरवेक्खतित्त्यमेत्तावद्वाणमिस्सऊण तहा पर्कविद्त्तादो। अवगद०
उक्त० हाणी कस्स १ जो अवगदवेदो एकारसविहित्तओ सत्त णोकसाए खवेदि तस्स
उक्त० हाणी। तस्सेव से काले उक्तस्समवद्वाणं। आभिणि०-सुद०-ओहि०-मणपज०संजद०-सामाइय-छेदो०-ओहिदंस०-सम्मादि०-खइयसम्माइद्वीणं उक्तस्सिया हाणी
कस्स १ अण्णदरस्स अणियद्वियस्स अद्वकसाए खवेतस्स उक्तस्सिया हाणी। तस्सेव
जीवके उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थानका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि

जीवके उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थानका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान कहते समय देव और नारिकयोंकी अपर्याप्त अवस्थामें कहना चाहिये। तथा कार्मणकाययोगमें कहते समय विश्र- हगितमें विद्यमान वाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले सम्यग्दृष्टिमें ही कहना चाहिये। अनाहारक जीवोंमें उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान कार्मणकाययोगियोंके समान जानना चाहिये।

आहारककाययोगी, आहारकिमश्रकाययोगी, अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथा-द्यातसंयत, अभन्य, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके प्रकृतियोंकी वृद्धि, हानि और अवस्थान नहीं पाये जाते हैं।

श्वा-उक्त जीवोंके प्रकृतियोंके अवस्थानका अभाव कैसे हैं ?

समाधान-यतः उक्त जीवोंके प्रकृतियोंकी वृद्धि और हानि नहीं पाई जाती है, अतः यहां अवस्थानका भी अभाव कहा है।

यदि कहा जाय कि इस कथनका समुत्कीर्तनासे व्यभिचार हो जायगा सो भी बात नहीं है, क्योंकि समुत्कीर्तनामें वृद्धि और हानिकी अपेक्षा न करके एक समान रूपसे तदवस्थ रहने वाली प्रकृतियोंकी अपेक्षा उसप्रकारका कथन किया है।

अपगतवेदियोंमें उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? ग्यारह विभक्तिस्यानकी सत्तावाला जो अपगतवेदी जीव सात नोकपायोंका क्षय करता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। तथा उसी जीवके तदनन्तर कालमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है।

मितज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोप-स्थापनासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्द्रिष्ट, और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? कषायोंका क्षय करनेवाले किसी अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती जीवके वृत्कृष्ट हानि होती है। तथा उसीके तदनन्तर कालमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है।

# से काले उक्स्समबद्वाणं।

# एवसुकस्सयं सामित्तं समत्तं।

६४८०. जहण्णए पयदं । दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण जहण्णिया वहढी कस्स १ अण्णदरो जो सत्तावीससंतकिम्मओ तेण सम्मत्ते गिहदे तस्स जहण्णिया वहढी । जहण्णिया हाणी कस्स १ अण्णदरो जो अष्टावीसंतकिम्मओ तेण सम्मत्ते उन्वेल्लिदे तस्स जह० हाणी। एगदरत्थ अवटाणं। एवं सत्तपुढिवि-तिरिक्ख-पंचिंदियितिरिक्ख-पंचिं०तिरि०पञ्ज०-पंचिं० तिरि०जोणिणी-मणुसतिय-देव-भवणादि जाव उविरमगेवञ्ज०-पंचिंदिय-पंचिं०पञ्ज०-तस-तसपञ्ज०-पंचमण०-पंचविंच०-काय-जोगि०-ओरालि० -वेउन्विय०-तिण्णिवेद० -चत्तारिक० -असंजद० -चक्खु०-अचक्खु० छलेस्सा०-भवसिद्धि०-सण्णि० -आहारीणं वत्तन्वं। पंचिं०तिरि० अपञ्जत्तएसु जहण्णिया हाणी कस्स १ अण्णदरो जो अट्टावीससंतकिम्मओ तेण सम्मत्ते उन्वेलिदे तस्स जह० हाणी। तस्सेव से काले जहण्णमवट्टाणं। एवं मणुस-अपञ्ज०-सन्वएइंदिय-सन्विगिलि-दिय-पंचिंदिथअपञ्ज० -पंचकाय० -तसअपञ्ज०-मिद-अण्णाण-विहंग०-िमच्छादि०

इसप्रकार उत्कृष्ट स्वामित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

§ १८००. अब ज्ञघन्य स्वामित्वका प्रकरण है। उसका निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धि किसके होती है शिस्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाळा कोई एक मिण्याद्दि जीव जब सम्यक्तको प्राप्त होता है तब उसके जघन्य वृद्धि होती है। जघन्य हानि किसके होती है शिक्ष्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाळा जीव जब सम्यक्ष्रकृतिकी उद्देळना कर देता है तब उसके जघन्य हानि होती है। तथा इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है। इसी प्रकार सातों पृथिवियोंके नारकी, तिर्थंच, पंचेन्द्रियतिर्थंच, पंचेन्द्रियतिर्थंच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तिर्थंचयोनिमती, सामान्य, पर्याप्त और खीवेदी ये तीन प्रकारके मनुष्य, सामान्यदेव, भवनवासियोंसे छेकर उपरिम प्रवेचक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, वैक्रियककाययोगी, तीनों वेदवाळे, क्रोधादि चारों कषायवाळे, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, छहों छेश्यावाळे, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके जघन्य हानि, जघन्य वृद्धि और जघन्य अवस्थान कहना चाहिये।

पंचेन्द्रिय तिर्थेच लड्ध्यपर्याप्तक जीवोंमें जघन्य हानि किसके होती है ? जो अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला पंचेन्द्रिय तिर्थेच लड्ध्यपर्याप्त जीव जब सम्यक्ष्रकृतिकी उद्वेलना करता है, तब उसके जघन्य हानि होती है। तथा उसी जीवके तद्नन्तर कालमें जघन्य अवस्थान होता है। इसी प्रकार मनुष्य लड्ध्यपर्याप्त, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लड्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंग-

#### असण्णीणं वत्तन्त्रं ।

१४८१. अणुद्दिसादि जाव सच्बद्घ ति जहाण्णया हाणी कस्स १ जो वावीससंतकाम्मओ तेण सम्मत्ते खिवदे तस्स जह० हाणी। तस्सेव से काले जहण्णमबद्धाणं।
एवमवगद०-आमिणि०-सुद०-ओहि०-मणपञ्ज०-संज्ञद०-सामाइय-छुदो०-पिरहार०संजदासंजद०-ओहिदंस०-सम्मादि०-खइय०-चेदय० दिद्धीणं वत्तव्वं। ओरालियमिस्स०
जहण्णिया हाणी कस्स १ जो अद्वावीससंतकम्मिओ अण्णदरो तेण सम्मत्ते उच्वेलिदे
जहण्णिया हाणी। तस्सेव से काले जहण्णमबद्दाणं। एवं वेउच्वियामिस्स०-कम्मइय०अणाहारीणं वत्तव्वं। आहार०-आहारिमस०-अकसा०-सुहुम०-जहाक्खाद०-अभवि०उवसम -सासण०-सम्मामि० जहण्णबद्दी-हाणि-अबद्वाणाणि णितथ।

#### एवं सामित्तं समत्तं।

६ ४८२. अप्पाबहुअं दुविहं जहण्णमुक्तस्सं च । उक्तस्सए पयदं । दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सन्वत्थोवा उक्तस्सिया वड्ढी ४। उक्तस्सिया हाणी

ज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान कहना चाहिये।

६ ४८ १. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थ सिद्धि तकके देवोंमें जघन्य हानि किसके होती है १ वाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव जब सम्यक्ष्रकृतिका क्षय करता है तब उसके जघन्य हानि होती है। तथा उसी देवके तदनन्तर समयमें जघन्य अवस्थान होता है। इसी प्रकार अपगतवेदी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविद्युद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिद्देनी, सम्यग्दृष्टि, श्लायिक-सम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान कहना चाहिये।

सौदारिक मिश्रकाययोगियोंमें जघन्य हानि किसके होती है ? अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो कोई एक औदारिकमिश्रकाययोगी जीव जब सम्यक्ष्रकृतिकी उद्देलना करता है तब उसके जघन्य हानि होती है और तदनन्तर समयमें उसीके जघन्य अवस्थान होता है। इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये।

आहारककाययोगी, आहारकिमश्रकाययोगी, अकबायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यया-ख्यातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान ये तीनों ही नहीं पाये जाते हैं।

इसप्रकार स्वाभित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

६ ४ = २. अल्पवहुत्व दो प्रकारका है-जघन्य और उत्कृष्ट । उनमेंसे पहले उत्कृष्ट अल्पवहुत्वका प्रकरण प्राप्त है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ और आदेश ।

अवद्वाणं च दोवि सरिसाणि संखे अगुणाणि ८। एवं मणुसतिय-पंचिंदय-पंचिं ० पञ्ज०-तस-तसपञ्ज०-पंचमण ०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालि०-तिण्णिवेद-चत्तारि फ०--चक्खु०-अचवखु०-सुक्क०-भवसि०-सण्णि-आहारीणं वत्तव्वं।

ई ४८३. आदेसेण णिरयगईए णेरईएस उक्क० बढ्ढी-हाणी-अवहाणाणि तिण्णि विद्वाणि ४। एवं सम्बणिरय-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचि०तिरि०पञ्ज०-पंचि०-तिरि०जोणिणी-देव-भवणादि जाव उविरमगेवञ्ज०-वेउिव्यय०-असंजद-पंचले०वर्ष्व । पंचि०तिरिक्खअपञ्ज० उक्किस्सया हाणी अवहाणं च दोवि सरिसाणि ११ १ । एवं मणुसअपञ्ज०-अणुद्दिसादि जाव सम्बह०-सम्बण्हंदिय-सम्बविगालिदिय-पंचिदय-अपञ्ज०-पंचकाय०-तसअपञ्ज०-ओरालियमिस्स०-वेउिव्यमिस्स०-कम्मइय०-अव-उनमेंसे ओघकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि सबसे थोड़ी है, जिसका प्रमाण चार है। उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान ये दोनों समान होते हुए भी उत्कृष्ट वृद्धिकी अपेक्षा संख्यातगुणे हैं। जिनमें प्रत्येकका प्रमाण आठ है। इसीप्रकार सामान्य, पर्याप्त और स्रीवेदी इन तीन प्रकारके मनुष्योंके तथा पंचित्रिय, पंचित्रिय पर्याप्त, त्रसं, त्रसंपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, तीनों वेदवाले, चारों कषायवाले, चन्नुदर्शनी, अक्छुदर्शनी, अक्छुठेश्यावाले, मन्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-यह ऊपर ही बता आये हैं कि उत्कृष्ट वृद्धि चार प्रकृतियोंकी और उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट हानि संबन्धी अवस्थान आठ प्रकृतियोंका होता है, इसीलिये यहां पर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे थोड़ी और उत्कृष्ट हानि तथा उत्कृष्ट अवस्थान उत्कृष्ट वृद्धिसे संख्यातगुणा बताया है। यहां संख्यातका प्रमाण दो है, क्योंकि चारको दोसे गुणा करनेपर आठ होते हैं।

६ ४=३. आदेशकी अपेक्षा नरकगितमें नारिकयोंमें उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान ये तीनों ही समान हैं, जिनका प्रमाण चार है। इसीप्रकार सभी नारिका, सामान्य तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमती, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रैवेयक तकके देव, वैकिथिक-काययोगी, असंयत और कृष्णादि पांचों लेक्श्यावाले जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ—ऊपर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें अधिकसे अधिक चार प्रकृतियोंकी वृद्धि, चार प्रकृतियोंकी हानि और अवस्थान होता है, इसिलेंगे यहां तीनोंको समान वताते हुए उनका प्रमाण चार कहा.है।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंमें उत्कृष्ट हानि और अवस्थान ये दोनों समान हैं, जिनमें प्रत्येकका प्रमाण एक हैं । इसीप्रकार लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, लब्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रिय, पांचों

ι.

गद०-मदि-सुद-अण्णाणि-विद्दंग०-आमिणि०-सुद०-ओहि०-मणपञ्ज०-संजद०-सामाइय-छेदो०- परिहार०- संजदासंजद०- ओहिदंस०- सम्मादि०- खइय० -वेदय० -मिन्झादि० असण्णि० अणाहारि चि वत्तन्त्रं । आहार०-आहारमिस्स० णित्थ अप्पाचहुअं एग-पदत्तादो । एवमकसा०-सुद्दुम०-जहाक्खाद०-अभव०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० । एवसुक्कस्सप्पाबहुअं समत्तं ।

५ ४८४. जहण्णए पयदं । दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण

स्थावरकाय, त्रसळव्ध्यपर्याप्तक, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मण-काययोगी, अपगतवेदी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधि-ज्ञानी, मनःपर्थयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारिवशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदशनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, मिध्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-यहाँ पर छव्ध्यपर्याप्तक मजुष्योंसे छेकर अनाहारकजीवों तक उपर गिनाये गये मार्गणास्थानोंमें उत्कृष्ट हानि और अवस्थानको जो पंचेन्द्रियतिर्थेच छव्ध्यपर्याप्तकोंके उत्कृष्ट हानि और अवस्थानके समान बताया है, इसका यह अर्थ नहीं कि जिसप्रकार छव्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रियतिर्थेचोंमें उत्कृष्ट हानि और अवस्थानका प्रमाण एक है उसीप्रकार हन सब उपर्युक्त मार्गणास्थानोंमें भी उत्कृष्ट हानि और अवस्थानका प्रमाण एक एक है। यहां पंचेन्द्रियतिर्थेच छव्ध्यपर्याप्तकोंके समान कहनेका प्रयोजन केवळ इतना ही है कि जिस प्रकार पंचेन्द्रियतिर्थेच छव्ध्यपर्याप्तकोंके समान कहनेका प्रयोजन केवळ इतना ही है कि जिस प्रकार पंचेन्द्रियतिर्थेच छव्ध्यपर्याप्तकोंके उत्कृष्ट हानि और अवस्थान ये दोनों समान हैं उसी प्रकार उपर कही गई मार्गणाओंमें मी उत्कृष्ट हानि और अवस्थानकी समानता जान छेना चाहिये। किस मार्गणामें उत्कृष्ट हानि और अवस्थान कितना है यह उत्पर स्थामित्यानु-योगद्यासें बतला ही आये हैं।

आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें प्रकृतियोंकी युद्धि और हानि-सम्बन्धी अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनके जो स्थान होता है आहारक-काययोग और आहारकिमश्रकाययोगके काल तक वही एक बना रहता है उसमें अन्य प्रकृतियोंकी युद्धि और हानि नहीं होती। इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथाख्यातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये। अर्थात् आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंके समान इनके भी प्रकृतियोंकी युद्धि और हानि सम्बन्धी अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है।

इसप्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ। ४८४, अव जघन्य अल्पबहुत्वका प्रकरण है। उसका निर्देश दो प्रकारका होता जहण्णवह्दीहाणीअवद्वाणाणि तिंण्णि वि तुल्लाणि । एवं सन्वाणिरय-तिरिक्खः पंचिंदियतिरिक्खितय-मणुसितय-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्ञ०-पंचिंदिय-पंचिं०-पज्ञ०-तस-तसप्जञ०-पंचेमण०-पंचविंव०-कायजोगि०-ओरालिय०-वेउव्विय०-तिण्णि वेद-चत्तारिकसाय-असंजद०-चक्खु०-अचक्खु०-छल्लेस्सा०-भवसिद्धि०-सण्णि-आहारीणं वत्तव्वं । पंचिं०तिरि०अपज्ञ० जहण्णहाणिअवद्वाणाणि दो वि तुङ्काणि । एवं मणुसअपज्ञ०-अणुहिसादि जाव सव्वह०-सव्वण्हंदिय-सव्वविग्लिदिय-पंचिंदिय-अपज्ञ०-जोरालियमिस्स०-वेउव्वयमिस्स०-कम्मइय०-अवगद०-मदि-सुद्-अण्णाण-विहंग०-आभिणि०-सुद्०-ओहि०-मण्पज्ञ०-संजद०-सामाइय-छेदो०-परिहार०-संजदासंजद-ओहिदंसण०-सम्मादि०-खइय०-वेदय०-मिच्छादि०-असण्णि-

है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। इनमेंसे ओघकी अपेक्षा जघन्यवृद्धि, जघन्यहानि और अवस्थान ये तीनों समान हैं। इसीप्रकार सभी नारकी, सामान्य तिर्थंच, पंचेन्द्रिय तिर्थंच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्थंच, पंचेन्द्रिय योनिमती तिर्थंच, सामान्य, पर्याप्त और स्त्रीवेदी ये तीन प्रकारके मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासिर्योसे लेकर उपित्म प्रवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, तीनों वेदवाले, क्रोधादि चारों कषायवाले, असं-यत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, छहों लेक्यावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-जयन्य वृद्धि और जयन्य हानि एक प्रकृतिकी होती है अतः यहां ओघकी अपेक्षा जयन्य वृद्धि जयन्य हानि और जयन्य अवस्थानको समान कहा है। जपर और जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें भी इसीप्रकार जानना चाहिये।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लव्ध्यपर्याप्तकोंमें जघन्य हानि और अवस्थान ये दोनों समान हैं। इसीप्रकार मनुष्य लव्ध्यपर्याप्त, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, सभी एक-न्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लव्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रसलव्ध्यपर्याप्त, औदा-रिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अपगतवेदी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामा-यिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविश्चद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, श्रायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, मिध्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-इन मार्गणास्थानोंमें वृद्धि तो होती ही नहीं, हां हानि और अवस्थान होता है। सो सर्वत्र जघन्य हानिका प्रमाण एक है अतः यहां सबकी जघन्य हानि और अवस्थानको समान कहा है।

अणाहारीणं वत्तव्वं । आहार०-आहारमिस्स० णितथ अप्पावहुर्यं । एवमकसाय०-सुहुमसांपराय०-जहाक्खाद०-अभवसि०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० वत्तव्वं ।

## एवं जहण्णपावहुअं समत्तं। एवं पदणिक्खेवो समत्तो।

§ ४८५. वह्ढीविहत्तीए तत्थ इमाणि तेरस अणियोगद्दाराणि समुक्तित्तणा जाव अप्पावहुए ति । समुक्तित्तणाणुगमेण दुविहो णिद्देसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अत्थि संखेजभागवद्ढीहाणीश्रो संखेजगुणहाणी अवद्वाणं च । एवं मणुस-तिय-पंचिदिय०-पंचि०पज्ञ०-तस-तसपज्ञ०-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरा-लिय०-पुरिस०-चत्तारिक०-चक्खु०-अचक्खु०-सुक्क०-भवसि०-सण्णि-आहारीणं वत्तव्वं।

आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंके प्रकृतियोंकी वृद्धि और हानि-संबन्धी अन्पबहुत्व नहीं पाया जाता है। इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथाद्यातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिश्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये। तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओं हानि और वृद्धि तो है ही नहीं, केवळ अवस्थान है अतः अन्पबहुत्व नहीं पाया ज्ञाता।

### इसप्रकार जघन्य अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । इसप्रकार पदनिक्षेप अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

§ ४८५. बृद्धिविभक्तिका कथन करते हैं। उसके विषयमें समुत्कीर्तनासे छेकर अन्वबहुत्व तक ये तेरह अनुयोगद्वार होते हैं। उनमेंसे समुत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओधनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओधनिर्देशकी अपेक्षा संख्यातभागदृद्धि, संख्यातभागदानि, संख्यातगुणहानि और अवस्थान होते हैं। इसीप्रकार सामान्य, पर्याप्त और स्त्रीवेदी इन तीन प्रकारके मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, प्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों सनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, पुरुष-वेदी, क्रोधादि चारों कपायवाले, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, भन्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये।

विशोपार्थ-एक स्थानसे दूसरे स्थानके प्राप्त होते समय जो हानि और वृद्धि और अवस्थान होता है वह उसके संख्यातचे माग है या संख्यात गुणा, इसका विचार वृद्धि विभक्तिमें किया गया है। यद्यपि हानिकी अपेक्षा संख्यात माग हानि, संख्यातगुण हानि और इनके अवस्थान संभव है, क्योंकि क्षपक जीवोंके दो प्रकृतिक विभक्तिस्थानसे एक प्रकृतिक विभक्तिस्थानके प्राप्त होते समय या ग्यारह विभक्तिस्थानसे पांच या चार विभक्ति-स्थानके प्राप्त होते समय या ग्यारह विभक्तिस्थानसे पांच या चार विभक्ति-स्थानके प्राप्त होते समय संख्यात गुणहानि और उसका अवस्थान होता है तथा शेष हानियां और उनके अवस्थान संख्यात भाग हानि रूप ही होते हैं। पर वृद्धिकी अपेक्षा

\$४८६. आदेसेण णेरईएसु अत्थि संखेजभागवद्दी-हाणी-अवङाणाणि। एवं सम्वणिरय-तिरिक्ख-पंचिं०तिरिक्खित्यतिय-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्ञ०-वेउन्विय०- इत्थि०-णवुंस०-असंजद०-पंचलेस्सा० वत्तन्वं। पंचिंदियतिरिक्खअपज्ञ० अत्थि संखेज-मागहाणी-अवहाणाणि। एवं मणुस्सअपज्ञ०-अणुद्दिसादि जाव सन्वह०-सन्वएइंदिय-सन्वविग्रितंदय-पंचिंदिय-अपज्ञ०-पंचकाय०-तसअपज्ञ०- ओरालियमिस्स०-वेउन्विय-मिस्स०- कम्मइय० - मदि-सुद अण्णाण- विहंग० - परिहार०- संजदासंजद०- वेदय० - मिन्छादि०-असण्ण०-अणाहारीणं वत्तन्वं। आहार० आहारमिस्स० णित्थ ससुिकत्तणा, वद्दी-हाणीहि विणा अवहाणाभावादो। अथवा अत्थि वद्दी-हाणीणिरवेक्ख

संख्यातभागवृद्धि और उसका अवस्थानं ही सम्भव है, क्यों कि २४, २६ और २७ प्रकृतिक विभक्तिस्थानसे २० प्रकृतिक विभक्तिस्थानके प्राप्त होनेपर संख्यातवें भाग प्रमाण क्रमशः ४, २ और १ प्रकृतिकी ही वृद्धि होती है। उपर जितनी भी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें यह व्यवस्था बन जाती है अतः उनके कथनको ओवके समान कहा है। आगे आदेशकी अपेक्षा भी जहां जो वृद्धि हानि और अवस्थान कहा हो उसे इसीप्रकार घटित कर छेना चाहिये।

\$ 8 = ६. आदेशकी अपेक्षा नारिकयों में संख्यात भागवृद्धि, संख्यातभागहानि और इनके अवस्थान होते हैं। इसीप्रकार सभी नारिकी, सामान्य तिर्थम, पंचेन्द्रिय तिर्थम, पर्याप्त तिर्थम और योनिमती तिर्थम, सामान्यदेव, भवनवासियों से ठेकर उपिम प्रवेयक तकके देव, वैक्रियिक काययोगी, स्त्रीवेदी, नपुंसकवेदी, असंयत और प्रारंभके पांच छेत्रयावाछे जीवों के कहना चाहिये। तार्थिय यह है कि इन मार्गणाओं में संख्यात गुणहानिको छोद कर शेष सब पद होते हैं।

पंचिन्द्रिय तिर्थंच लब्ध्यपर्याप्तकों संख्यातमागहानि और अवस्थान ये हो स्थान होते हैं। इसीप्र ार मनुष्यलब्ध्यपर्याप्त, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावर काय, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्तियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विमंगज्ञानी, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, वेदकसम्यग्दृष्टि, मिध्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये। तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओंमें संख्यातभागहानि और अवस्थान ही होते हैं, क्योंकि इनमें भुजगार विभक्ति नहीं पाई जाती।

आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंके समुक्तितना नहीं है, क्योंकि वहां स्थानोंकी युद्धि और हानि नहीं पाई जाती है और इनके न पाये जानेसे वहां इनका अवस्थान नहीं हो सकता है। अथवा उक्त दोनों योगवाळे जीवोंमें दूद्धि और हानिकी तियमेत्तावहाणस्स विवानेत्वयत्तादो । एवमकसा०-सुहुमसांप०-जहाक्खाद० अभव०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० वत्तव्वं । अवगद० अत्थि संखेजमागहाणि-संखेजगुण-हाणी-अवहाणाणि । एवमाभिणि०-सुद०-ओहि०-मणपज्ज०-संजद०-सामाइयक्षेदो०-ओहिदंसण०-सम्मादि०-खइयसम्मादिष्टि ति वत्तव्वं ।

### एवं समुक्तिनणा समना।

\$ ४८७. सामित्ताणुगमेण दुविहो णिहेसो ओषेण आदेसेण य । तत्य ओषेण संखेजअभागवह्दी-हाणि-अवदाणाणि कस्स र अण्णदरस्स सम्मादिष्टिस्स मिन्छादिदिस्स वा । संखेनजगुणहाणी कस्स र अण्णदरस्स अण्णियदिक्तव्यस्स । एवं मणुमितय-पंचिद्य-पंचिद्य-पंचिद्य-तस्त तसप्जन पंचमण्ठ-पंचमण्ठ-पंचविद्य-स्त । एवं मणुमितय-पुरिस०-चत्तारिक०-चक्तुत्-अचक्खु०-सुक्क०-भवसिद्धिय०-सण्ण्०-आहारीणं वत्तव्यं। अपेक्षाके विना तावन्मात्र स्थानोंकी विवक्षासे समुत्कीतना है । इसीप्रकार अकषायी, सहस्मसंपरायिक संयत, यथाख्यात संयत, अभव्य, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मण्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये। तात्त्वर्य यह है कि उक्त मार्गणाओंमें जहां जो स्थान है वही रहता है यद्धि और हानि नहीं होती, अतः यहां वृद्धि, हानि और अवस्थानका निषेध किया है। अब यदि इन मार्गणाओंमें वृद्धि और हानिके विना अवस्थान स्वीकार किया जाय तो जहां जो स्थान होता है चसकी अपेक्षा अवस्थान स्वीकार किया जाय तो जहां जो स्थान होता है चसकी अपेक्षा अवस्थान स्वीकार किया जा सकता है। तथा उपशमसम्यग्दृष्टि अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं करता इस अपेक्षासे यहां उपशमसम्यग्दृष्टिके हानिका निषेध किया है।

अपगतवेदी जीवोंमें संख्यातभागहानि, संख्यातगुजहानि और अवस्थान ये स्थान हैं। इसी प्रकार मितिहानी, श्रुतज्ञानी, अविधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेन्।पम्थापनासंयत, अविधिद्शेनी, सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंके कहना चाहिये।

इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई ।

१४=७. स्वामित्वातुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश! उनमेंसे ओघकी अपेक्षा संख्यातमागदृद्धि संख्यातमाग हानि और अवस्थान
किसके होते हैं शिकसी भी सम्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टि जीवके होते हैं। संख्यातगुणहानि
किसके दोती है शिकसी भी अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती क्षपक जीवके होती है। इसी
प्रकार सामान्य, पर्याप्त और स्त्रोवेदी इन तीन प्रकारके मनुष्योंके और पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी,
पुरुषवेदी, कोधादि चारों कषायवाले, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, गुक्रलेश्यावाले, भन्य, संज्ञी
और स्वाहारक जीवोंके कहना चाहिये।

६ ४८८. आदेसेण णेरईएसु संखेजनभागवड्ढी-हाणी-अवद्याणाणि कस्स ? अण्णद० सम्मादिष्टिस्स मिच्छादिष्टिस्स वा । एवं सन्वणिरय-तिरिक्ख०-पंचिं०तिरिक्खितय-देव-भवणादि जाव उविरमगेवज्ज०-वेउन्विय०-इत्थि०-णवुंस०-असंजद०-पंचले० वत्तन्वं । पंचिं०तिरि ०अपज्ज० संखेजभागहाणि-अवद्याणाणि कस्स ? अण्णद० । एवं मणुस-अपज्ज०-अणुदिसादि जाव सन्बद्द०-सन्वएइंदिय-सन्बविगलिंदिय-पांचिंदिय अपज्ज०-पंचकाय-तस अपज्ज०-मदि-सुदअण्णाण-विहंग०-परिहार०-संजदासंजद-वेदय०-मिच्छा०-

विशेषार्थ—संख्यातगुणहानि ग्यारह विभक्तिस्थानसे पांच या चार विभक्तिस्थानके प्राप्त होते समय और दो विभक्तिस्थानसे एक विभक्तिस्थानके प्राप्त होते समय ही होती है। और ये विभक्तिस्थान श्रपक अनिवृक्तिकरणमें ही होते हैं। अतः संख्यातगुणहानि श्रपक अनिवृक्तिगुणस्थानवाले जीवके होती है यह कहा है। तथा संख्यातभागहानि और संख्यात भागवृद्धि मिध्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि दोनों प्रकारके जीवोंके सम्भव है, क्योंकि छ्व्यीस या सक्ताईस प्रकृतियोंकी सक्तावाला जो मिध्यादृष्टि जीव प्रथमोपश्रम सम्यक्त्वको प्राप्त करता है उसके सम्यक्त्वको प्राप्त करनेके पहले समयमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी सक्ता देखी जाती है। अतः सम्यग्दृष्टिके संख्यात भागवृद्धि वन जाती है। इसीप्रकार चौवीस विभक्तिस्थानवाला जो सम्यग्दृष्टिके संख्यात भागवृद्धि वन जाती है। तथा मिध्यात्वको प्राप्त होता है उसके मिध्यात्वको प्राप्त होनेके पहले समयमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी सक्ता देखी जाती है, अतः मिध्यादृष्टिके भी संख्यातभागवृद्धि वन जाती है। तथा मिध्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टिके संख्यातभागदृतिका कथन सरल है। अतः उसका विचार कर खुलासा लेना चाहिये। इसीप्रकार जिस वृद्धि या हानि सम्बन्धी अवस्थान हो उसका भी कथन कर लेना चाहिये। अपर जितनी भी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें यह व्यवस्था वन जाती है अतः उनके कथनको ओधके समान कहा है।

६ ४८ = . आदेशकी अपेक्षा नारिकयोमें संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और अवस्थान किसके होते हैं । इसी-प्रकार सभी नारकी, सामान्य तिर्थेच, पंचेन्द्रिय तिर्थेच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्थेच, पंचेन्द्रिय योनीमती तिर्थेच, सामान्यदेव, भवनवासीसे लेकर उपिस प्रैवेयक तकके देव, वैक्रियिक काययोगी, स्त्रीवेदी, नपुंसकवेदी, असंयत और कृष्ण आदि पांच छेद्रयावाले जीवोंके कहना चाहिये। तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओंमें संख्यातगुणहानि नहीं पाई जाती है। तथा संख्यातभागवृद्धि संख्यातभागहानि और अवस्थानका खुळासा जिस प्रकार ऊपर किया है उस प्रकार कर छेना चाहिये।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच छन्यपर्याप्तकोंमें संख्यातभागहानि और अवस्थान किसके होते हैं ? किसी भी जीवके होते हैं। इसीप्रकार छन्ध्य पर्याप्तक मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थ- सिद्धि तकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विक्छेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छन्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावर-

असण्णीणं वत्तन्तं । ओरालियमिस्स० संखेजयागहाणी-अन्द्वाणाणि कस्स १ अण्ण० सम्मादि० मिन्छादिष्टिस्स ना । एवं वेडान्नियमिस्स०-कम्मइय०-अणाहारीणं । आहार०-आहारमिस्स० अवद्वाणं कस्स १ अण्णद० । एवमकसाय०-सुहुम०-जहाबसाद०-अभव०-उनसम०-सासण०-सम्मामि० वत्तन्त्रं । अवगद० संखेजभागहाणीसंखे० गुणहाणीओ अन्द्वाणं च कस्स १ अण्णद० खन्यस्स । आभिणि०-सुद०-ओहि० मणपज्ञ० संखेजभा० हाणी-संखे० गुणहाणीअवद्वाणाणं ओघभंगो । एवं संजद०-सामाइय-छेदो०-ओहिदंस०-सम्मादि०-खइय० वत्तन्तं ।

### एवं सामिचं समत्तं।

काय, त्रसलक्ष्यपर्याप्त, मलज्ञानी, श्वताज्ञानी, त्रिमंगज्ञानी, परिहारिवशुद्धिसंयत, संयता-संयत, वेदकसम्यग्द्रष्टि, मिध्यादृष्टि, और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये। ताल्यये यह है कि इन मार्गणाओं अं अहाईस विभक्तिस्थानसे सत्ताईस और सत्ताईससे बुव्वीस विभक्ति-स्थानोंका प्राप्त होना ही सम्भव है। अतः इनमें संख्यातभागहानि और उसका अवस्थान ये पद ही सम्भव हैं।

औदारिक मिश्रकाययोगी जीनोंमें संख्यातमागहानि और अवस्थान किसके होते हैं? किसी भी सम्यन्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीनके होते हैं। इसीयकार वैक्रियकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीनोंके कहना चाहिये। तात्पर्य यह है कि इन मार्ग-णाओंमें २० से २७, २७ से २६ और २२ से २१ निभक्तिस्थानोंका प्राप्त होना सम्भव है। अतः इनमें भी संख्यातभागहानि और उसका अवस्थान ये पद ही सम्भव हैं।

आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोमें अवस्थान किसके होता है १ किसी भी जीवके होता है। इसीप्रकार अकपायी, सुक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथाख्यात-संयत, अभन्य, उपश्मसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये। तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओं प्रश्नुतियों की हानि और वृद्धि नहीं होती अतः एक अवस्थान पद ही कहा है। यद्यपि उपश्मसम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्किकी विसंयोजना करता है, ऐसा भी उपदेश पाया जाता है। अतः इसके संख्याद-भागहानि सम्भव है पर उसकी यहां विवक्षा नहीं की है। अपगतवेदी जीवों में संख्यात-भागहानि, संख्यातगुणहानि और अवस्थान किसके होते हैं।

मित्रानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी और मनः पर्ययज्ञानी जीवोंमें संख्यातगागहानि, संख्यातगुणहानि और अवस्थान ओघके समान जानना चाहिये। इसीप्रकार संयत, सामा- यिकसंयत, छेदीपश्चापनासंयत, अवधिदर्शनी सम्यग्दृष्टि और श्लायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके कहना चाहिये।

इसमकार स्वामित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

६ ४८६. कालाणुगमेण हुविहो ाणिहेसो ओघेण आदेसेण य । तत्य ओघेण संखेजमागवह्दी संखेजगुणहाणीओ केविचरं कालादो होंति ? जहण्णुक्तस्सेण एगसमओ। संखेजमागहाणी० जह० एगसमओ उक० वेसमया अवहाणं विविहो खणादि-अपज्ञवसिदो अणादिसपज्ञवसिदो सादिसपज्ञवसिदो चेदि। तत्थ जो सो सादिसपज्ञवसिदो तस्स जह० एगसमओ, उक्क०अद्धपोग्गलपरियष्टं देखणं। एवम-चक्खु० भवसि०। णवरि भवसि० अणादि-अपज्ञवसिदं णित्थि।

§ ४८. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमें से ओघकी अपेक्षा संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणहानिका कितना काल है। इन दोनोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। संख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है। अवस्थान तीन प्रकारका है-अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त। उनमें से जो सादि-सान्त अवस्थान है उसका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल कुछ कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है। इसीप्रकार अचक्षुदर्शनी और भव्यजीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि भव्य-जीवोंके अनादि-अनन्त अवस्थान नहीं होता है।

विशेषार्थ-यहां एक जीवकी अपेक्षा संख्यात भाग वृद्धि आदिका काल बतलाया है। संख्यातभागदृद्धि और संख्यातंगुणहानिके होनेके पश्चात् दूसरे समयमें पुनः संख्यात-भागवृद्धि और संख्यातगुणहानि नहीं होती। अतः इन दोनोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। जो जीव नपुंसक वेदके उदयके साथ क्षपक श्रेणीपर चढ़ा है वह पहले समयमें स्त्रीवेदका और दूसरे समयमें नपुंसकवेदका क्षय करके क्रमशः १२ और ११ प्रकृतिक स्थानवाला होता है। अतः संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल दो समय बन जाता है। इसका जवन्य काल एक समय पूर्ववत् जानना। तथा जो जीव सम्यक्त या सम्यग्-मिध्यात्वकी उद्वेलना करके एक समय तक मिध्यात्वमें रहा और दूसरे समयमें प्रथमीप-शमसम्यग्दृष्टि हो गया उसके अवस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। तथा जिस जीवने अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कालके पहले समयमें सम्यक्तवको प्राप्त किया और अति-**छ्यु अन्तर्मुहुर्ते** काळ तक सम्यक्त्वेके साथ रह कर जो जीव मिध्यात्वमें चंछा गया। पुनः वहां पल्यके असंख्यातवें भागं भाणं कांछके द्वारा सम्यक्तव और सम्यग्निध्यात्वकी चढेलना करके छन्त्रीस प्रकृतियोंकी सत्ता वाला हो गया। और जब अर्धपुद्रल परिवर्तन-प्रमाण कालमें अन्तर्मेहूर्त शेष रह गया, तब पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त करके अट्टाईस प्रक्र-वियोंको सत्ता वाला हो गया उसके आदि और अन्तके दो अन्तर्मुहूर्त और परयके असं-इयातवें भाग प्रमाण कालसे कम अर्धपुद्रलपरिवर्तन प्रमाण काल तक छुडवीस विभक्ति-स्थानका अवस्थान देखा जाता है। अतः अवस्थानका उत्कृष्ट कांळ कुळु कम अर्धेपुद्रल-

्र ४६०. आदेसेण णेरहएस संखेजमागवहढीहाणीणं कालो जहण्णुकस्सेण एगसमओ। अवहा० केविचरं० १ जह० एगसमओ-उक्क० तेवीससागरीवमाणि। पढमादि जाव सत्तमि चि एवं चेव। णविर अवहाणस्स जहण्णेण एगसमओ, उक्क० सग-सग्रकस्सिष्टदीओ। तिरिक्ख-पंचिदियितिरि०तिगस्स संखेजमागवहढीहाणीणं णारयमंगो। अवहाण० जह० एगसमओ, उक्क० सगसगुक्कस्सिष्टदीओ। पंचि० विरि० अपज्ञ० संखेजमागहाणी० जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ। अविष्ठ० जह० एगसमओ, उक्क० संखेजमागहाणी० जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ। अविष्ठ० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोस्र०। एवं मगुस्सअपज्ञ०-पंचिदियअपज्ञ०-तसअपज्ञ० ओरालियमिस्स०-वेडाव्वयमिस्स० वत्त्व्वं।

परिवर्तनप्रमाण कहा है।

§ ४२०. आदेशकी अपेक्षा नारिकयोंमें संख्यातमागवृद्धि और संख्यातमागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थानका काल कितना है ? अवस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है।

विशेषार्थ-नरकमें अवस्थानका उत्कृष्ट काल तेंतींस सागर उसीके प्राप्त होगा जो अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव नरकमें जाकर या तो वेदकसम्यक्तवको प्राप्त करके अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला होकर ही रहे या जो छन्धीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव नरकमें जाकर निरन्तर कुन्बीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला होकर ही रहे। शेष कथन सुगम है।

पहली पृथ्वीसे लेकर सातवीं पृथ्वी तक इसीप्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि प्रथमादि पृथिवियोंमें अवस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। सामान्य तिर्थेच और पंचेन्द्रिय आदि तीन प्रकारके तिर्थचोंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका अघन्य और उत्कृष्टकाल नारिकयोंके समान है। तथा अवस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। तात्पर्य यह है कि जिस मार्गणामें निरन्तर रहनेका जितना उत्कृष्ट काल कहा है तत्प्रमाण वहां अवस्थानका उत्कृष्टकाल है शेष कथन सुगम है।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकों संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्भुद्धते है। इसीप्रकार लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, असलब्ध्यपर्याप्त, औदारिक-मिश्रकाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके कहना चाहिये। तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओं जीवके रहनेका उत्कृष्टकाल अन्तर्भुहृते है। अतः इनमें अवस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहृते कहा है।

\$ 8 ११. सामान्य मनुष्य और पर्याप्त मनुष्योंमें संख्यातमागहानि, संख्यातमाग-

मोघमंगी। अवष्टि० जह० एगसमओ, उक्क० तिण्णि पिलदोवमाणि पुन्वकोडिपुधचेणन्मिहियाणि। एवं मणुस्सिणी०। णवरि० संखेज्जभागहाणी० जहण्णुक्क० एगसमओ।
देवा॰ णारगंभगो। भवणादि जाव उरित्मगेवज्ज० संखेज्जभागवद्दिहाणी० णारगमंगो। अवष्टाणं के० १ जह० एगसमओ, उक्क० सगसगुक्कस्साहिदी। अणुद्दिसादि
जाव सन्वद्द० संखेज्जभागहाणि० जहण्णुक्क० एगसमओ, अवष्टा० जह० एगसमओ,
उक्क० सगद्दिदी।

\$१६२.एइंदिय-वादर०-सुहुम०तेसिं पज्जत-अपडजत्त ०-विगलिदियपडजतापडजत्त-पंचकाय-बादर-वादरपडजतापडजत्त - सुहुम - सुहुमपडजतापडजत्त० संखेडजभागहाणीए वृद्धि और संख्यातगुणहानि इन तीनोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल ओघके संमान है। तथा अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि प्रथक्त्वसे अधिक तीन पह्य है। इसीप्रकार स्थीवेदी मनुष्योंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि स्थीवेदी मनुष्योंके संख्यातभाग हानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है।

विशेषार्थ-सामान्य और प्याप्त मनुष्योंमें संख्यात भाग हानिका उत्कृष्ट काल दो समय नपुंसकवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके ही घटित करना चाहिये। किन्तु कीवेदके उदयबाले मनुष्योंको ही कीवेदी मनुष्य कहते हैं। अतः इनके संख्यात मागहानिका उत्कृष्ट काल दो समय नहीं प्राप्त होता क्योंकि ये जीव नपुंसकवेदका क्षय हो जानेके पश्चात अन्तमुहूर्त कालके द्वारा ही कीवेदका क्षय करते हैं। अतः इनके संख्यात मागहानिका उत्कृष्ट काल एक समय ही प्राप्त होता है। तथा उक्त तीन प्रकारके मनुष्योंके अवस्थानका उत्कृष्ट काल जो पूर्वकोटि प्रथक्त्वसे अधिक तीन पर्य कहा है वह उनके उस प्रयोगके साथ निरन्तर रहनेके उत्कृष्ट कालकी अपेक्षासे कहा है। शेष कथन सुगम है।

सामान्य देवोंमें संख्यातमागवृद्धि आदिका काल नारिकयोंके समान कहना चाहिये।
भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तकके देवोंमें संख्यातमागवृद्धि और संख्यातमागहानिका काल नारिकयोंके समान है। उक्त देवोंमें अवस्थानका काल कितना है ? अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण होता है।
अजुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें संख्यातमागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी
एक समय है। तथा अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी
स्थितिप्रमाण है।

§ १६२. सामान्य एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सिक् न्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, विक-छत्रय तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, पांची स्थावर काय, तथा इनके बादर और बादरिक जह० उक्क० एग्समओ । अवट्टा० जह० एग्समओ, उक्क० सगसगुक्तसिट्दी । पंचिदिय०-पंचि०पञ्ज०-तस०-तसपञ्ज० संखेटजभागवद्दीहाणीसंखेटजगुणहाणी० ओघभंगो । अवट्टा० के० १ जह० एग्समओ, उक्क० सगद्विदी । पंचमण०-पंचविच०-संखेटजभागवद्दीहाणी-संखेटजगुणहाणि० ओघभंगो । अवट्टा० जह० एग्समओ, उक्क० अंतोम्र०।

१४६३. कायजोगि मंखेन्जभागवह्दीहाणी-संखेन्जगुणहाणी अोषभंगो । अवद्या जह एयसमञ्जो, उक्कः अणंतकालममंखेन्जपोग्गलपरियष्टं । एवमोरालि । एवरि अवद्या जह एगसमञो, उक्कः वावीसवाससहस्साणि देखणाणि । वेउन्वियः णारगभंगो । णर्वार अवद्या उक्कः अंतोष्ठः । आहार अवद्या के । जह एगसमञो, उक्कः अंतोष्ठुतं । एवमकसाय ०-सुहुम ०-जहाक्खाद व वच्नं । आहारिम पर्याप्त अवद्याप्त स्वनं स्थावर काय तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त मेहोंमें संख्यात-भागहानिका जबन्य और उल्लेष्ट काल एक समय है । तथा अवस्थानका जबन्य काल एक समय है और उल्लेष्ट काल अपनी अपनी उल्लेष्ट रिथविष्रमाण है।

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्यात, त्रस और त्रसपर्याप्र जीवोंमें संस्थावमागवृद्धि, संस्थात-भागहानी और संस्थातगुणहानीका काल ओवके समान है। इन जीवोंमें अवस्थानका काल किनना है श जवन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी सक्षष्ट स्थितिप्रमाण है।

पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोंगी जीवोंके संख्यावभागदृद्धि, संख्यावभागद्यानी और संख्यावगुणहानिका काट जोषके समान है। वधा अवस्थानका जघन्य काट एक समय और उत्कृष्ट काट अन्तर्भेहुते हैं।

१९६२. काययोगी जीनोंके संख्यातमागृहिद्ध, संख्यातमागृहानि और संख्यातगुणहानिका काल लोघके समान है । तथा अवस्थानका जवन्य काल एक समय और
हर्ल्ड काल अनन्त काल है जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्र ल परिवर्तन हैं। काययोगियोंके
समान औदारिककाययोगी जीवोंके संख्यातमागृहिद्ध आदिका काल कहना चाहिये।
इतनी विद्येषता है कि औदारिक काययोगी जीवोंके अवस्थानका जवन्य काल एक समय
और वर्ल्ड काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष हैं। वैक्रियिककाययोगीजीवोंके संख्यातमागवृद्धि आदिका काल जिसप्रकार नारिकयोंके कहा है उसप्रकार जानना चाहिये। इतनी
विश्वेषता है कि इनके अवस्थानका उर्ल्ड काल अन्तर्सहर्त है। आहारककाययोगी जीवोंके
अवस्थानका काल कितना है ? इनके अवस्थानका जवन्य काल एक समय और उर्ल्ड काल अन्तर्सहर्त है। इसीप्रकार अकथायी, स्वन्नसांपरायिकसंयत और प्रयाह्यातसंयत
जीवोंके अवस्थानका काल क्रवना काल कहना चाहिये। आहारकिमअकाययोगी जीवोंके अवस्थानका

अवद्वा० जहण्णुक्क० अंतोमु०। एवमुवसम० सम्मामि०। कम्मइय० संखेजजभाग-हाणि० जहण्णुक्क० एगसमञ्जो। अवद्वा० जह० एगसमञ्जो, उक्क० तिण्णि समया।

६ ४६४ इत्थि० संखेजनभागवड्ढी-हाणि० जहण्णुक्क० एगसमओ । अवद्वा० जह० एगसमओ, उक्क० सगुक्कसिट्टदी । एवं णवुंस० वत्तव्वं । पुरिस० संखेजज-भागवड्ढीहाणि-संखेजजगुणहाणि० जहण्णुक्क० एगसमओ । अवद्वा० जह० एगसमओ, उक्क० सगुक्कसिट्टदी । अवगद० संखेजजभागहाणी-संखेजगुणहाणी० जहण्णुक्क० एगसमओ । अवट्वा० जह० एगसमओ उक्क० अंतोग्रहुत्तं । चत्तारिकसाय० मणजोगिभंगो ।

९४६५. मदि-सुदअण्णाण० संखे० भागहाणि० जहण्णुक्क० एगसमओ । अवद्वा० ओवमंगो । एवं मिन्छादिही० । विहंग० संखेन्जभागहाणी० जहण्णुक्क० एयसमओ । जयन्य और उत्कृष्ट काळ अन्तर्मेह्त है । इसीप्रकार उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिण्या- हृष्टिजीवोंके कहना चाहिये । कार्मणकाययोगी जीवोंके संख्यातमागहानिका जवन्य और उत्कृष्ट काळ एक समय है । तथा अवस्थानका जघन्य काळ एक समय और उत्कृष्ट काळ वीन समय है ।

विशेषार्थ-एक जीव एकेन्द्रिय पर्यायमें अनन्तकाल तक रह सकता है और वहां एक काययोग ही होता है अतः काययोगमें अवस्थानका उत्कृष्ट काल अनन्त कहा है। तथा औदारिककाययोगका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त कम बाईस हजार वर्ष है। अतः औदारिककाय-योगमें अवस्थानका उत्कृष्टकाल कुछ कम बाईस हजार वर्ष कहा है।

\$ १११. स्त्रीवेदी जीवों के संख्यातमागृष्टि और संख्यातमागृहानिका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। इसीप्रकार नपुंसकवेदी जीवों के कहना चाहिये। पुरुषवेदी जीवों के संख्यातमागृहादि, संख्यातमागृहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। अपगतवेदियों संख्यातभागृहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल एक समय और उत्कृष्ट काल धन्तर्भुहूर्त है।

चारों कषायवाले जीवोंके संख्यातभागवृद्धि आदिका काल जिसप्रकार मनोयोगियोंके कहा है उसप्रकार जानना चाहिये।

१ ४६५. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंके संख्यातमागहानिका जघन्य और उत्क्रष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थानका काल ओघके समान है। इसीप्रकार मिध्या- दृष्टि जीवोंके कहना चाहिये। विभक्तज्ञानी जीवोंके संख्यातभागहानिका जघन्य और

अवहा० जह० एगसमओ, उक्क० तेतीस-सागरोवमाणि देस्णाणि । आभिणि०-सुद०-ओहि० संखेज्जमागहाणि-संखे०गुणहाणि० ओघभंगो । अवद्वा० जह० अंतोसुहुत्तं, उक्क० छाविह सागरोवमाणि सादिरेयाणि । एवमोहिदंस०-सम्मादिष्ठी० । मणपज्ज० संखे० भागहाणि-संखे० गुणहाणि० जहण्णुक्क० एगसमओ । अवद्वा० जह० अंतो-सुहुत्तं, उक्क० पुन्तकोडी देस्णा ।

६ ४६६. संजद० संखे० भागहाणि संखे० गुणहाणी० ओघमंगो। अवहा० मणपजन० भंगो। एवं सामाइयच्छेदो०। णवरि अवहा० जह० एगसमओ। परिहार० संखे०भागहाणि० जहण्णुक० एयसमओ। अवहा० जह० अंतोम्रहुत्तं, उक्क० पुन्नकोडी देसणा। एवं संजदासंजद०। असंजद० मदि० मंगो। णवरि संखेजभाग-वद्दी० जहण्णुक० एगसमओ। चक्खु० तसपज्जतभंगो।

६ ४६७. पंचले॰ संखे॰ भागवड्ढी-हाणी॰ जहण्णुक्क॰ एगसमओ । अवहा॰ चत्कृष्टकाल एक समय है। तथा अवस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ 'कम तेतीस सागर है।

मितज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंके संख्यातभागहानि और संख्यातगुण-हानिका काल ओघके समान है। तथा अवस्थानका जघन्य काल अन्तर्भुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक छ्यासठ सागर है। इसीप्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके कहना चाहिये। मनःपर्थयज्ञानी जीवोंके संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थानका जघन्य काल अन्तर्भुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है।

कु १६६. संयत जीवोंके संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका काल ओघके समान है। तथा अवस्थानका काल मनःपर्यथक्षानियोंके अवस्थानके कालके समान है। इसीप्रकार सामायिकसंयत और छेदोपस्थानसंयत जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके अवस्थानका जघन्यकाल एक समय है। परिहारविश्चद्धि संयत जीवोंके संख्यान्तभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है। इसीप्रकार संयतासंयत जीवोंके कहना चाहिये। असंयत जीवोंके संख्यातभागष्टिद्ध आदिका काल जिसप्रकार मत्यज्ञानी जीवोंके कहा है उसप्रकार जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके संख्यातभागगृद्धि भी होती है, जिसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। चक्षुदर्शनी जीवोंके संख्यातभागगृद्धि आदिका काल जिसप्रकार जानना चाहिये।

हु ४१७. कृष्ण आदि पांचों लेक्यावाले जीवोंके संख्यातमागवृद्धि और संख्यातमाग-

जह० एयसमञ्जो उक्क० सगसगुक्तस्सिहिदी । सुक्क० संखे० भागवह्दीहाणी-संखे०
गुणहाणि० ओघभंगो । अवहा० जह० एगसमञो उक्क० तेत्तीस सागरी० सादिरेयाणि । अभव० अवहा० के० १ अणादिअपज० । खहय० संखे० भागहाणि-संखे०
गुणहाणि० ओघमंगो । अवहा० जह० अंतोमु० उक्क० तेत्तीस-साग० सादिरेयाणि ।
वेदग० संखे० भागहाणि० जहण्णुक० एगसमओ । अविह० जह० अंतोमु०, उंक०
छाविह सागरी० देखणाणि । सासण० अवहा० जह० एगसमओ, उक्क० छाविलेया० ।
सणिण० पुरिसमंगो । णविर संखेजभागहाणि० उक्क० वेसमया । असण्णि० एइंदियभंगो । आहारि० संखेजभागवह्दोहाणी-संखेजगुणहाणि० ओघभंगो । अविह०
जह० एगसमओ, उक्क० अंगुलस्स असंखे० भागो । अणाहारि० कम्मइयमंगो ।

# एवं कालाणुगमो समतो।

है। तथा अवस्थानका जघन्य कोर उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। शुक्ललेश्यावाले जीवोंके संख्या-तभागृहाद्धि, संख्यातभागृहानि और संख्यातगुणहानिका काल ओघके समान है। तथा इनके अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। अभव्य जीवोंके अवस्थानका काल कितना है श अनादि-अनन्त है।

क्षायिकसम्यग्दृष्टियों के संख्यातभागद्दानि और संख्यातगुणहानिका काल ओघं के समान है। तथा अवस्थानका जघन्य काल अन्तर्मृहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तें तीस सागर है। वेदकसम्यग्दृष्टियों के संख्यातभागद्दानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्य काल अन्तर्मृहूर्त और उत्कृष्ट काल कुल कम ल्यासठ सागर है। सासादनसम्यग्दृष्टियों के अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल लह आवली है।

संज्ञी जीवोंके संख्यातभागवृद्धि आदिका काल जिस प्रकार पुरुषवेदी जीवोंके कहा है उसप्रकार कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल दो समय है। असंज्ञो जीवोंके जिसप्रकार एकेन्द्रियोंके संख्यातभागहानि आदिका काल कहा है उसप्रकार जानना चाहिये।

आहारकजीवोंके संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका केंछि ओघके समान है। तथा अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंगुलंके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनाहारक जीवोंके कार्मणकाययोगियोंके समान काल कहना चाहिये।

इसप्रकार कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ।

६४६८. अंतराणुगमेण दुनिहो िहिसा ओघेण आदेसेण य। तत्य ओघेण संखेज-भागवद्दीहाणीणमंतरं केव० १ जह० अंतोम्र०, उक्क० अद्भगेग्गलपरियष्टं देस्णं। अवद्धि० जह० एगसमओ, उक्क० वेसमया। संखेज्जगुणहाणि० अंतरं केव० १ जहण्णुक्क० अंतोम्र०। एवमचक्खु० भवसिद्धि०।

\$ ४८८. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल अन्तर्भृहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्धपुद्र ल-परिवर्तन प्रमाण है। अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्भृहूर्त है। इसीप्रकार अच्छुदर्शनी और भन्य जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-२६ या २७ प्रकृतियोंकी सत्तावाले किसी एक जीवने उपशमसम्यक्तवको पाप्त किया और अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो गया। पुनः उपशमसम्यक्त्वका काळ पूरा हो जानेपर जो मिध्यात्वमें चळा गया उसके संद्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्भुहूर्त होता है। तथा २४ प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो जीव मिध्यात्वमें जांकर २८ प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो गया पुनः अति लघु अन्तर्भुहुर्त कालके द्वारा वेदक सम्यग्दष्टि होकर और अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके पुन: मिध्यात्वमें जाकर २८ प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो जाता है उसके भी संख्यात भागवृद्धिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्भुहूर्त पाया जाता है। जो २८ प्रकृतियोंकी सत्तावाला सम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना करके २१ प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो गया। पुन: मिध्यात्वमें जाकर और सम्यग्दृष्टि होकर जिसने अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर अनन्ता-नुबन्धीकी विसंयोजना की उसके संख्यात गुणहानिका जघन्यकाल अन्तर्भेहूर्त पाया जाता है। जिस जीवने संसारमें रहनेका काल अर्धपुद्गलपरिवर्तन प्रमाण शेप रहनेपर उसके पहले समयमें प्रथमोपशम् सम्यक्तको प्रहण करके अडाईस प्रकृतियोंकी सत्ता प्राप्त की। तत्पश्चात् परयके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा जो सम्यक्तव और सम्यग्मिध्यात्वकी विसं-योजना करके छन्बीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो गया। पुनः अर्धपुद्रलपरिवर्तनप्रमाण कालमें अन्तर्मुहूर्त शेव रहनेपर जिसने पुनः प्रथमोपशम सम्यक्तवको प्रहण करके २= प्रकृतियोंकी सत्ता प्राप्त कर छी, उस जीवके संख्यात भागवृद्धिका उत्कृष्ट अन्तरकाल एक अन्तर्भुहूर्त कम अर्धपुद्रलपरिवर्तन कालप्रमाण होता है। तथा संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तर काल कहते समय अर्धपुद्रल परिवर्तनप्रमाण कालके प्रारम्भमें पल्यके असंख्यातर्वे भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना करावे, अनन्तर संसारमें रहनेका काळ अन्तर्मुहूर्त शेष रहनेपर अनन्तातुबन्धीकी निसंयोजना करावे। इसप्रकार

§ ४६६. आदेसेण घरईएसु संखेर्जि भाग्वद्दी-हाणी० अंतरं जह० अंतोम्रहुतं, उक्क० तेत्तीस सागरोवमाणि देसूणाणि । अविद्धि० ओधं । पढमादि जाव सत्तिमि ति संखेर्जभागवद्दी-हाणी० अंतरं जह० अंतोम्र०, उक्क० सगसगुक्तस्साद्धिदी देसूणा । अवहा० ओघमंगो । तिरिक्ख० संखे० भागवद्दीहाणी० जह० अंतोम्र० । उक्क० अद्रपोग्ग-संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्महूर्त और पल्यका असंख्यातवाँ भागकम अधेपुद्रलपरिवर्तनप्रमाण प्राप्त होता है । जो संख्यातभागवृद्धि आदिका एक समय जघन्य काल है वही अवस्थितका जघन्य अन्तर जानना चाहिये । तथा संख्यात भागहानिका जो दो समय उत्कृष्टकाल है वही अवस्थितका उत्कृष्ट अन्तर जानना चाहिये । या सम्यक्त्व अथवा सम्यग्मिण्यात्वकी उद्देलना करनेवाला जो जीव पहले समयमें २७ या २६ विभक्ति-स्थानवाला हुआ और दूसरे समयमें प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके २० विभक्ति-स्थानवाला हो गया उसके भी अवस्थितका उत्कृष्ट अन्तर दो समय पाया जाता है । तथा चार, तीन और दो विभक्तिस्थानोंका जितना काल है वह संख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना चाहिये । जिसका प्रमाण अन्तर्मुहुर्त होता है ।

§ ११६, आदेशकी अपेक्षा नारिकयों में संख्यात भागवृद्धि और संख्यात भागवृतिका ज्ञान्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। तथा इनके अवस्थितका अन्तर ओघके समान है। पहली पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक संख्यात-भागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि अन्तर कुछ अन्तर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। तथा अवस्थानका अन्तर ओघके समान है।

विशेषार्थ—जिस नारकी जीवने भवके आदिमें पर्याप्त होनेके पश्चात् वेदकसम्यक्तवको प्राप्त करके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके संख्यातभागहानि की है। तथा भवके अन्तमें पुनः जिसने अनन्तानुबन्धी विसंयोजना करके संख्यातभागहानि की है। तथा मध्यके कालमें जो २९ और २० विभक्तिस्थानवाला बना रहा है, उसके प्रारम्भ और अन्तके कालको छोड़कर शेष तेतीस सागर काल संख्यातभागहानि जिसने पर्याप्त होने विश्वा है। तथा २७ या २६ प्रकृतियोंकी सत्तावाले जिस नारकी जीवने पर्याप्त होने के पश्चात्त प्रथमोपशम सम्यक्तवको प्राप्त करके संख्यातभागदृद्धि की। अनन्तर २४ विभक्तिस्थानको प्राप्त करके भवके अन्तमें अन्तर्मेहुर्त कालके शेष रहनेपर जिसने पुनः मिध्यात्वमें जाकर २० विभक्तिस्थानको प्राप्त करके अन्तमें अन्तर्मेहुर्त कालके शेष रहनेपर जिसने पुनः मिध्यात्वमें जाकर २० विभक्तिस्थानको प्राप्त किया उसके प्रारम्भ और अन्तके कालको छोड़कर शेष तेतीस सागर काल संख्यातभागदृद्धिका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है। शेष अन्तर कालोंका कथन जिसप्रकार ओघमें कर आये हैं उसी प्रकार यथासम्भव यहां दित कर लेना चाहिये।

तिर्येचोंमें संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्भहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुंछ कम अर्धपुद्रलपरिवर्त्नप्रमाण है। तया अवस्थानका अन्तर

4

लपरियष्टं देखणं। अवद्वा० ओघमंगे। पंचि०तिरिक्खित्यस्स संखेज्जभागवड्ढी-हाणी० जह० अंतोम्च०, उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि पुन्वकोडि-पुधत्तेणन्विद्याणि। अवद्वा० ओघमंगे। एवं मणुसातियस्स। णवरि संखेज्जगुणहाणीए ओघमंगे। पंचिदिय-तिरिक्खअपज्ज० संखे०भागहाणी० णिर्थ अंतरं। अवद्वा० जहण्णुक्क० एगसमओ। एवं मणुसअपज्ज०-अणुदिसादि जाव सन्वद्व०-बादरेइंदियपज्जत्तापज्जत्त-सुहुमेइंदिय-पज्जत्तापज्जत्त - सन्विवगलिंदिय-पंचिदियअपज्ज०-पंचकायाणं बादर-सुहुम-पज्जत्ता-पज्जत्त-ओरालियमिस्स०-वेडिवयमिस्स०-कम्मइय० वत्तन्वं।

ओघके समान है। पंचेन्द्रिय तिर्थंच, पंचेन्द्रिय तिर्थंच पर्गाप्त और पंचेन्द्रिय तिर्थंच योनि मती इन तीन प्रकारके तिर्थंचोंके संख्यातभागदृद्धि और संख्यातभागद्दानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्माल अन्तर्माल अन्तर्माल अन्तर्माल अन्तर्माल अन्तर्माल अन्तर्माल अन्तर्माल अन्तर्माल ओघके समान है। इसीप्रकार सामान्य, पर्गाप्त और स्त्रीवेदी मनुष्योंके अन्तरकाल कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके संख्यातगुणहानि भी होती है जिसका अन्तरकाल ओघके समान है।

विशेषार्थ-तिर्थंच और मनुष्योंमें तथा उनके अवान्तर मेदोंमें संख्यातभागृष्टद्धि और संख्यातभागहानिका अन्तरकाल नारिकयोंके समान घटित कर लेना चाहिये पर इनमें जिसका जितना उत्कृष्ट काल कहा है उसको ध्यानमें रखकर घटित करना चाहिये। शेष कथन सुगम है।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लन्ध्यपर्याप्तकके संख्यातभागहानिका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। तथा अवस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय होता है। इसीप्रकार लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावरकायके बादर पर्याप्त और बादर अपर्याप्त तथा सूक्ष्म पर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त, औदारिक्रिमश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और कार्मण-काययोगी जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ-पंचेन्द्रिय तिर्यंच छन्ध्यपर्याप्तक आदि उपर्युक्त मार्गणाओं में संख्यातभागहानिका अन्तर नहीं प्राप्त होता, क्योंकि एक जीवकी अपेक्षा एक मार्गणाओंका काछ थोड़ा है जिससे वहां दो बार संख्यात भागहानि नहीं बनती। यद्यपि नौ अनुदिशसे छेकर सर्वार्थ-सिद्धि तकके देवोंका काछ बहुत अधिक है पर वहां भी दो बार संख्यात भागहानि नहीं प्राप्त होती अतः इन मार्गणाओं में संख्यात भागहानिका अन्तरकाछ नहीं कहा। तथा इन सभी मार्गणाओं में संख्यातभागहानिका जो एक समय काछ है वही यहां अवस्थानका जंघन्य और एत्कृष्ट अन्तरकाछ जानना चाहिये।

§ ५०. देव० संखेज्जभागवद्ढी-हाणी० जह० अंतोमु०, उक्क० एकतीससागरो-वमाणि देस्णाणि । अवहा० ओघभंगो । भवणादि जाव उवरिमगेवज्जे ति संखेज्ज-भागवड्ढीहाणी० जह० अंतोमु०, उक० सगसगुकस्सिट्दी देखणा। अवहा० ओघ-भंगो । एइंदिय व्यादर सुद्धम०-पंचकाय वादर सुद्धम संखेजनभागहाणि जह-ण्णुक्कः पिलदो॰ असंखेजजिदभागो। कुदो ? सम्मत्तुन्वेल्लणाए संखेजभागहाणि करिय पुणो पिलदो० असंखे० भागकालेण सम्मामि० उन्वेलिद्ण संखेलमागहाणि क्रणंतस्स तदुवलंभादो । अवहा० जहण्णुक० एगसमओ । पंचिदिय-पंचि० पन्ज०-

§ ५००. देवोंमें संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्त-र्मुहूर्त और रुत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर है। तथा अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है। भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तकके देवोंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तरंकाल अन्तर्भहुत और उन्त्रष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। तथा अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है।

विशेषार्थ-सामान्य देवोमें और नौधेवेयक तकके उनके अवान्तर भेटोंमें अपने अपने कालकी सुद्ध्यतासे संद्यातभागवृद्धि और संद्यातभागद्दानिका उत्कृष्ट अन्तर काल पूर्व प्रिक्रयानुसार घटित कर लेना चाहिये। यहां सामान्य देवोंमें जो इकतीस सागरकी अपेक्षा अन्तर काल कहा है उसका कारण यह है कि यहीं तकके देवोंके गुणस्थानोंमें अदल बदल होती है जिसकी अन्तरकालोंको घटित करते समय आवश्यकता पड़ती है। तथा शेष अन्तरकालोंका कथन सुगम है।

एकेन्द्रिय और उनके बादर और सूक्ष्म तथा पाची स्यावरकाय और उनके बादर और सूक्ष्म जीवोंके संस्यात भागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल प्रत्यके असंख्यातवें भागत्रमाण है।

शंका-उक्त जीवोंके संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्योपमके असंख्यातवें भाग क्यों है ?

समाधान-क्योंकि सम्यक्ष्रकृतिकी रहेलनाके द्वारा संख्यातभागहानिको करनेके अनन्तर परयके असंस्यातवें भागप्रमाण कालके पश्चात् सम्यग्मिध्यात्वकी उद्देलनाके द्वारा संख्यातमागहानिको करनेवाले उक्त जीवोंके संख्यातमागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्त-रकाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण पाया जाता है।

तथा उक्त एकेन्द्रिय आदि जीवोंके अवस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय होता है।

विशेषार्थ-एकेन्द्रियादिके उक्त मार्गणाओंमें संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल परुवके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है इसका खुलासा ऊपर किया ही है। तस-तसपज्ज० संखेज्जभागवङ्ढिहाणि० जह० अंतोग्रहुत्तं, उक्क० सगुक्कस्साहिदी देखणा । अवङ्घा० संखेज्जगुणहाणीणमोघभंगो । पंचमण०-पंचविच०-ओरालि०-वेउव्विय० अवङ्घा० ओघभंगो । सेसाणं णित्थ अंतरं ।

१५०१. कायजोगि० संखे०मागवह्दी० संखे०ग्रणहाणी० णित्थ अंतरं । संखे० मागहाणि० जहण्णुक्क० पार्लदो० असंखे० भागो । अवहा० ओघभंगो । आहार०-आहार-मिस्स० अव० णित्थ अंतरं । एवमकसाय०-सुहुम०-जहाक्खाद०-अव्भव०-उनसम०-सम्मामि०-सासण०।

\$५०२. वेदाणुवादेण इत्थि० संखे अभागवड्ढीहाणि० जह० अंतो मु० उक्क० उसका तात्पर्य यह है कि इनमें २० से २७ और २७ से २६ विभक्तिस्थानकी प्राप्ति होना सम्भव है जिनके प्राप्त होने में पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल लगता है। अब यदि किसी एक जीवने २० से २७ विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह पहली संख्यात भागहानि हुई। पुनः उसी जीवने पत्यके असंख्यातवें भाग कालके जानेपर २७ से २६ विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह दूसरी संख्यात भागहानि हुई। इस प्रकार पहली संख्यात भागहानि हुई। इस प्रकार पहली संख्यात भागहानिसे दूसरी संख्यातभागहानिक होने में पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्तरकाल प्राप्त हुआ। तथा संख्यातभागहानिका जो एक समय काल है वही यहां अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना चाहिये।

पंचिन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंके संख्यातमागृहिद्ध और संख्यात मागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्गृहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। तथा अवस्थान और संख्यात गुणहानिका अन्तरकाल भोषके समान है। पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, औदारिककाययोगी और वैकि-यिककाययोगी जीवोंके अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है। शेष स्थानोंका अन्तर काल नहीं पाया जाता है।

ई ५०१. काययोगी जीवोंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। संख्यातभागहानिका जंघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है।
आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके अवस्थानका अन्तरकाल नहीं है।
इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथाख्यातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यग्दृष्टि,
सम्यग्मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंके कहना चाहिये।

ई ५०२. वेदमार्गणाके अनुवादसे स्रीवेदी जीवोंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि स्थावभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि स्थावभागवृद्धि स्थावभागविद्धि स्थावभागविद्य स्थाविद्धि स्थाविद्धि स्थाविद्धि स्थाविद्धि स्थाविद्धि स्थाविद्

सगुक्कस्सिट्टदी देसूणा। अविह० ओघभंगो। पुरिस० एवं चैव। णविर संखेजगुणहाणी० णित्थ अंतरं। णवुंस० संखे०भागवड्ढीहाणि०-अविहा० ओघभंगो।
अवगद० संखेजभागहाणी० जहण्णुक्क० अंतोमु०। अविहा० जहण्णुक्क० एगुसमओ।
चत्तारिकसाय० संखेजभागहाणि० जहण्णुक्क० अंतोमु०। अविहा० ओघभंगो।
सेस्प० णित्थ अंतरं। णविर लोभक० संखेजगुणहाणि० ओघभंगो।

ईप०३. मदि०-सुद०-विहंग०-संखे० भागहाणि० अवटा० एइंदियभंगो। एवं सिन्छा० असण्णीणं। आभिणि०-सुद०-ओहि०-संखेजभागहाणी० जह० अंतोसु०, उक्क० छावि सागरोवमाणि देस्णाणि। अविटि० संखेजगुणहाणीणं ओघभंगो। एवमोहिदंस० सम्मादि०-वेदय०। णविर वेदए संखे० गुणहाणी णित्थ। अविटि० जहण्णुक० एगसमओ। मणंपज्ञ० संरोजभागहाणि० जह० अंतोसुहुनं, उक्क० पुन्व-कोडी देसणा। अवटा० जहण्णुक० एयसमओ। संखेजगुणहाणी० ओघभंगो। एवं स्त्रीवेदी जीवोंके समान अन्तरकाल कहना चािहये। इतनी विशेषता है कि इनके संख्यातगुण-हािन भी पाई जाती है पर उसका अन्तरकाल नहीं होता है। नपुंसकवेदी जीवोंके संख्यात भागवृद्धि, संख्यातभागहािन और अविध्यतका अन्तरकाल कोघके समान है। अपगतवेदी जीवोंके संख्यातभागहािन और अविध्यतका अन्तरकाल कोघके समान है। अपगतवेदी जीवोंके संख्यातभागहािन और अविध्यतका अन्तरकाल अवन्तर्काल अन्तर्मुहूर्त है। तथा अव-ध्यानका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है।

क्रोधादि चारों कषायवाळे जीवोंके संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्भेहूर्त है। अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है। तथा शेप दो पदोंका अन्तरकाल नहीं है। इतनी विशेषता है कि लोभकपायी जीवोंके संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल ओघके समान है।

६ ५०३. सत्यज्ञानी, श्रुताझानी और विभंगझानी जीवोंके संख्यातभागहानि और अवस्थानका अन्तरकाल एकेन्द्रियोंके समान है। इसीप्रकार मिध्यादृष्टि और असंझी-जीवोंके कहना चाहिये। मित्रझानी, श्रुतझानी और अवधिझानी जीवोंके संख्यातभाग-हित्तका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्भुहुर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम छ्यासठ सागर है। तथा अवस्थित और संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल ओघके समान है। इसीप्रकार अवधिदर्शनी, सन्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके अन्तरकाल कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके संख्यातगुणहानि नहीं होती है। तथा वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। मनःपर्ययञ्चानी जीवोंके संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्भुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि है। अवस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। तथा संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल अधिके समान है। मनःपर्ययञ्चानी जीवोंके संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल अधिके समान है। मनःपर्ययञ्चानी जीवोंके समान संयत

संजद०-सामाइयछेदो०। णवरि० अवद्वा० ओघभंगो। परिहार० संखेजभागहाणी० जह० अंतोग्रहुत्तं, उक्त० पुन्वकोडी देखणा। अवद्वा० जहण्णुक्क० एगसमओ। एवं संजदासंजद०। चक्खु०तसपजनभंगो।

\$५०४. पंचलेस्सा० संखेजभागवद्दीहाणी० जह० अंतोग्र०, उक० सगसगुक-स्सादिदी देख्यणा। अवद्वा० ओघभंगो। सुकलेस्सा० संखे० भागवद्दीहाणी० जह० अंतोग्र० उक्क० एकत्तीसं सागरोवमाणि देख्यणाणि सादिरेयाणि। सेसमोघभंगो। खहय० संखेजभागहाणि० अंतरं जहण्णुक्क० अंतोग्रहुतं, संखेजगुणहाणि-अवद्वाणं ओघभंगो। सण्णी० पुरिसभंगो। णवरि संखेजगुणहाणी० ओघं। आहारि० ओघमंगो। णवरि सगदिदी देख्यणा। अणाहारि० कम्मइयभंगो।

एवमंतराणुगमो समत्तो ।

सामायिक संयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है। परिहारविशुद्धि संयत जीवोंके संख्यात-भागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मृहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि है। तथा अवस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। इसीप्रकार संयता-संयत जीवोंके कहना चाहिये। चक्षुदर्शनी जीवोंके संख्यातभागवृद्धि आदिका अन्तरकाल त्रसपर्याप्त जीवोंके समान है।

§ ५०४. कुछा आदि पाँच छेरयावाछे जीवोंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभाग-हानिका जघन्य अन्तरकाछ अन्तमुंहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाछ छुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। तथा अवस्थानका अन्तरकाछ ओघके समान है। ग्रुङ्छछेरयावाछे जीवोंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तरकाछ अन्तर्महूर्त और संख्यातभागवृद्धिका उत्कृष्ट अन्तरकाछ छुछ कम इकतीस सागर तथा संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाछ साधिक इकतीस सागर है। तथा शेष खानोंका अन्तरकाछ ओघके समान है।

श्वायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके संख्यातमागद्दानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्महूर्त है। तथा संख्यातगुणहानि और अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है। संज्ञी जीवोंके संख्यातमागवृद्धि आदि पदोंका अन्तरकाल पुरुषवेदके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल ओघके समान है। आहारक-' जीवोंके संख्यातमागवृद्धि आदि पदोंका अन्तरकाल ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके अवस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण होता है। अनाहारक जीवोंके अन्तरकाल कार्मणकाययोगी जीवोंके समान होता है।

इसप्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ।

६ ५०५. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण अवद्वा० णियमा अत्थि सेसपदा० भयणिजा। भंगा सचावीस २७। एवं सव्वणेरइय-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खितय-मणुसितय-देव भवणादि जाव उविरम-गेवज्ञ०-पंचि०-पंचिदियपज्ञ०- तस-तसपज्ञ०- पंचमण०-पंचविच०-कायजोगि०-ओरा-लिय०-वेउव्विय०- तिण्णिवेद०-चत्तारिक०-असंजद०-चक्खु०- अचक्खु०- छलेस्सा०-भवसिद्धि०-सण्णि०-आहारि० वत्तव्वं। णवरि जत्थ संखेज्ञगुणहाणी णित्थ तत्थ णव

हु ५०५. नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है-ओघ-निर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अवस्थानपदवाले जीव नियमसे हैं तथा शेष पदवाले जीव भजनीय हैं। अतः इनके सत्ताईस भंग होते हैं।

विशेषार्थ—संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानि इनके एक जीव और नानाजीवों की अपेक्षा एक संयोगी द्विसंयोगी और तीन संयोगी कुछ भंग छन्वीस होते हैं और इनमें अवस्थान पदकी अपेक्षा एक ध्रुव भंगके मिला देने पर कुछ भंगोंका जोड़ सत्ताईस होता है। जितने भजनीय पद हों उतनी वार तीनको रखकर परस्पर गुणा करनेसे ये कुछ भंग आ जाते हैं। यहाँ भजनीय पद तीन हैं अतः तीन बार तीनको रखकर परस्पर गुणा करनेसे सत्ताईस उत्पन्न होते हैं यही कुछ भंगोंका प्रमाण है। पहले जो अठ्ठाईस आदि विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा भंग और उनके उच्चारण करनेकी विधि छिख आये हैं उसीप्रकार यहाँ भी समझ छेना चाहिये।

इसीप्रकार सभी नारकी, सामान्य तिथैच, पंचेन्द्रिय तिथैच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिथैच, पंचेन्द्रिय योनिमती तिथैच, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, स्त्रीवेदी मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोंयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, वैक्रियिक-काययोगी, तीनों वेदवाले, कोधादि चारों कषायवाले, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, छहों लेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इन उपयुक्त मार्गणास्थानोंमेंसे जहां पर संख्यातगुणहानि नहीं पाई जाती है वहां पर कुल नौ ही भंग होते हैं।

'विशेषार्थ-किस मार्गणास्थानमें संख्यातमागवृद्धि आदिमेंसे कितने पद पाये जाते हैं 'यह स्वामित्वानुयोगद्वारमें बता आये हैं। उपर जो मार्गणास्थान गिनाये हैं उनमें कुछ ऐसे स्थान हैं जिनमें संख्यातगुणहानिके बिना शेष तीन और कुछमें चारों पद पाये जाते हैं। जहां चारों पद पाये जाते हैं वहां २७ मंग होंगे, इसका खुलासा उपर ही कर आये हैं। पर जहां संख्यात गुणहानिके बिना शेष तीन पद पाये जाते हैं वहां दो भजनीय पदोंके एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रत्येक और द्विसंयोगी आठ मंग होंगे और

चेव भंगा ६ । पंचिदियतिरिक्खअपञ्ज० अवद्वा० णियमा अत्थि । संखेञ्जमागहाणी भयणिञ्जा । भंगा तिण्णि ३ । एवमणुहिसादि जाव सन्वद्व०-सन्वएइंदिय-सन्विवालिंदिय-पंचि०अपञ्ज०-समेद पंचकाय-तस अपञ्ज०-ओरालियमिस्स ०-कम्मइय मिद-सुद-अण्णा०-विहंग०-परिहार०-संजदासजद०-वेदय०-मिन्छादि०-असण्णि०-अणाहारि ति वत्तन्वं ।

ई ५०६. मणुसअपञ्ज० अविह० संखेञभागहाणीविहत्तीए अहभंगा वत्तन्ता।
तं जहा, सिया अविहिद्विहत्तीओ। सिया अविहद्विहत्तिया। सिया संखेञभागहाणिविहित्तिओ। सिया संखेञभागहाणिविहत्तिया। सिया अविहद्विहित्तिओ च संखेजभागहाणिविहत्तिओ च। सिया अविहद्विहित्तिओ च संखेञभागहाणिविहित्तिया च।
सिया अविहद्विहित्तिया च संखे० भागहाणिविहित्तिओ च। सिया अविहद्विहित्तिया
च संखे०भागहाणिविहित्तिया च। एवमह भंगा =। एवं वेउिव्यमिस्स०। आहार०
इतमें अवस्थान पदके एक ध्रुव भंगके मिला देनेपर कुल भंग नौ होंगे।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच छन्ध्यपर्यासकों अवस्थान पदवाले जीव नियमसे हैं। तथा संख्यातमाग हानि भजनीय है। अतः यहां कुछ भंग तीन होते हैं। इसीप्रकार अनु-दिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छन्ध्य-पर्याप्त, सभी पांचों स्थावरकाय, त्रसलन्ध्यपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, परिहारविद्यद्विसंयत, संयतासंयत, वेदकसम्यग्दृष्टि, मिध्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये।

विश्वेषार्थ-इन उपर्युक्त मार्गणाओं में संख्यातमागहानि और अवस्थान ये दो ही पद् पाये जाते हैं। उनमेंसे अवस्थान पद ध्रुव है और संख्यातमागहानि अध्रुव पद है। अतः संख्यातमागहानिके एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा दो भंग और ध्रुवपदकी अपेक्षा एक मंग ये तीन भंग उक्त मार्गणास्थानोंमें पाये जाते हैं।

हु ५०६. लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंमें अवस्थित और संख्यातभागहानि विभक्तिकी अपेक्षा आठ भंग कहना चाहिये। वे इसप्रकार हैं –कदाचित् अवस्थितविभक्तिस्थानवाला एक जीव हैं। कदाचित् अवस्थितविभक्तिस्थानवाला एक जीव हैं। कदाचित् संख्यातभागहानि विभक्तिस्थानवाला एक जीव हैं। कदाचित् संख्यातभागहानि विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव हैं। कदाचित् अवस्थितविभक्तिस्थानवाला एक जीव और संख्यातभागहानि-विभक्तिस्थानवाला एक जीव हैं। कदाचित् अवस्थितविभक्तिस्थानवाला एक जीव और संख्यातभागहानि-विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव हैं। कदाचित् अवस्थितविभक्तिस्थानवाले अनेक जीव हैं। कदाचित् अवस्थितविभक्तिस्थानवाले अनेक जीव कौर संख्यातभागहानि विभक्तिस्थानवाला एक जीव हैं। कदाचित् अवस्थितविभक्तिस्थानवाले अनेक जीव कौर संख्यातभागहानि विभक्तिस्थानवाला एक जीव हैं। कदाचित् अवस्थित विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव कौर संख्यातभागहानि विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव हैं।

आहारमिस्स-अविटिद्स्स वे भंगा २। एवमकसाई०-सुहुम०-जहाक्खाद०-उवसम०-सासण०-सम्मामिच्छादिष्टीणमविटिद्स्स एक-बहुजीवे अवलंविय वेभंगा वत्तव्वा।

६५०७. अवगद० सन्वपदा भयाणिजा। भंगा छन्वीस २६। आभिणि०-सुद०-ओहि०-मण्पज्ञ० अवङ्घा० णियमा अत्थि। सेसपदा भयणिजा। भंगा णत्र ६। एवं संजद०-सामाइय-छेदो०-ओहिदंस०-सम्मादि०-खइय०दिशीणं वत्तन्वं। अभव० अविदि० णियमा अत्थि।

इसप्रकार आठ मंग होते हैं। इसीप्रकार वैक्रियिकिमश्रकाययोगी जीवोंके उक्त दो पदोंकी अपेक्षा आठ मंग कहना चाहिये। आहारक काययोगी और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंके अवस्थितपदके दो मंग होते हैं। इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथाद्यातसंयत, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंमें अवस्थितपदके एक जीव और वहुत जीवोंका आश्रय छेकर दो मंग कहना चाहिये।

विशेषार्थ-उपर्युक्त लब्ध्यपर्याप्तक आदि सान्तर मार्गणाएँ हैं। इनमें कभी जीव नहीं भी पाये जाते हैं। कभी एक और कभी अनेक जीव पाये जाते हैं। अतः लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य और वैकियिकमिश्रकाययोगी इन दो मार्गण।ओंमें अवस्थित और संख्यात भागहानि ये दो पद पाये जानेके कारण एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रत्येक और दिसंयोगी कुल आठ भंग हो जाते हैं। तथा शेप सान्तर मार्गणाओंमें एक अवस्थान पद ही पाया जाता है इसलिए वहां एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रत्येक भंग दो ही होते हैं।

हू ५०७. अपगतवेदियोंमें सभी पद भजनीय हैं। यहां कुछ मंग छव्वीस होते हैं। विशेषार्थ—अपगतवेदियोंके संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि और अवस्थित ये तीन पद पाये जाते हैं जो कि भजनीय हैं। तीन पदोंके एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रत्येक, द्विसंयोगी और त्रिसंयोगी कुछ मंग छव्वीस होते हैं। अतः अपगतवेदियोंके छव्वीस मंग कहे। तीन पदोंके छव्वीस मंग कैसे होते हैं इसकी प्रक्रिया ऊपर छिख आये हैं।

मितज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी और मन:पर्ययज्ञानी जीवोंमें अवस्थित पद वाले जीव नियमसे हैं। शेष संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानि इन दो पदवाले जीव भजनीय हैं। यहां अंग नौ होते हैं। इसीप्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना संयत, अवधिदशनी, सम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ - उपर्युक्त मार्गणाओं में तीन पद बतलाये हैं उनमें से अवस्थित पद ध्रुव और शेष दो भजनीय हैं। दो भजनीय पदोंके एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा एक संयोगी और द्विसंयोगी कुल आठ मंग होते हैं। तथा उनमें एक ध्रुव मंगके मिला देने पर कुल मंग नौ होते हैं। उपर्युक्त मार्गणास्थानों में यही नौ भंग कहे हैं।

अभन्योंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव नियमसे हैं।

# एवं णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमो समत्तो ।

<sup>§ ५०</sup> मागाभागाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अविदिविहत्तिया सन्वजीवाणं केविडओ भागो १ अणंतभागा । सेसपदा अणंतिम-भागो । एवं तिरिक्ख-कायजोगि-ओरालि०-णवुंस०-चत्तारिक०-असंजद०-अचक्खु० तिण्णिलेस्सा-भवसिद्धि०-आहारि० ।

ई ५०६. आदेसेण णेरइएसु अविष्ठि सन्वजीवा के १ असंखेजा भागा। सेसप असंखे०भागो। एवं सन्वपुढवी-पंचि०तिरिक्वतिय-मग्रुस-देव-भवणादि जाव णवगेवज्ञ०-पंचिं०-(पंचि०)पज्ञ०-तस-तसपज्ञ०-पंचमण०-पंचवचि०-वेउन्विय०-इत्थि-पुरिस०-चवखु०-तेउ०-पम्म०-सुक०-सण्णि ति वत्तन्वं। पंचि० तिरि० अपज्ञ० अविष्ठि० सन्वजी० के० १ असंखेन्जा भागा। संखेन्जभागहाणि० असंखे० भागो। एवं मग्रुसअपन्जत्ताणं। अग्रुहिसादि जाव अवराइद ति पंचिदियतिरिक्वअपन्जत्तमंगा। एवं सन्वविगालिदिय-पंचि०पन्ज० (अपन्ज)-चत्तारिकाय-तसअपन्ज०-वेउन्वियमिस्स०-

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगम समाप्त हुआ।

३५००. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओवनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमेंसे ओवकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव सर्व जीवोंके कितनेवें भाग हैं १ अनन्त बहुमाग हैं। तथा शेष संख्यातमागवृद्धि आदि स्थानवाले जीव अनन्तवें भाग हैं। इसीप्रकार तिर्यंच, काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, अचक्षुदर्शनी, कृष्णादि तीन लेश्यावाले, भन्य और आहारक जीवोंका भागाभाग कहना चाहिये।

ई ५०१. आदेशकी अपेक्षा नारिकयों अवस्थितिवसिक्तस्थानवाले जीव सर्व नारिकी जीवोंके कितने भाग हैं। असंख्यात बहुमाग हैं। शेप पदवाले असंख्यात एक भाग हैं। इसीप्रकार सभी पृथिवियोंके नारिकी, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय-पर्याप्त और योनिमती ये तीन प्रकारिक तिथैच, सामान्य मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे छेकर नौ प्रवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी विक्रियककाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, पश्चदर्शनी, पीतलेदयावाले, पद्मलेख्यावाले, शुक्क-छद्म्यावाले और संज्ञी जीवोंका भागाभाग कहना चाहिये।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच छडध्यपर्याप्तकोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव सभी पंचेन्द्रिय छडध्यपर्याप्तकोंके कितने भाग हैं । असंख्यात बहुमाग हैं । तथा 'संख्यातमाग हानिवाले जीव असंख्यात एक भाग हैं । इसीप्रकार छडध्यपर्याप्तक मनुष्योंका भागाभाग कहूना चाहिये । अनुदिशसे छेकर अपराजित तकके देवोंका भागाभाग पंचेन्द्रिय तिर्थंच छडध्य-पर्याप्तकोंके समान है । इसीप्रकार सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छडध्यपर्याप्तक, प्रथिवी-

विहंग०-संजदासंजद०-वेदय० दिष्टीणं वत्तव्वं।

§ ५१०. मणुसपन्ज०-मणुसिणीसु अविदृ सन्वजी० के० संखेज्जा भागा। सेसप० संखे० भागो। एवं मणपज्ज०-संजद०-सामाइयछेदो० वत्तव्वं। सन्वहे अविदृ स्वविज्ञा भागा। संखेजभागहाणि० संखे० भागो। एवं परिहार०।

१५११. एइंदिएसु अविदृद्ध सन्वजी० के० १ अणंता भागा । संखेजमार्गहाणीए अणंतिमभागो । एवं वादरेइंदिय-वादरेइंदियपज्ञत्तापज्ञत्त-सुहुमेइंदिय-सुहुमेइंदियपज्जत्तापज्जत्त- सन्ववणप्पदि०-ओरालियमिस्स० - कम्भइय० - मिद-सुद-अण्णाणमिच्छादि०-अस्णिण०-अणाहारीणं । आहार० आहारमिस्स० भागाभागं णित्थ ।
एवमकसाय०-सुहुम०-जहाक्खाद०-अभव०- उवसम०-सासण०-सम्मामिच्छाइि ति
वत्तव्वं । आमिणि०-सुद०-ओहि० अविदृ्ध सन्वजीवा० के० १ असंखेजा भागा ।
कायिक आदि चार स्थावरकाय, त्रस ल्ड्यपर्याप्तक, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, विभंगज्ञानी,
संयतासंयत और वेदकसम्यग्दि जीवोंक भागाभाग कहना चाहिये।

१ ५१०. मनुष्यप्याप्त और मनुष्यिनयोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव अपनी अपनी सर्व जीवराशिके कितने भाग हैं। संख्यात बहुभाग हैं। तथा शेप पदवाले संख्यात एक भाग हैं। इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना-संयत जीवोंके भागाभाग कहना चाहिये।

सर्वार्थसिद्धिमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाळे जीव सभी सर्वार्थसिद्धिके देवोंके कितने भाग हैं ! संख्यात बहुभाग हैं । तथा संख्यातभागहानि वाळे जीव संख्यात एक भाग हैं । इसीप्रकार परिहारविशुद्धिसंयतोंका भागाभाग कहना चाहिये ।

ई ५११. एकेन्द्रियोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव सभी एकेन्द्रिय जीवोंके कितने भाग हैं १ अनन्त बहुभाग हैं। तथा संख्यातभागहानिवाले जीव अनन्त एक भाग हैं। इसीप्रकार बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूच्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सभी वनस्पतिकायिक, औदारिक- मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके भागाभाग कहना चाहिये।

आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंके भागाभाग नहीं है, क्योंकि इनके एक अवस्थितपद ही पाया जाता है। इसीप्रकार अक्षायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथा- इयात संयत, अभव्य, उपशमसन्यग्दृष्टि, सासादन सन्यग्दृष्टि और सन्यग्मिण्यादृष्टि जीवोंके भागाभाग कहना चाहिये।

मितज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीव अपनी अपनी सर्व जीव राशिके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं। तथा शेष

## सेसप० असंखे०भागो। एवमोहिदंस०-सम्मादि०-खइयसम्माइ०। एवं भागाभागाणुगमो समत्तो।

६५१२. परिमाणाणुगमेण दुविहां णिहेमो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण संखेजभागवद्दी-हाणिविहत्तिया केत्तिया ? असंखेजा । संखे० गुणहाणि० संखेजा । अविद्या केत्तिया ? अणंता । एवं कायजोगि०-ओरालि०-चत्तारिक०-अचक्खु०-भव-सिद्धि०-आहारीणं वत्तव्वं ।

६५१३. आदेसेण णेरइएसु संखेजमागवह्दीहाणी-अवद्वाणाणि केत्तिया १ असंखेजा। एवं सन्वणिरय०-पंचिदियतिरिक्खतिय-देव-भवणादि जाव उविस्मिगेवज्ञ०-वेउन्विय०-इत्थि०-तेउ०-पम्म० वत्तन्वं। तिरिक्ख० ओघभंगो। णविर संखेजगुण-हाणी णित्य। एवं णबुंम०-असंजद०-तिण्णिलेस्साणं। पंचि० तिरि० अपज्ञ० संखेज-भागहाणि-अविद्वि० केत्ति० १ असंखेजा। एवं मणुसअपज्ञ०-अणुद्दिसादि जाव अवराइद-सन्वविगलिदिय-पंचि०अपज्ञ०-चत्तारिकाय०-तसअपज्ञ०-वेउन्वियमिस्स०-स्थानवाले जीव असंख्यात एक भाग हैं। इसीप्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि श्रीर क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंके भागाभाग कहना चाहिये।

इसप्रकार भागाभागानुगम समाप्त हुआ।

ई ५१२: परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका होता है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमें ओघकी अपेक्षा संख्यातमागवृद्धिविभक्तिस्थानवाले जीव और संख्यात भागहानि विभक्तिस्थानवाले जीव प्रत्येक कितने हैं ? असंख्यात हैं। तथा संख्यात-गुणहानिविभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैं। अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। इसीप्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, कोघादि चारों कपायवाले, अचक्षु-दर्शनी, भन्य और आहारक जीवोंका द्रन्य प्रमाण कहना चाहिये।

§ ५१३. आदेशकी अपेक्षा नारिकयोंमें संख्यातमागवृद्धि, संख्यातमागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीन प्रत्येक कितने हैं १ असंख्यात हैं। इसीप्रकार सभी नारकी, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त और योनिमती ये तीन प्रकारके तिर्थंच, सामान्य देव, भवन-वासियोंसे लेकर उपरिम् प्रवेयक तकके देव, वैक्तियिककाययोगी, कीवेदी, पीतलेश्यावाले और पद्मलेश्यावाले जीवोंका द्रन्यप्रमाण कहना चाहिये। तिर्थंचोंका द्रन्यप्रमाण ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके संख्यातगुणहानि नहीं होती है। इसीप्रकार नपुंसकवेदी, असंयत और कृष्ण आदि तीन लेश्यावाले जीवोंका द्रन्य प्रमाण कहना चाहिये,

पंचेन्द्रियतिर्थंच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव प्रत्येक कितने हैं ? असंख्यात हैं। इसीप्रकार 'स्टब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देव, सभी विकलेन्द्रिय, 'पंचेन्द्रिय स्टब्ध्यपर्याप्त, पृथिवीकायिक विहंग०-संजदांसंजद०-वेदय० वत्तव्वं।

प्रश्र मणुस्सेसु संखेजमागवड्ढी-संखे०गुणहाणी० केति० १ संखेजा । सेस-पदा० असंखे०। मणुसपजत-मणुसिणीसु सन्वपदा संखेजा। सन्वद्दे दो पदा केति० १ संखेजा। एवं परिहार०। एइंदिय० अविष्ठ० केति० १ अणंता । संखेजमागहाणि० के० १ असंखेजा। एवं वणप्पदि०-णिगोद०-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-मिद-सुदअण्णाण०-मिन्छादि०-असण्ण०-अणाहारि ति। पंचि०-पंचि०पज्ञ०-तस०-तसपज्ञ० ओघमंगो। णवरि अविष्ठ० असंखेजा। एवं पंचमण०-पंचवि०-पुरिस०-चक्खु०-सिण्णि ति। आहार०-आहारामिस्स० अविष्ठ० के० १ संखेज्जा। एवमकसा०-सुहुम०-जहाक्तादे ति। अवगद० सन्वपदा० केति० १ संखेज्जा। एवं मणपज्ज०-संजद०-आदि वार स्थावरकाय, त्रसल्य्यपर्याप्त, वैक्रियकमिश्रकाययोगी, विभगज्ञानी, संयतासंयत और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंका द्रन्यश्रमाण कहना चाहिये।

ू ५१८. मनुष्यों में संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणहानिवाले जीव प्रत्येक कितने हैं ? संख्यात हैं । तथा शेष स्थानवाले जीव असंख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियों में सभी स्थानवाले जीव संख्यात हैं । सर्वार्थ सिद्धि अवस्थित और संख्यातभाग हानिवाले जीव प्रत्येक कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार परिहार विशुद्धिसंयत जीवों का द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये ।

एकेन्द्रियों में अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । तथा संख्यातमागहानिवाले कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसीप्रकार वनस्पतिकायिक, निगोद, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिध्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंका द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये।

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंका अवस्थित आदि विभक्ति-स्थानोंकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाण ओघके समान है। इतनी विशेषता है इन मार्गणास्थानोमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात हैं। इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचन-योगी, पुरुषवेदी, चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंका उक्त स्थानोंकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत और यथा-ख्यातसंयत जीवोंका अवस्थित विभक्तिस्थानकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये।

अपगतवेदियोमें संभव सभी पद वाले जीव कितने हैं ? संस्थात हैं। इसीप्रकार मनः पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंका संभव सभी पदोंकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये। सामाइयछेदो॰ हदि । आभिणि०सुद०-ओहि० पांचींदियभंगो । णवरि वह्दी णित्थ । एवमोहिदंस॰ सम्मादिष्टिति । अभवं० अविष्ट० के० ? अणंता । खइय॰ संखेज्ज-भागहाणि-संखेज्जगुणहाणि० केति० ? संखेज्जा । अविष्ट० केति० ? असंखेज्जा । उवसम०-सासण०-सम्मामि० अविष्ट० के० ? असंखेज्जा ।

### एवं परिमाणाणुगमी समत्ती।

१ ५१५. खेत्ताणुगमेण दुविही णिहेसी ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अवद्विदिविहित्तिया केन्नि ६० खेत्ते १ सन्वलीगे । सेसपदा० के० खेत्तं फोसिदं १ लोगस्स असंखे० भागो । एवं तिरिक्ख-कायजोगि-ओरालि०-णवंस०-चत्तारि-(कसाय)-असंजद० अचक्खु०-भवसि०-तिण्णिले०-आहारि ति वत्तन्वं । णवरि पदगयविसेसो णायन्वो ।

§ ५१६. आदेसेण णेरइएसु सन्वपदा० के० खेत्तं फोसिदं १ लोग० असंखे० ज्जदिभागो । एवं सन्वणिरय-पंचिदिपतिरिक्खतिय-पंचि०तिरि०अपज्ज०-सन्व

मितज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंका संभव सभी पदोंकी अपेक्षा द्रव्य-प्रमाण पंचेन्द्रियोंके समान है। यहां पंचेन्द्रियोंसे इतनी विशेषता है कि इनमें संख्यात-भागवृद्धि नहीं पाई जाती है। इसीप्रकार अवधिद्शीनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंका संभव-पदोंकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये।

अभ्वयों में अवस्थित पदवाले जीव कितने हैं श अनन्त हैं। क्षायिकसम्यग्दृष्टियों में संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानि पदवाले जीव प्रत्येक कितने हैं श संख्यात हैं। तथा अवस्थित पदवाले जीव कितने हैं असंख्यात हैं। उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिण्यादृष्टि जीवों में अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव प्रत्येक कितने हैं श असंख्यात हैं।

इसप्रकार परिमाणानुगम समाप्त हुआ।

१ ५१५. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने चेत्रमें रहते हैं ! सर्वलोकमें रहते हैं। शेप संख्यातभागवृद्धि आदि पदवाले जीवोंने वर्तमानमें कितने चेत्रका स्पर्श किया है ! लोकके असंख्यातवें माग क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसीप्रकार सामान्यतिर्थंच, काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, अचक्षदर्शनी, भव्य: कृष्णादि तीन लेक्यावाले और आहारक जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इन मार्गणास्थानोंमें सर्वत्र संख्यातभागवृद्धि आदि समी पद संभव नहीं हैं इसलिये जहां जो पद हो वह जान लेना चाहिये।

हु ५१६. आदेशसे नारिकयोंमें संख्यातभागवृद्धि आदि संभव सभी परोंको प्राप्त हुए जीवोंने वर्तमानमें कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है। छोकके असंख्यातवेंभाग क्षेत्रका स्पर्श किया मणुस-देव०-भवणादि जाव सन्बद्ध०-सन्वविगलिदिय-सन्वपंचिदिय-सन्वतस०-पंच-मण८-पंचवाचि०-वेउन्विय०-वेउन्वियमिस्स-इत्थि०-पुरिस०-अवगद०-विहंग०-आभिणि०-सुद०-ओहि०-मणपन्जव०- संजद०- सामाइयछेदो०- परिहार०-संजदासंजद०- चक्खु० ओहिदंसण०--तेउ०-पम्म०-सुक्क०-सम्मादि०-खइय०-वेदय०-सण्णि ति ।

६५१७. इंदियाणुवादेण एइंदिय-बादर०-बादरपज्जत्तापज्जत्त-सुहुम०-सुहुमेइंदिय-पज्जत्तापज्जत्त० अविह० के० खेते १ सव्वलोगे । संखेज्जभागहाणि० के० खेते १ लोग० असंखे० भागे । एवं चत्तारिकाय-वादरअपज्ज०-सुहुम० पज्जत्तापज्जत्त-ओरा-लियमिस्स० - क्रम्मइय० - मिंद - सुद - अण्णाण - मिच्छादि० - सिण्ण० - अणाहारि ति वत्तव्वं । बादरपुटवि० पज्ज०-बादर-आउ० पज्ज०-बादरतेउ० पज्ज०-वादरवाउपज्ज० पंचिदिय-अपज्जत्मगंगो । णविर वादरवाउ० पज्ज० अविह० लोगस्स संखे०-भागे । सव्ववणंष्प्रदिकाइयाणमेइंदियमंगो । आहार०-आहारिमस्स० अविह० के० है । इसीप्रकार सभी नारकी, पंचिन्द्रियतिर्थञ्चित्रक, पंचिन्द्रिय तिर्यच लब्ध्यपर्याप्त, सर्व मसुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर सर्वार्थसिद्ध तकके देव, सभी विकलेन्द्रिय, सभी पंचेन्द्रिय, सर्व त्रस्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, वैक्रियककाययोगी, वैक्रियककाययोगी, क्षेविद्य, समा पंचेन्द्रिय, सर्व त्रस्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, वैक्रियककाययोगी, वेक्रियककाययोगी, क्षेविद्यानी, स्रवत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारिक्छिद्धिस्यत, संयतासंयत, चछुदर्शनी, अविद्यदर्शनी, पीतलेद्यावाले, पद्मलेद्यावाले, ग्रुङ्लिश्यावाले, स्रवत्रस्यावाले, पद्मलेद्यावाले, ग्रुङ्लिश्यावाले, स्रवत्रस्यावाले, स्रवत्रस्यावाले, स्रव्हिश्च संमव पद्मिती अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भाग है ।

§ ५१७. इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त अवस्थितविभक्तिस्थानवाछे जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं । सर्व छोक्तमें रहते हैं । संख्यात भागहानिवाछ उक्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? छोकके असंख्यातवें भागक्तेत्रमें रहते हैं । इसीप्रकार पृथिवीकायिक आदि चार स्थावर कार्यिक, तथा इन चारोंके बादर-छन्ध्यपर्याप्त और सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त, औदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्य- ज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये।

बादरपृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त, वादरवायुकायिक पर्याप्त जीवोंका अपनेमें सम्भव पदोंकी अपेक्षा क्षेत्र पंचेन्द्रिय लब्ध्य-पर्याप्तकोंके क्षेत्रके समान होता है। इतनी विशेषता है कि बादर वायुकायिक पर्याप्त अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं। समस्त वनस्पतिकायिक जीवोंका संभव पदोंकी अपेक्षा क्षेत्र एकेन्द्रियोंके क्षेत्रके समान है।

खेते० १ लोग० असंखे० भागे । एवमकसाय०-सुदुम०-जहाकखाद०-उवसम०-सासण०-सम्मामिन्छादिहि ति । अभव० अविह० के० खेते ? सन्वलोए ।

# एवं खेताणुगमी समती।

६ ५१८. पोसणाणुगमेण दुविहो णिद्देसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण संखेजभागवद्दीविहत्तिएहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखे० मागो अङ चोदसभागा वा देस्रणा । संखेजभागहाणि के० खेतं फोसिदं १ लोगस्स असंखे० भागो, अह चोइस० देस्रणा, सन्वलोगो वा । अवद्वि० के० खेत्तं फोसिदं १ सन्ब-लोगो । संखेअगुणहाणि० खेत्रमंगो । एवं कायजोगि०-चत्तारिक०-अचक्खु० भवसि० आहारि ति ।

§ ५१६. आदेसेण णेरइएसु संखेजभागवड्ढी० खेत्तमंगो । संखेजमागहाणि अवद्विद ॰ के॰ खेर्च फोसिदं ? लोग॰ असंखे॰ भागो छ चोइसभागा वा देखणा।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं। छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं। इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिक संयत, यथाज्यातसंयत, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्सिध्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये । अभन्य अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्व होकमें रहते हैं ।

इसप्रकार क्षेत्रातुगम समाप्त हुआ।

§ ५१८. स्पर्शनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा संख्यातमागवृद्धि विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। और अतीत कालकी अपेक्षा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। संख्यातभागहानि विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? होकके असं-द्यातर्वे भाग चेत्रका स्पर्श किया है। और अतीत कालकी अपेक्षा त्रसनालीके चौदह भागों में से कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है या सर्वछोक क्षेत्रका स्पर्श किया है। अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है। संख्यातगुणहानि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है। इसीप्रकार काययोगी, कोधादि चारों कषायवाले, अचक्षुदर्शनी, भन्य और आहारक जीवोंके कहनां चाहिये।

हु ५१६. आदेशकी अपेक्षा नाराकियोंमें संख्यातमाग वृद्धि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है। संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भागक्षेत्रका स्पर्श किया है और अतीत पढमाए खेर्समंगो । विदियादि जाव सत्तमि ति संखेजमागवड्ढी० खेर्तमंगो । संखे० भागहाणि-अवट्ठि० के० खेर्त फोसिदं १ लोग० असंखे० भागो एक-वे-तिण्णि-चत्तारि-पंच-छ चोहसभागा देखणा ।

१ ५२०. तिरिवखेसु संखेजभागहाणि० के० खे० फो० १ लोग० असंखे० भागो सम्बलोगो वा । सेसप० खेत्तभंगो । ओरालि०-णवंस०-तिण्णिले० तिरिवखभंगो । पंचिंदियतिरिवखितयम्म संखेजभागवद्दी० खेत्तभंगो । संखेजभागहाणि-अविष्ठि० के० खे० फो० १ लोग० असंखेजिदिभागो सन्वलोगो वा । पंचिं० तिरि० अपज० संखेजभागहाणि अविष्ट० के० खे० फो० १ लोग० असंखे० भागो, सन्वलोगो वा । एवं मणुसअपज्ञ०-सन्वविगलिदिय-पंचिंदिय अपज्ञ० - वादरपुढवि० पज्ञ०- बादरआउ० पज्ञ०-वादरतेउ०पज्ज०-वादरवाउपज्ज०-तसअपज्ज० वत्तन्वं । णविर बादरवाउपज्ज०

कालकी अपेक्षा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। पहली प्रथिवीमें स्पर्श क्षेत्रके समान है। दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तक प्रत्येक प्रथिवीमें संख्यातभागवृद्धि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है। तथा उक्ते द्वितीयादि प्रथिवियोंमें संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है शिलेके असंख्यांतवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कमसे कुछ कम एक, कुछ कम दो, कुछ कम तीन, कुछ कम चार, कुछ कम पांच और कुछ कम छह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है।

ई १ लोकके असंख्यातमें संख्यातमागहानि विभक्तिस्थानवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है । शेष पदों की अपेक्षा स्पर्श क्षेत्रके असंख्यातवें भाग और सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । शेष पदों की अपेक्षा स्पर्श क्षेत्रके समान है । औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी और कृष्णादि तीन लेश्यावाले जीवोंका स्पर्श तिर्थचोंके स्पर्शके समान है । पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त और योनिमती इन तीन प्रकारके तिर्थचोंके स्पर्शके समान है । संख्यातभागहात्वि जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है । संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले उक्त तीन प्रकारके तिर्थचोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है । पंचेन्द्रिय विर्थच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है । लोकके असंख्यातवें भाग और सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसीप्रकार लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, बादर जलकायिकपर्याप्त, बादर अग्निकायिकपर्याप्त, बादर वायु कायिकपर्याप्त और त्रसलब्ध्यपर्याप्त जीवोंके संख्यातभागहानि और अवस्थित पदकी अपेक्षा स्पर्श कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंके अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने लोकके संख्यातवें भाग और सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

अवडि॰ लोग॰ संखे॰ मागो सन्वलोगो ना। मणुसतिय॰ संखेज्जभागहाणि-अवडि॰ के॰ खे॰ फो॰॰ लोग॰ असंखे॰ मागो सन्वलोगो ना। सेसप॰ के॰ खेर्च फो॰ १ लोग॰ असंखे॰ मागो।

६ ५२१. देवेस संखेजनमागवद्दी० के० खे० फो० १ लोग० असंखे० मागो अह चोद्दस० देस्णा। संखेजनमागहाणी-अविह० के० खे० फो० १ लोग० असंखे० मागो, अह णव चोद्दस० देस्णा। एवं सोहम्मीसाणेसु। मवण०-वाण०-जोइसि० संखेजनमागवद्दी० देवोघं। णविर अद्धुह-अष्ठ चोद्दस०। संखेजनमागहाणि-अविह० अद्धुह-अष्ठ णव चोद्दसभागा वा देस्णा। सणक्कुमारादि जाव सहस्सारे ति सन्ब-पदा० अह चोद्दस० देस्णा। आणद्पाणदआरणच्चुद० सन्वपदा० छ चोद्दसभागा वा देस्णा। उविर खेत्रभंगो।

सामान्य, पर्याप्त और स्त्रीवेदी इन तीन प्रकारके मनुष्योंमें संख्यातमागहानि और अवस्थित निभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने च्लेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा शेष विभक्तिस्थानवाले उक्त तीन प्रकारके मनुष्योंने कितने च्लेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवेंभाग क्षेत्रका स्पर्श किया है !

१ ५२१. देनोंमें संख्यातभागवृद्धिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है १ लोकके असंख्यावेंभाग और प्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ माग क्षेत्रका स्पर्श किया है। संख्यातमागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है १ लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुछ कम आठ माग और नी भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसीप्रकार सौधर्म और ऐशान खर्गके देवोंमें उक्त पदोंकी अपेक्षा स्पर्श कहना चाहिये। भवनवासी, व्यन्तर और व्योतिषी देवोंमें संख्यातभागवृद्धि पदकी अपेक्षा स्पर्श सामान्य देवोंके संख्यातभागवृद्धिपदकी अपेक्षा कहे गये स्पर्शके समान है। इतनी विशेषता है कि यहां पर त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुछ कम साढ़े तीन भाग और आठ भाग स्पर्श कहना चाहिये। संख्यातभागहानि और अविध्वविभक्तिस्थानवाले उक्त भवनवासी आदि देवोंने त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम साढ़े तीन, आठ और नौ भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। सनकुमारसे लेकर सहसार तकके देवोंमें वहां संभव सभी पदवाले जीवोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। आनत, प्राणत, आरण और अच्युत स्पर्ग देवोंमें वहां संभव सभी पदवाले जीवोंने त्रसनालीके स्वेष्ठ कम छह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसके उपर नौमैवेयक आदिमें स्पर्श चेत्रके समान है।

१ ५२२. इंदियाणुवादेण एइंदिय० संखेजजभागहाणि-अविष्ठि तिरिक्खोधं । एवं वाद्र-सहुम-पज्जत्तापज्जत्त - चनारिकाय - बाद्रअपज्ज० - सहुमपज्जत्तापज्जत्त - सन्व-वणप्पदि०-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-असण्णि०-अणाहारि ति वत्तन्वं । [पांचि०] पंचिद्रियपज्ज० -तस-तसपज्ज० संखेजजभागहाणि-अविष्ठि० के० विष्ये प्राणे १ लोग० असंखे० भागो, अह चोह्स० देखणा, सन्वलोगो वा। सेसप० ओघमंगो। एवं पंचमण०-पंचविन०-पुरिस०-चक्खु०-सण्णि ति। वेउन्विय० संखेजजभागवह्दी० के० खे० फो० १ लोग० असंखे०भागो अह चो० देखणा। संखेजजभागहाणि-अविष्ठि के० खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे०भागो अह चो० देखणा। संखेजजभागहाणि-अविष्ठ० के० से० खेतं फोसिदं १ लोग० असंखे०भागो, अट्ठ-तेरह-चोह्सभागा देखणा। वेउन्विय-मिस्स०-आहारिमस्स०-अकसा०-मणपज्ज०-संजद०-सामाइयळेदो०-परिहार० सहुम-सांपराय०-जहाक्खाद०-अभव० खेत्भंगो। इत्थि० पंचिद्यभंगो। णवरि संखेजज-

ई ५२२. इन्द्रिय मार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियों में संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श सामान्य तिर्थेचोंमें चक्त परोंके आश्रयसे कहे गये स्पर्शके समान है। इसीप्रकार वादर एकेन्द्रिय, सुद्तम एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सुद्तम एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सुद्रम एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सुद्रम एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सुद्रम प्रथिवीकायिक आदि चारोंके अपर्याप्त, सुद्रम प्रथिवीकायिक आदि चारोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, सभी वनस्पतिकायिक, औदारिकिमिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके स्पर्श कहना चाहिये। पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त जीवोंमें संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है। लोकके असंख्यातवे भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुछ कम आठ भाग और सर्व लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा शेष पदोंकी अपेन्ता स्पर्श ओषके समान है। इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, पुरुषवेदी, चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंके स्पर्श कहना चाहिये।

वैक्रियिककाययोगियों में संख्यातभागवृद्धिवाछे जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाछीके चौदह भागों में से कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाछे वैक्रियिककाययोगी जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाछीके चौदह भागों में से कुछ कम आठ और तेरह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारकिमश्रकाययोगी, अकषायी, मृन:पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहार विशुद्धिसंयत, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथा- ख्यातसंयत और अभव्य जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है।

क्षीवेदमें स्पर्श पंचेन्द्रियों के स्पर्शके समान है। इतनी विशेषता है कि क्षीवेदी

### गुणहाणी णत्थि ।

§ ५२३. मदि-सुदअण्णाण० संखेज्जभागहाणि-अविष्ठ० ओघं। विहंग० संखेज्जभागहाणि-अविष्ठ० के० खेचं फो० १ लोग० असंखे० भागो, अष्ठ चोहस० देखणा, सन्वलोगो वा। आभिणि०-सुद०-ओहि० संखेज्जादिभागहाणिअविष्ठ० के० खे०फो० १ लोग० असंखे० भागो, अष्ट चोहस० देखणा। संखेज्जग्रणहाणी ओघं। एवमोहि-दंसण-सम्मादिष्टित्ति। एवं वेदय०। णविर संखेज्जग्रणहाणी णित्थ।

ई ५२४. संजदासंजद० संखेजमागहाणी० खेत्तमंगी। अविष्ठ० छ चौहस० देखणा। असंजद० संखेजमागवड्ढी-हाणि-अविष्ठ० ओघं। तेउ० सोहम्मभंगो। पम्म० सहस्सारभंगो। सुक्क० आणदभंगो। णविर संखेजगुणहाणि० ओघं। खड्य० अविष्ठ०

जीवोंके संख्यातं गुणहानि नहीं पाई जाती है।

ई ५२३. मत्यज्ञानी और श्रुतज्ञानी जीवोंमें संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्ति-स्थानवाले जीवोंका स्पर्श ओघके समान है। विभंगज्ञानी जीवोंमें संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है १ लोकके असंख्यातवें माग, त्रसनालीके चौदह मागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्व लोक च्रेत्रका स्पर्श किया है। मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है १ लोकके असंख्यातवें माग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग च्रेत्रका स्पर्श किया है। संख्यातगुण-हानिवाले उक्त मतिज्ञानी आदि जीवोंका स्पर्श लोघके समान है। इसीप्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंका स्पर्श होता है। इसीप्रकार वेदकसम्यन्दृष्टि जीवोंका स्पर्श होता है। इतनी विशेषता है वेदकसम्यन्दृष्टि जीवोंके संख्यातगुणहानि नही है।

हु ५२४. संयतासंयत जीवोंमें संख्यातभागहानिकी अपेक्षा स्पर्श च्रेत्रके समान है। तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले संयतासंयत जीवोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग च्रेत्रका स्पर्श किया है। असंयतोंमें संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श ओघके समान है।

पीतलेश्यावालोंमें वहां संभव पदोंकी अपेक्षा स्पर्श सौधर्म स्वर्गमें कहे गये स्पर्शके समान है। पद्मलेश्यावालोंमें वहां संभव पदोंकी अपेक्षा स्पर्श सहस्रार स्वर्गमें कहे गये स्पर्शके समान है। शुक्रलेश्यावालोंमें वहां संभव पदोंकी अपेक्षा स्पर्श आनत स्वर्गमें कहे गये स्पर्शके समान है। इतनी विशेषता है कि शुक्रलेश्यावालोंमें संख्यातगुणहानिपदवाले जीवोंका स्पर्श कोंघके समान है।

श्वायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अवस्थित विमक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श

के० खे० फो० १ लोग० असंखे० मागो, अह चोहस० देस्णा। सेस० खेत्तमंगो। उवसम० सम्मामि० अविह० के० खे० फो० १ लोग० असंखे० मागो अह-चोहस० देस्णा। सासण० अविह० के० खे० फो० १ लोग० असंखे० मागो अह-चारह चोहस० देस्णा। मिच्छादिष्टी० मादेअण्णाणिमंगो।

## एवं पोसणाखुगमो समची।

१५२५. कालाणुगमेण दुविहो णिइसो ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण संखेजभागवद्दी-हाणी केवचिरं कालादो होदि १ जहणोण एगसमओ, उक्क० आव-लियाए असंखे० भागो। संखेजगुणहाणी के० कालादो १ जह० एगसमओ, उक्क० संखेजा समया। अविष्ठ० के० १ सन्बद्धा। एवं पंचिंदिय०-पंचिं०पज्ञ०-तस-तसपज्ञ०-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालि०-पुरिस०-चत्तारिक०-चक्खु०-अचक्खु० सुक्क०-भवसि०-सण्णि० आहारि ति।

किया है १ ट्लोक के असंख्यात वें भाग और त्रसनाली के चौदह भागों में से कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। यहां शेष पदों की अपेक्षा स्पर्श क्षेत्रके समान है। उपश्मसम्यगृष्टि और सम्याग्मध्यादृष्टि जीवों में अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवों ने कित ने क्षेत्रका स्पर्श किया है १ लोक के असंख्यात वें भाग और त्रसनाली के चौदह भागों में से कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। सासादन सम्यग्दृष्टि जीवों में अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कित ने क्षेत्रका स्पर्श किया है १ लोक के असंख्यात वें भाग और त्रसनाली के चौदह भागों में से कुछ कम आठ और वारह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। मिध्यादृष्टियों में स्पर्श मत्यज्ञानियों में कहे गये स्पर्श के समान जानना चाहिये।

#### इसप्रकार स्पर्शनानुगम समाप्त हुआ।

§ ५२५. कालातुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओधितदेंश और आदेश-निर्देश। उनमेंसे ओघ्से नाना जीवोंकी अपेक्षा सद्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका काल कितना है ? जधन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल आवलीके असंख्यातवें भाग है। संख्यातगुणहानिका कितना काल है ? जधन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल संख्यात समय है। अवस्थित विमक्तिस्थानका काल कितना है ? सर्वकाल है। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप, त्रस, त्रसपर्याप, पाचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, पुरुषवेदी, कोधादि चारों कथायवाले, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, शुक्ल-लेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके संख्यातभागवृद्धि आदिका जधन्य और उत्कृष्टकाल कहना चाहिये।

विशेषार्थ-जव नाना जीव एक समय तक संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिको करके दूसरे-समयमें अवस्थान भावको प्राप्त हो जाते हैं किन्तु दूसरे समयमें अन्य कोई

६ ५२६. आदेसेण णेरईएसु संखेजमागवहढी-हाणि-अवहाणाणमोघमंगो । एवं सत्तपुढिवि-तिरिक्ख०-पंचि०तिरिक्खितय-देव-भवणादि जाव उविरिमगेवज्ञ०-वेउव्विय व्-इत्थि०-णवंस०-असंजद०-पंचलेस्सिया त्ति वत्तव्वं । पंचिदियतिरिक्ख अपज्ञ० संखे०-भागहाणि० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० आवित्वि० असंखे० मागो । अविद्वि० सव्वद्धा । एवमणुद्दिसादि जाव अवराहद त्ति , सव्वएइंदिय-सव्वविग्रिंदिय-पंचि०-अपज्ञ०-पंचकाय-तस अपज्ञ०-औरालियमिस्स०-कम्मइय-मदि-सुद्द अण्णाण-विहंग-

जीव संख्यातभागहानि या संख्यातभागद्यद्धिको नहीं करते हैं तब संख्यातभागद्यद्धि और संख्यातभागहानिका जघन्यकाल एक समय पाया जाता है। तथा यदि एकके बाद दूसरे और दूसरेके बाद तीसरे आदि नाना जीव संख्यातभागद्यद्धि और संख्यातभागहानि निरन्तर करते हैं तो आविलके असंख्यातवें भाग काल तक ही संख्यातभागद्यद्धि और संख्यातभागद्यद्धि और संख्यातभागद्यानि होती हैं इसके पश्चात् अन्तर पड़ जाता है। जतः संख्यातभागद्यद्धि और संख्यातभागद्यानिका ज्युष्ट काल आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। संख्यातभाग द्युद्धिके समान संख्यातगुणहानिका जघन्यकाल एक समय जानना चाहिये। किन्तु जब स्वपकश्रेणीमें नाना जीव प्रति समय ग्यारह विभक्तिस्थानसे पांच विभक्तिस्थानको या दो विभक्तिस्थानसे एक विभक्तिस्थानको प्राप्त होते रहते हैं तब संख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट-काल संख्यातसमय प्राप्त होता है, क्योंकि इसप्रकार संख्यातगुणहानि निरन्तर संख्यात समय तक ही हो सकती है। तथा अवस्थित विभक्तिस्थानका सर्वकाल कहनेका कारण यह है कि ऐसे अनन्त जीव हैं जिनके सर्वदा अवस्थित विभक्तिस्थान बना रहता है। उपर और जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भी ओघके समान व्यवस्था बन जाती है।

६ ५२६. आदेशसे नारिकयोंमें संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और अवस्थानका काल ओघके समान है। इसीप्रकार सातों पृथिवियोंमें और सामान्य तिर्यंच, पंचेन्द्रिय-तिर्यंच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यंच, योनीमती तिर्यंच, सामान्यदेव, भवनवासियोंसे लेकर उपिम प्रवेयक तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, स्त्रीवेदी, नपुंसकवेदी, असंयत तथा कृष्णादि पांच लेक्यावाले जीवोंके काल कहना चाहिये। तात्पर्य यह है कि संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका काल जो कोघसे कहा है वह इन मार्गणाओंमें भी बन जाता है। किन्तु इन मार्गणाओंमें संख्यातगुणहानि नहीं होती है।

पंचित्रिय तिथैच लव्ध्यपर्याप्तकों में संख्यातभागहानिका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल आवलीके असंख्यातवें माग है । तथा अवस्थित विभक्ति-स्थानका काल सर्वदा है । इसीप्रकार अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोंके तथा सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लव्ध्यपर्याप्त, पांचो स्थावर काय, त्रस-लब्ध्यपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताक्षानी, विभंग-

संजदासंजद-वेदय०-मिच्छोइ०-असणिण०-अणाहारि ति ।

१५२७. मणुस० संखेजमागवह्दी-संखेजगुणहाणी० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० संखेजा समया। सेस० ओघं। मणुसपजत्त-मणुसिणीसु संखेजमागवद्दी-हाणि० संखे०गुणहाणि० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० संखेजा समया। अविदे० सन्बद्धा। मणुसअपज० संखेजमागहाणी० के० १ जह० एगसमओ उक्क० आविल० असंखे० भागो। अविदि० जह० एगसमओ, उक्क० पित्रदो० असंखे० भागो! एवं ज्ञानी, संयतासंयत, वेदकसम्यगृदृष्टि, मिण्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके उक्त दोनों खानोंका काल कहना चाहिये। तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओं संख्यातभाग-हानि और अवस्थानका उक्त काल वन जाता है।

§ ५२७. मनुष्योंमें संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणहानिका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । मनुष्योंमें शेष स्थानोंका काल ओघके समान है । मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनी जीवोंमें संख्यातभागवृद्धि, संख्यात- मागहानि और संख्यातगुणहानिका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । तथा अवस्थितका सर्व काल है । लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंमें संख्यात- भागहानिका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भाग है । तथा अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यो- पमके असंख्यातवें भाग है । इसीप्रकार वैक्रियिक मिश्रकाययोगियोंके एक दोनों पदोंका काल जानना चाहिये।

विशेषार्थ—मनुष्यों संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणहानि पर्याप्त और श्रीवेदी मनुष्योंके ही होती हैं और इनका प्रमाण संख्यात ही हैं, अतः मनुष्योंमें संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। सामान्य मनुष्योंमें लब्ध्यपर्याप्तक भी सम्मिलित हैं अतः मनुष्योंमें संख्यात माग हानिका काल ओघके समान बन जाता है। तथा अवस्थितका काल ओघके समान स्पष्ट ही है। मनुष्य पर्याप्त और श्रीवेदी मनुष्योंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणहानिका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय क्यों है इसका कारण उत्पर हमने बतलाया ही है। इनके संख्यातभाग हानिके जघन्य और उत्कृष्ट कालका भी यही कारण जानना चाहिये। तथा इनमें भी अवस्थितका काल ओघके समान बन जाता है। लब्ध्यातमान मनुष्य और वैक्तियिकमिश्र ये मार्गणा सान्तर हैं। यदि इन मार्गणाओंमें नाना जीव निरन्तर होते रहें तो तो पत्थके असंख्यातवेंभाग प्रमाण काल तक ही होते हैं। अतः रनमें अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्थके असंख्यातवें भाग

वेउन्वियमिस्स० । सन्बद्धे संखे०भागहाणी के० ? जह० एगसमओ, उक० संखेआ समया । अविष्ठ० ओघं । एवं पिरहार० वत्तन्वं । आहार० अविष्ठ० जह०एगसमओ, उक० अंतोम्र० । एवमकसाय०-सहुम०-जहाक्खाद० वत्तन्वं । अवगद० संखेआ मागहाणी-संखे०गुणहाणी के० ? जह० एगसमओ, उक० संखेआ समया । अविष्ठ० जह० एयसमओ, उक० अंतोम्रठ । आहारिमस्स० अविष्ठ० जहण्णुक० अंतोम्रहुतं । प्रमाण वन जाता है । किन्तु संख्यात भागहानि निरन्तर आविष्ठके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक ही होती है, अतः इनमें भी संख्यात भागहानिका जघन्य काल एक समय और चत्कृष्ट काल आविष्ठके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । इन मार्गणाओंमें शेष हानि और वृद्धि नहीं होतीं।

सर्वार्थिसिद्धिमें संख्यातमागहानिका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। तथा अवस्थितका काल ओघके समान है। इसीप्रकार परिहारिवशुद्धि संयत जीवोंके उक्त दोनों पदोंका काल कहना चाहिये। तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओंका प्रमाण संख्यात है अतः इनमें संख्यातभाग हानिका उक्त प्रमाण काल ही घटित होता है। तथा अवस्थितका काल ओघके समान बननेमें कोई आपित्त नहीं, क्योंकि इन मार्गणाओंमें जीव निरन्तर पाये जाते हैं।

आहारक काययोगी जीवोंके अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसीप्रकार अकषायी, सृक्ष्मसांपरायिकसंयत और यथाइयातसंयत जीवोंके अवस्थित पदका काल कहना चाहिये। सारांश यह है कि इन मार्गणाओंका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त ही होता है और इनमें एक अवस्थित पद ही पाया जाता है अतः इनमें मरणकी अपेक्षा अवस्थितका जघन्य काल एक समय और अपने अपने कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है।

अपगतवेदी जीवोंमें संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। तथा अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भृहूर्त है। आहारकिभश्रकाययोगी जीवोंके अवस्थित पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है।

विशेषार्थ-यदि अपगतवेदी जीव निरन्तर संख्यातभागहानि और संख्यात गुणहानि करें तो संख्यात समय तक ही करते हैं, अतः इनमें संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। तथा मोहनीय
कर्मके साथ अपगतवेदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त पाया जाता
है, अतः अपगतवेदमें अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त
कहा है। आहारकमिश्रकाययोगका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है और इसमें

§ ५२८. आमिणि०-सुद०-ओहि० संखेजमागहाणी-संखेजगुणहाणी-अविह० ओघं। एवमोहिदंस०-सम्मादिष्ठि ति वत्तन्वं। मणपज्ञ० संखेजमागहाणी-संखेजगुण-हाणी-अविह० मणुसपज्जतभंगो। एवं संजद-सामाइयछेदो०। खहए० संखेजमाग-हाणी-संखेज गुणहाणी० जह० एगसमओ, उक्त०संखेजा समया। अविह० के० १ सन्बद्धा। उवसम०-सम्मामि० अविह० के० १ जह० अंतोसुहुत्तं, उक्त० पिलदो० असंखे० मागो। सासण० अविह० जह० एगसमओ, उक्त० पिलदो० असंखे० मागो। एक अविस्थित पद ही होता है, अतः इसमें अविस्थित पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्सुहर्ते कहा है।

§ ५२ ८. मितज्ञानी श्रुतज्ञानी अवधिज्ञानी जीवोंके संख्यातमागहानि, संख्यातगुणहानि और अवस्थित पदका काल ओघके समान है। इसीप्रकार अवधिदर्शनी और
सम्यग्दृष्टि जीवोंके उक्त तीन पदोंका काल कहना चाहिये। मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके
संख्यातमागहानि, संख्यातगुणहानि और अवस्थित पदका काल पर्याप्त मनुष्योंके कहे
गये उक्त तीन पदोंके कालके समान है। इसीप्रकार संयत, सामायिकसंयत, और छेदोंपश्चापनासंयत जीवोंके उक्त तीन पदोंका काल कहना चाहिये।

विशेषार्थ—मितज्ञांनीसे लेकर सम्यग्दृष्टि तक ऊपर जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें संख्यातमागवृद्धिको छोड़कर शेष पदोंका काल ओघके समान इसलिये बन जाता है कि इनका प्रमाण असंख्यात है और इनमें जीव सर्वदा पाये जाते हैं। किन्तु मनः-पर्ययज्ञान पर्याप्त मनुष्योंके ही होता है, अतः इसमें सम्भव सब पदोंका काल पर्याप्त मनुष्योंके समान कहा। तथा संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत ये मार्गणाएँ पर्याप्त और कीवेदी मनुष्योंके ही होती हैं, अतः इनमें सम्भव सब पदोंका काल भी पर्याप्त मनुष्योंके समान बन जाता है।

क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। तथा अवस्थित पदका काल कितना है श सर्वदा है। उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके अवस्थित पदका काल कितना है श जघन्य काल अन्तर्मृहूर्व और उत्कृष्ट काल पह्यके असंख्यातवें भाग है। सासादनसम्यग्दृष्टियोंके अवस्थितपदका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल पह्यके असंख्यातवें भाग है। अभव्य जीवोंके अवस्थित पदका काल सर्वदा है।

विशेषार्थ-जब बहुतसे जीव एक साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं और दूसरे समयमें कोई भी जीव क्षपकश्रेणीपर नहीं चढ़ते तब क्षायिकसम्यक्तवमें संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है। तथा जब अनेक समय तक निरन्तर नाना जीव क्षपकश्रेणीपर चढ़ते रहते हैं तब संख्यातभागहानि और संख्यात-

अभंन्व० अवद्वि० सन्बद्धा ।

#### प्वं कालाणुगमो समत्तो ।

§ ५२६. अंतराणुगमेण दुनिहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण संखेज-भागनब्दी-हाणी० अंतरं के० १ जह० एगसमओ, उक्क० अंतोम्रहुनं । संखेजगुणहाणि० अंतरं के० १ जह० एगसमओ, उक्क० छमासा। अन्नष्टि० णित्थ अंतरं। एनं पंचि-दिय-पंचि०पज्ञ०- तस- तसपज्ञ०- पंचमण०- पंचनचि०- कायजोगि-ओराछि०- पुरिस०-चत्तारिक०-चन्खु०-अचन्खु०-सुक्क०-भनसिद्धि० -सण्णि-आहारि ति वत्तन्नं। णनरि पुरिस० संखेजगुणहाणि० नासं सादिरेयं।

गुणहानिका उत्कृष्ट काल संख्यात समय प्राप्त होता है। क्षायिक सम्यक्त्वमें अवस्थित पदका सर्वदा काल स्पष्ट ही है। तथा उपशमसम्यक्त्व आदिमें अवस्थित पदका जवन्य और उत्कृष्ट काल अपने अपने जवन्य और उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा जानना चाहिये।

इसप्रकार काळानुगम समाप्त हुआ।

ई ५२१. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिदेश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघसे नाना जीवोंकी अपेक्षा संख्यात भागदृद्धि और संख्यातमागहानिका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्भहूर्त है। संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल लह महीना है। तथा सामान्यसे नाना जीवोंकी अपेक्षा अवस्थित पदका अन्तरकाल
नहीं है। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों
वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, पुरुषवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, शुक्लतेश्यावाले, भन्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये।
इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदी जीवके संख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक
एक वर्ष है।

विशेषार्थ—सब जीव कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त काल तक मोहनीय कर्मकी संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिको नहीं करते हैं, अतः ओघसे इनका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्क्रष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण कहा है। क्षपकश्रेणीका जघन्य अन्तर एक समय और उत्क्रष्ट अन्तर छह महीना है, अतः संख्यात गुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्क्रष्ट अन्तर छह महीना कहा है, क्योंकि संख्यातगुणहानि क्षपकश्रेणीमें ही होती है। तथा अवश्वितपद सर्वदा पाया जाता है अतः अवश्वित पदका अन्तरकाल नहीं कहा है। उत्पर और जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें यह व्यवस्था वन जाती है। अतः उनमें सब पदोंका अन्तरकाल ओघके समान कहा है। किन्तु पुरुषवेदी जीव अधिकसे अधिक साधिक एक वर्ष तक क्षपकश्रेणी

१५३०. आदेसेण णेरईएसु संखेजभागवद्दी-संखे०भागहाणी० अंतरं के० १ जह० एगसमञ्जो, उक्क० अंतोमुहुत्तं । भुजगारिमम चउवीस अहोरत्तमेत्तंतरं भुजगार-अप्पदराणं परूविदं । एत्थ पुण अंतोमुहुत्तमेत्तं, कथमेदं घडदे ? ण एस दोसो, अंत-रस्स दुवे उवएसा-चउवीस अहोरत्तमेत्तिमिदि एगो उवएसो, अवरो अंतोमुहुत्तिमिदि । तत्थ चंउवीसअहोरतंतर-उवएसेण भुजगारपह्रवणं काऊण संपिह अंतोग्रुहुतंतर-उवएस-जाणावणष्टं वह्ढीए अंत्रोसुहुत्तंतरमिदि भणिदं । तेण एदं घडदे । एवं सन्वणिरय-तिरिक्ख-पंचि-तिरि ०तिय-देव-भवणादि-जाव उवरिमगेवज्ञ०-वेउव्विय:-इत्थि०-णवुंस०-असंजद० पर नहीं चढ़ते हैं अतः पुरुषवेद्में संख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक वर्ष प्रमाण कहा है।

§ ५३०. आदेशसे नारिकयोंमें संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका अन्तर-काल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और 'सकुप्ट अन्तरकाल अन्तर्महर्त है।

शंका-सजगार अनुयोगद्वारमें सुजगार और अल्पतरका अन्तरकाल चौवीस दिनरात कहा है पर यहां इन दोनोंका अन्तरकाल अन्तर्भहर्तमात्र कहा है, इसलिये यह कैसे बन सकता है ?

समाधान-यह दोष ठीक नहीं है, क्योंकि अन्तरकालके विषयमें दो उपदेश पाये जाते हैं। भुजगार और अल्पतरका उत्कृष्ट धन्तरकाल चौवीस दिनरात है यह एक उप-देश है और अन्तर्भुहूर्त है यह दूसरा उपदेश है। उनमेंसे चौवीस दिनरात प्रमाण अन्तर-कालके उपदेश द्वारा भुजगार अनुयोगद्वारका कथन करके अन्तर्भुहुत प्रमाण अन्तरकाल रूप उपदेशका ज्ञान करानेके लिये इस वृद्धि नामक अनुयोगद्वारमें संख्यातभागवृद्धि और संख्या-तभागहानिका अन्तरकाल अन्तर्भृहूर्व है, यह कहा है। इसलिये यह घटित हो जाता है।

जिसप्रकार सामान्य नारिकयोंके संख्यातभागवृद्धि आदि पर्दोका अन्तरकाल कहा उसीप्रकार समी नारकी, तिर्यंच सामान्य, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यंच, योनि-मती तिर्थैच, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तकके देव, वैक्रियिक-काययोगी, स्त्रीवेदी, नपुंसकवेदी, असंयत और कृष्णादि पांच छेदयावाले जीवोंके संख्यात-भागवृद्धि श्रादि पदौंका अन्तरकाल कहना चाहिये।

विशेषार्थ-सामान्य मनुष्योंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागद्दानिके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरके कहनेके पश्चात् भुजगारविभक्ति अनुयोगद्वारमें कहे गये भुजगार और अल्पतरिवभक्तिके उत्क्रष्ट अन्तर साधिक चौवीस दिनके साथ यहां संख्यातभागवृद्धि और संस्थातभागहानिके बतलाये गये उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्तका विरोध बतला कर उसका समाधान किया गया है सो यह कथन ओघमें भी घटित कर लेना चाहिये। शेष कथन सुगम है, क्योंकि सामान्य नारकियोंसे लेकर पांच छेश्यावाछे जीवों तक उक्त मार्गणाओंमें

पंचलेस्सा० वत्तव्वं । पंचितिरि०अपञ्ज० संखेञ्ज० भागहाणी-अवट्ठि० ओघं । एव-मणुद्दिसादि जाव अवराइद० सव्वेइंदिय-सव्वविगलिंदिय-पंचि० अपञ्ज०-पंचकाय०-तसअपञ्ज०-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-मदि-सुद-अण्णाण -विहंग०-परिहार०-संजदा-संजद०वेदग०-मिच्छादि०-असण्णि०-अणाहारि ति । एत्थ अणुद्दिसादि अवराइदंताणं. वासुपुधत्तंतरमिदि केसिं वि पाढो तं जाणिय वत्तव्वं ।

ई ५३१.मणुस-मणुसपज्जत्तयाणमोधमंगो। एवं मणुसिणीसु। णवरि संखेज्जगुणहा-णीए वासपुधत्तंतरं। मणुसअपज्जत्ताणं दोण्हं पदाणमंतरं जह॰ एगसमओ, उक्क॰ पिट्टदो॰ असंखे॰ भागो। सन्बेह संखेजभागहाणी॰ जह॰ एगसमओ, उक्क पिट्टदो॰ (अ-) संखे॰ भागो। अबिह णित्य अंतरं। वेजिन्वयिमस्स॰ संखेजभागहाणि-अबिहद॰ जह॰ एग-संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट जो अन्तरकाल वतलाया है वह ओचके समान ही है, अतः ओघमें जिसप्रकार घटित कर आये हैं उसीप्रकार यहां मी घटित कर लेना चाहिये। विशेष बात यह है कि इन मार्गणाओंमें अवस्थित पदके विषयमें कुछ भी नहीं कहा है। सो इसका यही अभिप्राय है कि यहां भी ओघके समानं अवस्थित पदका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है।

पंचेन्द्रियतिर्यंच लब्स्यपर्याप्तक जीवोंके संख्यातभागहानि और अवस्थित पदका अन्त-रकाल क्षोघके समान है। इसीप्रकार अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देव, सभी एके-न्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्स्यपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रसलब्स्यपर्याप्त, क्षीदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मलज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, परिहार-विद्युद्धिसंयत, संयतासंयत, वेदगसम्यग्दृष्टि, मिध्यादृष्टि, असंज्ञी और श्रनाहारक जीवोंके संख्यातभागहानि और अवस्थित पर्दोका अन्तरकाल होता है। यहां पर अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोंके संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रयक्त्य है ऐसा पाठ पाया जाता है सो जानकर कथन करना चाहिये।

§ ५३१. मनुष्य और मनुष्यपर्याप्तकों के संख्यातभागवृद्धि आदिका अन्तरकाल ओघके समान है। इसीप्रकार मनुष्यिनयों के संख्यातभागवृद्धि आदिका अन्तरकाल कहना चाहिये। इतनी- विशेषता है कि मनुष्यिनयों के संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल वर्षप्रयक्तव है। लब्ध्यपर्याप्त मनुष्यों के संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल वर्षप्रयक्तव है। लब्ध्यपर्याप्त मनुष्यों के संख्यातभागहानि और अवस्थित इन दोनों का जधन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्क्रप्टकाल अन्तरकाल पल्यके असंख्यात माग है।

सर्वार्थसिद्धिमें संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर-काल प्रत्यके असंख्यातवें भाग है। तथा अवस्थित प्रदका अन्तरकाल नहीं है।

वैक्रियिकिसश्रकाययोगी जीवोंके संख्यातभागहानि और अवस्थित पदका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्क्रष्ट अन्तरकाल वारह महूर्त है। आहारककाययोगी और

समओ, उक्कः वारसमुहुत्ता। आहारः आहारि स्ति अविष्ठः जहः एगसमओ, उक्कः वासपुधत्तं। एवमकसाः जहाक्खादः वत्तव्वं। अवगदः सव्वपदाः जहः एगसमओ, उक्कः छम्मासा। आसिणिः सुदः ओहिः ओघं। णविर संखेजभागवद्दी णित्थः। एवं संजदः सामाइयञ्जदोः सम्मादिः ओहिदंसणः। णविर ओहिणाणी-ओहिदंसणीसु संखेजगुणहाणीए वासपुधत्तं। एवं मणपज्जवः। सुहुमसांपरायः अविष्ठः जहः एगसमओ, उक्कः छम्मासा। अभवः अविष्ठः णित्थः अतरं। खइयः संखेजभागहाणी संखे गुणहाणी-अतरं जहः एगसमओ, उक्कः छमासा। अविष्ठः णित्थे अतरं। उवसमः अविष्ठः जहः एगसमओ, उक्कः चरवीस अहोरत्ताणि सादिरेयाणि। सासणः सम्मामिः अविष्ठः जहः एगसमओ, उक्कः पित्रदेशः असंखे भागो।

एवमंतराणुगमो समत्तो ।

आहारकिसिश्रकाययोगी जीवोंके अवस्थित पदका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त है। आहारककाययोगियोंके अवस्थित पदके अन्तरकालके समान अकषायी और यथाख्यात संयत जीवोंके अवस्थित पदका अन्तरकाल कहना चाहिये। अपगतवेदी जीवोंके सम्भव सभी पदोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है।

मतिज्ञानी श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंके पदोंका अन्तरकाल ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि इन मार्गणावाले जीवोंके संख्यातभागवृद्धि नहीं होती है। इसी-प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, सम्यग्दृष्टि और श्रवधिदर्शनी जीवोंके संभव पदोंका अन्तरकाल होता है। इतनी विशेषता है कि अवधिज्ञानी और अवधि-दर्शनी जीवोंके संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल वर्षपृथवन्त्व है। जिसप्रकार अवधि-ज्ञानियोंके पदोंका अन्तरकाल कहा उसी प्रकार मन:पर्ययज्ञानी जीवोंके संभव पदोंका अन्तरकाल होता है।

सूक्ष्मसांपरायिक संयतोंके अवस्थितपदका जघन्य अन्तरकाल एक समय और स्त्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है। अभन्य जीनोंके अवस्थित पदका अन्तरकाल नहीं है।

श्वायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर-काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है। ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके अवस्थितपदका अन्तरकाल नहीं है। उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंके अवस्थितपदका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चौबीस दिनरात है। सासादन-सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके अवस्थितपदका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्योपमके असंख्यातवें भाग है।

इसप्रकार अन्तरातुगम समाप्ते हुआ।

६ ४३२. भावाणुगमेण दुविहो णिद्देसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सन्ब-पदाणं सन्बन्ध ओद्दक्षो भावो ।

### एवं भावाणुगमो समत्तो ।

६५३३. अप्पाबहुगाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सञ्बत्योवा संखेज्जगुणहाणिविहत्तिया । संखेज्जभागहाणि० असंग्वेज्जगुणा । संखेज्ज-भागवद्दी० विसेसाहिया । अविहद० अणंतगुणा । एवं कायजोगि०-ओरालि०-चत्तारिक०-अचक्खु०-भवसिद्धि० आहारि ति ।

§ ५ २४. आदेसेण णेरइएस सन्वत्थोवा संखेजजभागहाणी । संखेजजभागवड्ढी० विसेसाहिया । अविंदि० असंखेजजगुणा । एवं सन्वणिरय-पंचिदिय तिरिक्खतिय-देवा भवणादि जाव णव गेवज्ज०-वेडिन्वय०-इत्थि०-तेड०-परम० वत्तन्वं ।

§ ५३५. तिरिक्खेसु सन्वत्थोवा संखेन्जभागहाणि०, वर्ही० विसेसा०, अवट्टि० अणंतगुर्णा । एवं णवुंस०-असंजद०-तिण्णि लेस्सा चि । पंचिदियतिरिक्खअपन्ज०

१ ५२. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश निर्देश। उनमेंसे भोघकी अपेक्षा सभी पर्दोंमें सर्वत्र औदियक भाव है।

इसप्रकार भावातुगम समाप्त हुआ।

§ ५३३. अल्पयहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा संख्यातगुणहानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। संख्यातमागहानिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातमागृहद्विविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अवस्थित विभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हें। इसी-प्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, कोघादि चारों कथायवाले, अच्छदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके संख्यातभागवृद्धि आदि पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये।

§ ५३१. आदेशकी अपेक्षा नारिक्योंमें संख्यातभागहानिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अवस्थितविमक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अवस्थितविमक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार सभी नारकी, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त और योनिमती तिथैच, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर नौ प्रैवेयक तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, स्त्रीवेदी, पीवलैक्यावाले और पद्मलेक्यावाले जीवोंके संख्यातभागहानि आदि उपर्युक्तं तीन पद्मेंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये।

है ५३५. तिर्यंचोंमें सबसे थोड़े संख्यातभागहानित्रिभक्तिवाले जीव हैं। इनसे संख्या तभागवृद्धिविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अवश्यितविभक्तिवाले जीव अनन्त-गुणे हैं। इसीप्रकार नपुंसकवेदी, असंयत और कृष्ण आदि तीन लेश्यावाले जीवोंके उप-युक्त तीन पदोंकी अपेक्षा अस्पबद्धत्व कहना चाहिये। सन्वत्थोवा संखेज्जभागहाणि० । अवद्धि० असंखेज्जगुणा । एवं मणुस्सअपज्ज०-अणुद्दिसादि जाव अवराइद०- सन्वविगलिदिय- पंचिदिय-अपज्ज०- चत्तारिकाय-तस-अपज्ज०-वेजन्वियमिस्स०-विहंग०-संजदासंजदाणं वत्तन्वं ।

§ ५३६. मणुस्सेसु सन्वत्थोवा संखेजजगुणहाणि०। संखेजभागवद्दी० संखेजगुणा। संखेजभागहाणि० असंखेजगुणा। अविष्ठ० असंखेजगुणा। मणुसपज्ञ०
मणुसिणीसु सन्वत्थोवा संखेजगुणहाणी०। संखेजभागवद्दी० संखेजगुणा। संखेजभागहाणि० संखे० गुणा। अविष्ठ० संखे० गुणा। सन्वहे सन्वत्थोवा संखेजभागहाणी०। अविष्ठ० संखे० गुणा।

६५३७. एइंदिय-वादरेइंदिय - वादरेइंदियपज्ञत्तापज्ञत्त - सुहुमेइंदिय - सुहुमेइंदिय-पत्तापज्जत्तएसु सन्वत्थोवा संखेजभागहाणी० । अवद्घि० अणंतगुणा । एवं सन्ववण-एफदि०- सन्वणिगोद०- ओरालियमिस्स०- कम्मइय०-मदि-सुद-अण्णाण० - मिन्छादि०-असण्णि०-अणाहारि ति । णवरि वादरवणप्फदिपत्तेयसरीरेसु असंखेजगुणं कायन्वं ।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच छन्ध्यपर्याप्तकों संख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार जन्ध्यपर्याप्त मनुष्य, अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देव, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छन्ध्यपर्याप्त, पृथिवी-कायिक आदि चार म्थावरकाय, त्रस छन्ध्यपर्याप्त, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, विभंगज्ञानी और संयतासंयत जीवोंके उक्त दोनों पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये।

१५३६. मनुष्योंमें संख्यातगुणहानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धिविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीव
असंख्यातगुणे हैं। इनसे अविध्यतविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। मनुष्यपर्याप्त और
मनुष्यिनयोंमें संख्यातगुणहानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धिविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे
हैं। इनसे अविध्यतविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। सर्वार्थसिद्धिमें संख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अविध्यतविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं।

हु ५३७. एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रियपर्याप्त, बादर एकेन्द्रियअपर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रियपर्याप्त और सूक्ष्म एकेन्द्रियअपर्याप्त जीवोंमें संख्यातभाग-हानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव अनन्तगुने हैं। इसीप्रकार सभी वनस्पति, सभी निगोद, औदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मस्य-ज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके उक्त दो पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि वादरवनस्पति प्रत्येकशरीर जीवोंमें संख्यातगुणहानिवाले जीवोंसे अवस्थितपद्वाले जीवोंको असंख्यातगुणा कहना चाहिये। १५३८. पंचिदिय-पंचि०पज्ञ०-तस-तसपज्ञ०-ओघमंगो । णवरि अविष्ठिः असंखेशः गुणा । एवं पंचमण०-पंचवचि०-पुरिस०-चक्खु०-सुक्क० सण्णि० वत्तव्वं आहार०-आहारिमस्स० अविष्ठि० णित्य अप्पाबहुअं। एवमकसा०-सुहुम-सांपराय०-जहाकखाद०-अभवसिद्धि०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० दिहीणं वत्तव्वं।

१ ५६. अनगद० सन्नत्थोवा संखेजगुणहाणी०। संखेजमागहाणी संखेजगुणा। अविष्ठि० संखेजगुणा। एवं मणपजन०-संजद०-सामाह्यछेदो० वत्तन्वं। आभिणि०-सुद०-ओहि० सन्वत्थोवा संखेजगुणहाणी। संखेजमागहाणी असंखेजगुणा। अविष्ठि० असंखेजगुणा। एवमोहिदंसण० सम्मादि० त्ति वत्तन्वं। परिहार० सन्वष्ठभंगो। खह्य० सन्वत्थोवा संखेजगुणहाणी। संखेजगुणा। अविष्ठ० असंखेजगुणा।

ू ५३ = . पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयीप्त, त्रस और त्रसपयीप्त जीवोंमें संख्यातभागवृद्धि आदि पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि यहां पर संख्यात-भागवृद्धिवाले जीवोंसे अवस्थित पदवाले जीव अनन्त गुणे न होकर असंख्यातगुणे होते हैं। इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, पुरुषवेदी, चक्षुदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले और संज्ञी जीवोंके उक्त पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये।

आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें एक अवस्थित पद ही है, इसिंकिए अल्पबहुत्व नहीं है। इसीप्रकार, अकपायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथाख्यातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके एक अव-स्थित पद होनेके कारण अल्पबहुत्व नहीं है यह कहना चाहिये।

हु ५३१. अपगतवेदियों में संख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यात-भागहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थितपदवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इसी-प्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके इक्त पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये।

मितज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें संख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे योड़े हैं। इनसे संख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थितपद्वाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके उक्त तीन पदोंकी अपेक्षा अल्पवहुत्व कहना चाहिये।

परिहारविशुद्धिसंयतोंके सम्भव पदोंकी अपेक्षा अस्पवहुत्व सर्वार्थसिद्धिके देवोंके कहे गये अस्पबहुत्वके समान होता है। क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें संख्यातगुणहानिवाळे जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यातभागहानिवाळे जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित पद्वाळे जीव असंख्यातगुणे हैं। वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके संभवपदोंकी अपेक्षा अस्पबहुत्व वेदय० पंचिंदियतिरिक्ख अपज्जत्तमंगी ।
एवमप्पाबहुअं, समत्तं ।
एवं पयडिविहत्ती समत्ता ।



पंचेन्द्रियतिर्यंच लब्ब्यपर्याप्तकोंके कहे गये अल्पबहुत्वके समान है। इसप्रकार अरुपबहुत्व समाप्त हुआ।

इसप्रकार प्रकृतिविभक्ति समाप्त हुई।



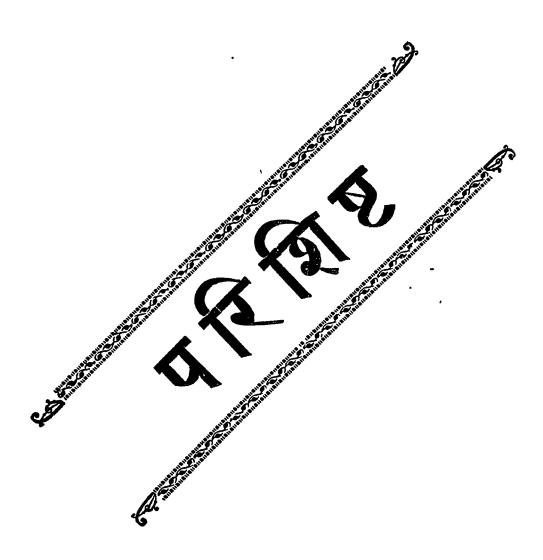

# १ पयडिविहत्तिगयगाहा-चुरियासुत्तांगि

पंगदीए मोहणिजा विहस्ति तह हिदीए अणुभागे। उक्तस्समणुक्तस्तं झीणमझीणं च हिदियं बा॥२२॥

चु॰ सु॰-संपिह एदिस्से गाहाए अत्यो वुचदे। तं जहा, मोहणिज्ञपयडीए विहित्तपरूवणा, मोहणिज्ञप्रयुगा विहित्तपरूवणा, मोहणिज्ञप्रयुगा विहित्तपरूवणा, मोहणिज्ञप्रयुगा विहित्तपरूवणा, मोहणिज्ञप्रयुगा विहित्तपरूवणा, मोहणिज्ञप्रयुगा विहित्तपरूवणा, मोहणिज्ञप्रयुगा विहित्त एसी गाहाए पढमद्वस्स अत्यो। एदेहि तिहि वि अत्येहि एको चेव अत्याहियारो। 'उक्तस्समणुक्तस्सां 'चेदि उत्ते पदेसविसय-उक्तस्साणुक्तस्साणं गहणं कायच्वं; अण्णोसिमसंभवादो। पयिड-द्विदि-अणुभाग-पदेसाणग्रुक्तस्साणुक्तस्साणं गहणं किण्ण कीरदे १ ण, तेर्सि गाहाए पढमत्थे (-द्वे) पर्कविदत्तादो। एदेण पदेसविहत्ती सहदा। 'झीणमझीणं' ति उत्ते पदेसविसयं चेव झीणाझीणं घेत्तच्वं; अण्णस्स असंभ-वादो। एदेण झीणाझीणं स्विदं। 'द्विदियं' ति वुत्ते जहण्णुक्तस्सद्विदिगयपदेसाणं गहणं। एदेण द्विदियंतिओ सहदो। एदे तिण्णि वि अत्थे घेत्त्ण एको चेव अत्थाहियारो; पदेसपरूवणादुवारेण एयज्ञवर्लमादो। एसो गुणहरमङारएण णिहिद्दत्थो।

' विहै चिहिदि अणुभागे च ति ' अणियोगहारं विहत्ती णिक्खिववयन्वा । णाम विहत्ती द्वणिवहत्ती दन्वविहत्ती खेत्तविहत्ती कालंबिहत्ती गणणविहत्ती संठाणविहत्ती भावविहत्ती चेदि ।

णोआगमदो दन्ननिहत्ती दुनिहा, कम्मनिहत्ती चेन णोकम्मनिहत्ती चेन । कॅम्म निहत्ती थप्पा। तुज्ञपदेसियं दन्नं तुज्ञपदेसियस्स अनिहत्ती। नेमादपदेसियस्स निहत्ती। तुज्जसमयं तुज्ञसमयस्स अनिहत्ती तुज्जपदेसोगाढं तुज्जपदेसोगाढस्स अनिहत्ती। कालनिहत्ती तुज्जसमयं तुज्जसमयस्स अनिहत्ती। गणणनिहत्तीए एको एकस्स अनिहत्ती।

संर्ठाणविद्वती दुविद्या संठाणदो च, संठाणवियप्पदो च। संठाणदो वहं वहस्स अविद्वती । वेहं तंसस्स वा चउरंसस्स वा आयदपरिमंडलस्स वा विद्वती । वियप्पेण बद्धसंठाणाणि असंखेऔं लोगा । ध्वं तंस-चउरंस-आयदपरिमंडलाणं । सरिसवहं सरिसवहस्स अविद्वती । एवं सन्वत्थ ।

जी सा भाविहत्ती सा दुविहा, आगमदो य णोर्केंगिमदो य । आगमदो उवजुती पाहुडजाणओ । णोआगमदो भाविहत्ती ओदह्यो ओदहयस्स अविहत्ती । ओदह्यो उवसमिएण भावेणं विहत्ती । तदुभएण अवत्तव्वं । एवं सेसेसु वि । एवं सव्वत्थ । २।

ं सा द्व्वविहत्तीए कम्मविहत्ती तीए पयदं । तत्थ सुत्तगाहा-

<sup>(</sup>१) पू० १। (२) पू० १०। (१०) पू० ४। (११) पू० ५। (१२) पू० १३। (१३) पू० १६। (१) पू० १। (२) पू० २। (३) पू० ४। (११) पू० ५। (१२) पू० १६।

## पंयडीए मोहणिजा विहत्ती तह हिदीए अणुभागे। उक्तस्समणुक्तस्सं झीणमझीणं च हिदियं वा ॥२२॥

पदच्छेदो । तं जहा-'पयडीए मोहणिजा विहत्ति' ति एसा पयडिविहत्ती १। 'तह हिदि' चेदि एसा हिदिविहत्ती २। 'अणुभागे' ति अणुभागविहत्ती ३। 'उक्तस्समणुक्तस्सं' ति पदेसविहत्ती ४। 'झीणमझीणं ति ५। हिदियं वा ति ६। तत्थ पयडिविहत्ति वण्णइस्सामो।

पैयिडिविहत्ती दुविहा, मूलपयिडिविहत्ती च उत्तरपयिडिविहत्ती च । मूलपयिडिविहत्ती च । मूलपयिडिविहत्ती ए इमाणि अद्य अणियोगदाराणि । तं जहा-सामित्तं कालो अंतरं, णाणाजीवेहि मंगिवचओ कालो अंतरं भागाभागो अप्पाबहुगेत्ति । एदेसुँ अणिओगदारेसु परू-विदेसु मूलपयिडिविहत्ती समन्ता होदि ।

तदो उत्तरपयि विहत्ती दुविहा, एगेग उत्तरपयि विहत्ती चेव पयि द्वाण उत्तरपयि विहत्ती चेव । तत्थ एगेग उत्तरपयि विहत्तीए इमाणि अणियोगद्दाराणि । तं जहा, एगजीवेण सामित्तं कालो अंतरं, णाणा विवेहि भंगविच्याणुगमो परिमाणा- णुगमो खेत्ताणुगमो पोसणाणुगमो कालाणुगमो अंतराणुगमो सण्णियासो अप्पाबहुए ति । एदेसु अणियोगद्दारेसु पर्वदेसु तदो एगेगउत्तरपय हिविहत्ती समत्ता ।

प्यिडिटाणिवहत्तीए इमाणि अणियोगद्दाराणि । तं जहीं, एगजीवेण सामित्रं कालो अंतरं, णाणाजीवेहि भंगविचओ परिमाणं खेत्रं फोसणं कालो अंतरं अप्पाबहुअं भुजगारो पदणिक्खेंओ वहूढि ति ।

पैयाडिट्ठाणिवहत्तीए पुन्वं गमिणिजा द्वाणिसंमुक्तित्तणा। अत्थि अट्ठावीसाए सत्तावीसाए छन्वीसाए चडवीसाए तेवीसाए वाबीसाए एकवीसाए तेरसण्हं बारसण्हं पंचण्हं चढुण्हं तिण्हं दोण्हं एकिस्से च १४। एदे ओचेण।

धिक्किस्से विह्निओं को होदि १ लोहसंजलणों । दोण्हं विह्निओं को होदि १ लोहों माया च । तिण्हं विह्नी लोहसंजलण-माणसंजलण-मायासंजलणाओं । चउण्हं विह्नी चनारि संजलणाओं । पंचिण्हं विह्नी चनारि संजलणाओं पुरिसवेदों च । एकारसण्हं विह्नी एदाणि चेव पंच छण्णोकसाया च । बारसण्हं विह्नी एदाणि चेव णांत्रसयवेदों च । एकवीसाए विह्नी एदे चेव अहकसाया च । सैन्मनेण वावीसाए विह्नी । सम्मामिन्छनेण वेवीसाए विह्नी । मिन्छनेण चहुवीसाए विह्नी । अद्यावीसादों सम्मन्तसम्मामिन्छनेस अविणदेसं छन्वीसाए विह्नी । तत्थ सम्मामिन्छने पविखने सनावीसाए

<sup>(</sup>१) पू० १७ १ (२) पृ० १८ । (३) पू० २० । (४) पू० २२ । (५) पू० २३ । (६) पू० ८०। (७) पू० २२ । (६) पू० २०३। (१२) पू० १९०४ (७) पू० ८२। (११) पू० २०३। (१२) पू० १९०४

विहत्ती । सन्वाओ पयडीओ अहावीसाए विहत्ती । संपाहि एसा २८ २७ २६ २४ २३ २२ २१ १३ १२ ११ ५ ४ ३ २ १ । एवं गादियादिसु पोदन्वा ।

सामित्रं ति जं पदं तस्स विहामा पढमाहियारो। तं जहा-एक्किस्से विहित्तओं को होदि ? णियँमा मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा खवओ एक्किस्से विहित्तिण सामिओ। एँवं दोण्हं तिण्हं चडण्हं पंचण्हं एकारसण्हं वारसण्हं तेरसण्हं विहित्तिओ। एकावीसण् विहित्तिओं को होदि ? खीणदंसणमोहणिज्जो। वावीसाए विहित्तओं को होदि ? मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा मिच्छत्ते सम्मामिच्छत्ते च खिवदे समत्ते सेसे। तेवीसाए विहित्तिओं को होदि ? मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा मिच्छत्ते खिवदे सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ते सेसे। चँउवीसाए विहित्तओं को होदि ? अणंताणुवंधिविसंजोइदे सम्मादिष्टी वा सम्मामिच्छादिही वा अण्णयरो। ईच्बीसाए विहित्तओं को होदि ? मिच्छाइही गियमा। सत्तावीसाए विहित्तिओं को होदि ? मिच्छाइही । अष्टावीसाए विहित्तओं को होदि ? सम्माइही सम्मामिच्छाइही मिच्छाइही वा।

कीलो। एँवं दोण्हं तिण्हं चदुण्हं विहित्तयाणं। पंचिण्हं विहित्तओ केविचरं कालादो ? जहण्णुक्ससेण दो आवालियाओ समयूणाओ। एँकारसण्हं वारसण्हं तेरसण्हं विहित्ती केविचरं कालादो होदि ? जहण्णुक्ससेण अंतोग्रहुत्तं। णैविर वारसण्हं विहित्ती केविचरं कालादो ? जहण्णेण एगसमओ। एँकावीसाए विहित्ती केविचरं कालादो ? जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं। उक्तस्सेण तेतीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि। वीवीसाए तेवीसाए विहित्तओ केविचरं कालादो ? जहण्णुक्रसेणंतोग्रहुत्तं। वैंडवीसविहित्ती केविचरं कालादो ? जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं। उक्तस्सेण वेद्याविहित्तो केविचरं कालादो ? जहण्णेण अंतोग्रहुत्तं। उक्तस्सेण वेद्याविहित्तो । अणादिसपञ्जविद्यो। सादिसपञ्जविद्यो। सादिसपञ्जविद्यो। तेर्द्य जो सादिओ सपञ्जविद्यो जहण्णेण एगसमओ। उक्तस्सेण उवहं पोग्गलपिर-यष्टं। क्षेत्राविहित्ती केविचरं कालादो ? जहण्णेण एगसमओ। उक्तस्सेण पलिदो-वमस्स असंखेन्जदिभागो। अष्टावीसविहित्ती केविचरं कालादो होदि ? जहण्णेण अंताग्रहुत्तं। उक्तस्सेण वे छाविह सागरोवमाणि सादिरेयाणि।

अंतराणुगमेण एकिस्से विहत्तीए णित्थ अंतरं। एवं दोण्हं तिण्हं चउण्हं पंचण्हं एकारसण्हं वारसण्हं तेरसण्हं एकवीसाए वावीसाए तेवीसाए विहत्तियाणं। चउवी-साए विहत्तियस्स केविडयमंतरं १ जह० अंतोष्ठहुतं। उक्कस्सेण उवष्टपोग्गलपरि-

यहं देस्रणमद्भिपगिलपरियहं। छैन्वीसिवहत्तीए केविडयमैतरं? जहण्णेण पित्रो० असंखे० भागो। उक्तस्सेण वेद्घाविह सागरोवमाणि सादिरेयाणि। सत्तावीसिवहत्तीए केविडयमैतरं श जहण्णेण पित्रदो० असंखे० भागो। उक्तस्सेण उवड्ढ पोग्गलपरियहं। अद्वावीसिवहत्तियस्स जहण्णेण एगसमओ। उँक्तस्सेण उवड्ढपोग्गलपरियहं।

णाणाजीविहि भंगविचओ । जेसिं मोहणीयपयडीओ अत्थि तेसु पयदं । सँग्वे जीवा अद्वावीस-सत्तावीस-छन्वीस-चडवीस-एकवीससंतकम्मविहत्तिया णियमा अत्थि । सेसविहत्तिया भजियन्वा ।

सेसाणिओगहाराणि णेदव्वाणि ।

अप्पाबहुअं ।

संव्वत्थोवा पंचसंतकम्मविहत्तिया। एकसंतकम्मविहत्तिया संखेजगुणा।

विण्हं संतकम्मविहित्या विसेसा । तिण्हं संतकम्मविहित्या विसेसाहिया। धिकारसण्हं संतकम्मविहित्या विसेसाहिया। वीरसण्हं संतकम्मविहित्या विसेसाहिया। वीरसण्हं संतकम्मविहित्या विसेसाहिया। वीरसण्हं संतकम्मविहित्या संखेळगुणा। तेरसँण्हं संतकम्मविहित्या संखेळगुणा। वीवीससंतकम्मविहित्या संखेळगुणा। तेवीसाए संतकम्मविहित्या विसेसाहिया। सत्तावीसाए संतकम्मविहित्या असंखेळगुणा। धैकवीसाए संतकम्मविहित्या असंखेळगुणा। धैकवीसाए संतकम्मविहित्या असंखेळगुणा। धैकवीसाए संतकम्मया असंखेळगुणा। धैकवीस संतकम्मया असंखेळगुणा। धैकवीसविहित्त्या अणंतगुणा।

भुजगारी अप्पदरी अवहिदी कायन्त्री ।

धैत्थ एगजीवेण कालो। भ्रेजगारसंतकम्मविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि १ जह-एणुक्तस्सेण एगसमओ। अप्पदरसंतकम्मविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि १ जहण्णेण एगसमओ। उँक्रस्सेण वे समया। अवद्विद संतकम्मविहत्तियाणं तिण्णि मंगा। तैत्थ जो सो सादिओ सपक्षवसिदो तस्स जह० एगसमओ। उक्तस्सेण उवद्दर्योग्गलपरियद्धं।

रुवं सन्वाणि अणिओगद्दाराणि णेदन्वाणि ।

पेँदणिक्खेवे वड्ढीए च अणुमग्गिदाए समत्ता पयडिविहत्ती ।



<sup>(</sup>१) पू० २८३ । (२४) पू० २८४ । (३) पू० २८५ । (४) पू० २८६ । (४) पू० २९२ । (६) पू० २६३ । (१०) पू० ३६४ । (१०) पू० ३६४ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८७ । (१४) पू० ३८० । (१४) पू० ३८० । (१४) पू० ३८० । (१४) पू० ४८० । (१४) पू० ४

## २ अवतरण सूची

| कमसंख्या अवतरण पृष्ठ                                                                   | कमसंस्था अवतरण                               | पृष्ठ        | क्रमसं <del>ख</del> ्या   | अवतरण | षृष्ठ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------|-------|
| ए १ एकोत्तर पदवृद्धो– ३०९<br>स्त्र २ खेतं खलु आगासं– ७<br>न ३ निरस्यंती परस्यार्थ– २१७ | भ ४ भयणिज्जपदा<br>तिगुणा—<br>५ भंगायामपमाणी— | <b>ं</b> २९३ | स ६ सूत्रानी<br>ल्पेष्वेक | तविक- | ३१०   |

## ३ ऐतिहासिक नाम सूचीं

| ਚ | उच्चारणाचार्य <sup>'</sup> २२,<br>८१२०५,<br>२३,२१०,<br>२१५,२२२,<br>२५६,२८६,<br>३९७,४१७,<br>४२५, | ग<br>च<br>व<br>य | गुणघर३, १८, १९<br>गोतमस्वामी २११,<br>चर्णिसूत्राचायं २०५,<br>२०९,<br>वप्पदेव ४२०,<br>यतिवृष्भ ४, ५, १४,<br>१६, १८, | यतिबृपभ | १९, २२, २३,<br>८१, २०२, २१५,<br>२२२, २५६,<br>३५२, ३५८,<br>३८४, ३९१,<br>३९७, ४२५, |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|

## ४ ग्रन्थनामोह्नेख

| ३१६, ३७५, च चुण्णिसुत्त ४, १६, १९, ज जीवहाण | ३१६,<br>३७५,<br>३६१,<br>१९९, |
|---------------------------------------------|------------------------------|
|---------------------------------------------|------------------------------|

## ५ गाथा-चूर्गिसूत्रगत शब्दसूची

|     | 22 22                                                       | अणुक्कस्स १, १ <sup>७</sup> ,                                     | अवद्वि <b>द</b> संतकम्मविहत्तिय           |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| স্থ | अट्ट २२, २०३                                                |                                                                   | ` <sup>~</sup> 3८९,                       |
|     | अट्ठावीस २०१, २०४,<br>२२१, २९३,<br>अट्ठावीसविहत्ती (हत्तिय) | अणुमाग १, ४, १७, १८,<br>अणुमागीवहत्ती १८,<br>अणंताणुर्वधिविसंजोइद | अवत्तव्व '७, १३,<br>अविहत्ती ६, ७, ८, ११, |
|     | २५५, २८५,                                                   | २१८-                                                              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   |
|     | बहावीससंतकम्मिय ३७४,                                        | वर्णतगृण ३७५,                                                     | असंखेळा १०                                |
|     | अण्णयर २१८,                                                 | अद्धपोगाल परियष्ट २८२,                                            | असखेज्जिद भागो २५,                        |
|     | अणादि अपज्जवसिदो                                            | अप्पदर ३८४,                                                       | २८३, २८४,                                 |
|     | २५२,                                                        | जप्पदरसंतकम्मविहतिय                                               | असंखेन्जगुण ३६९, ३७०                      |
|     | अणादि सपज्जवसिदो                                            | ३८८,                                                              | ३७२, ३७४,                                 |
|     | २५२,                                                        | अप्पाबहुग २२, ८०,                                                 | श्रा आगम १२,                              |
|     | अणियोगद्वार ४, २२, २३                                       | १९९ ३५२,                                                          | आयदपरिमण्डल १०, ११,                       |
|     | ८०, ८२, ३१६, ३९७                                            | अवद्विद ३८४,                                                      | इ इत्थिवेद २०३,                           |

<sup>(</sup>१) सर्वत्र स्यूल संख्यांक गायागत शब्दोंके और सूक्ष्म संख्याङ्क चींगसूत्र गत शब्दोंके पृष्ठके सूचक है। जिस शब्द को काले टाइपमें दिया है जसकी व्युत्पत्ति या परिभाषा चूर्णि सूत्रमें आई है।

ड उक्कस्स १, १७, २४७, २४९, २५३, २५४, २५५, २८२, २८४, २८६, ३९०, उत्तरपयडिविहत्ती २० ८०, १२, उवजूत २५३, उवट्ट चवट्टपोग्गलपरियट्ट २८२, २८४, २८६, ३९८, -१३, **उवसमिअ** ए एक्क ८, २०१, २०२, एक्कवीस-एक्कावीस २०१, २०३, २४७, २८२, २९३, ३७०, एवकसंतकम्मविहत्तिय ३५९, एक्कारस २०१, २०३, २१२, २४४, २८२, ३६३, एग जीव ३८७, एगसमझ २४६, २५३, २५४, २८५, ३८८, ३९०, एगेग उत्तरपयडिविहत्ती ८०, ८२, स्रो ओघ २०१, **बोद** इस १२,-१३, श्रं अंतर २२, ८०, १९९, २८१, २८२, २८३, अंतराणुगम ८०, २८१, अंतोमुहत्त २४४, २४७, २४८, २४९, २५५, २८२, कम्मविहत्ती ५, ६, १६, २०३, कसाय काल २२, ८०, १९९, २४३, २४४, २४६, २४७, २४८, २४९, २५३, २५४, २५५, ३८७, ३८८ कालविहत्ती ४, ८, कालाणुगम 60, ख खवअ २११, खीणदंसणमोहणिज्ज २१ े, खंत १९९ खेर्चवहत्ती ٧, y, वेत्ताणुगम ८०, ग गण्णविहत्ती ¥, ८,

गदियादि २०५, चउरंस १०, ११ च चउवीसविहत्ती २४९, चदु (चरु) २०१, २१२, २३७, २८२, ३६५, २०१, २०४, चद्वीस २८२, २९३, ३७२, २०३, **छ**णोकसाय छ छव्वीस २०१, २०४, २९३, छन्वीसविहत्ती २५२, २८३, ३७५, जहण्ण २४६, २४७, ज २४९, २५३, २५४, · - २५५, २८३, २८४, . . २८५, ३८८, ३९०, जहण्णुक्कस २४३, २४४, २४८, ३८८, जीव २९३, म भीणमझीण १, १४, १८, ट्रवणविहत्ती ट्राणसमुक्तिताणा २०१, द्विदि २, ४, १७, -हिंदिय १,१७,१८, द्विदिविहत्ती णव्सयवेद २०३, सा ٧,, <sup>•</sup> णामविहत्ती णियम-२११,२२१,२९३, णो आगम ५, १२, णोकम्मविहत्ती ् त तदुभय ৬, १३, तह १, १७, 'ति २०१, २०२, १२३७<u>,</u> २८२, ३६२, तुल्लपदेसिय ٠ ٤, तुल्लपदेसोगाढ **19**, तुल्लसमय ८, ٠, तेतीस २४७, तेवीस २०१, २०४, २१७, २४८, २८२, ३६९, तेरस २०१, २०३, २१२, २४४, २८२, ३६६, दव्य १०, ११, दव्वविहत्ती ४, ५, १६, दुविहा ५, ९, १२, २०, दो २०१, २०२, २१२, २३७, २८२, ३६२, दोआवलिय २४३, देसूण २८२, .

Y पगदि १ पढमाहियार २१०, पद २१०, पदच्छेद १७, पदणिक्खेव १९९, ४२५, पयडि ੵ १७, २०४, पयद १३, २९३. पयडिविहत्ती १७, १८, २०, ४२५, पयिंडद्वाण उत्तरपयिंड विहत्ती 60, पयडिट्ठाणविहत्ती १९९, २०१, परिमाणाणुगम ¿0, - प्ररिमाण १९९, -पलिदोवम २५५, २८३, २८४, 'चसंतकम्मविहत्तिय ३५९, पंच २०१, २०३, २१२, २४३, पाहुड जाणअ १२, पूरिसवेद २०३, पूटव **पोग्गलपरियद्व** २५३, <u>पोसणाणुगम</u> ८०, फ फोसण १९९, बारस २०१, २०३, २१२, व २४४, २४६, २८२, ३६४, वाशीससंत कम्मविहत्तिय ३६८, भ् भंग ३८९, भंगविचअ २२, १९९, २९२, भागाभाग २२, भाव , 1 ₹₹, भावविहत्ती १२, भूजगार १९९, ३८४, · भूजगारसंतकम्मविहत्तिअ ३८८, २११, २१३, मणुस्स २१७, मणुस्सिणी २११, २१३, , , , २१७, माणसंजलण २०२, माया -२०२, मायासंजलण २०२, मिच्छत २०४, २१३, २१७, मिच्छाइट्टी २२१,

|                                       | प्रतिक्रिल                      |                                            |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| . मूलपयहिवहत्ती २०, २२,               | परिसिद्यारी।                    |                                            |
| ं रंग्याहाबहत्ती ३० २०                |                                 |                                            |
|                                       |                                 | <b>4</b> 4 × ·                             |
| ं मोहणिक्त . २३,                      | विहासा                          | .38.                                       |
| मोहणिज्ज . २३,                        | विमादपहेत्याः २१०               |                                            |
| 4(20) re c (1 ? V                     | वैमादपदेसिय २१०                 | , i <del>sin</del>                         |
| मोहणीयपयि १, १७,<br>ल लोग २९२         | ) CI677~                        | , संखेजगुण ३६५, ३८८                        |
| 117.                                  | 1 214 8 516                     | , विज्ञामुण ३६५, ३६६,                      |
| लोह                                   | नहाबाद्ध                        |                                            |
| 9                                     | स सर्विकासास २८४,               | ' संजलम ३०३ ३६८,                           |
| लोहसंजलण २०२,                         |                                 | संठाण रे०र, २०३,                           |
|                                       | सत्तावीस २०१, २०४.              | 10101                                      |
| व वह र २०२,                           | 2014 4 568 300°                 | संठाणवियप्प ९,                             |
| बहुसंठाण १०,                          | 778, 783, 3E8,                  |                                            |
| =6.0101                               | 1243 466                        | संठाणविद्या ५ ९                            |
| विह्न १०,                             |                                 |                                            |
| वावीस २०१ ३०% ४२५,                    | "पायासावहत्ती २५४,              | संतक स्मिय                                 |
| वावीस २०१, २०४, २१५,                  | 7.44                            | 3100                                       |
|                                       | सपज्जविक्ये - २८४,              | संतकस्मिन्द                                |
| वियप २४८, २८२,                        | सपज्जवसिदो २५३, ३९०<br>समयक     | संतकम्मविहत्तिय २९३,<br>३६२ १३८०           |
| 1994                                  | समयूण                           | \$£5',3e5 "' , , , , , , ,                 |
| विसेसाहिय ३६२ ३६२                     |                                 | वहरा, वहरा, वहरा, वहरा,                    |
| विसंसाहय ३६२, ३६३,                    | सम्मत्त २०४ व्य                 | सागरोवम २४%                                |
| , , , , ,                             | वम्मत २०४, २१३,                 | 377 14 43 4 E 6 3100                       |
| विहत्ति (विहत्ती) १,४                 |                                 | सागरोवम २४७, २४९,                          |
|                                       | २१७,<br>सम्मामिच्छत्त २०४, २१३, |                                            |
|                                       | " गामण्डत २०४ २०२               |                                            |
| 203, 208, 208                         | , 2165                          | सादि , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|                                       |                                 | 404 5.                                     |
| 488 DVe - 111.                        | सम्मादिही २१८. २२०              | सादिरेय २४७ -                              |
| २४४, २४६, २४ २११,<br>विहत्तिय २०२     | सम्माणिकार ११८, २२१,            | भावरय २४७, २४९                             |
|                                       |                                 | , , , ,                                    |
| २१२, २१७, २१८, २१०,<br>२३७, २४३, २४४, | सार्वे २१८,                     | साहिसका                                    |
|                                       |                                 |                                            |
| 340, 383, 38C, 353,                   | सरिसवट्ट २२१                    | सादिसप्ज्जविसदो २५२,<br>सामिय              |
| , , 11 400, 505.                      | सब्द २                          | व्यान्त्र , , , ,                          |
| 202                                   | सन्व २०४, २९३, ३९७,             | सामिन २० १११,                              |
| २९३,                                  | Homes 1 444, 366                | सामित्त २२ 🐪                               |
| ·                                     | सञ्चत्थ ११, ३९७,                | सामत २२, ८०, १९९,                          |
|                                       | ११, १३,                         |                                            |
|                                       | ->->-                           | युत्तगाहा २१०,                             |
| 1 6                                   | 3.4                             | १६,                                        |
| 10                                    |                                 | • ••                                       |

# ं ७ जैयधवलागत-विशेषशब्दसूची

| श्र अवस्तार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | र राजरान्य स्वर्षियं विद्यानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| अजहण्णविहित्त ८९, अणवण्णविहित्त ८९, अण्णवर २१९, अणाविस २४,८९, अणाविस २४,८९, अणाविस ८०,८१, २००,४२५,४३७, अण्याट्टिकांल ३६८, अणुक्कस्सविहित्त ८८, अणुक्कस्सविहित्त ८८, अणुक्कस्सविहित्त ४८, ३५,३७४,४१७,४३०, अणंताणुवंधिवसंजोयणा ४१७,४२१, अणंताणुवंधिचउक्क- विसंजोयणाकाल ४१८, अस्थपद १७ | अत्थाहियार २, १७, १९, अद्भागलपरियद्द ३९७, अद्भागलपरियद्द ३९७, अदिरेगपमाण २५०, अप्पाबहुअ ४३३, अप्पाबहुआ ४३३, अप्पाबहुआ ४३३, अप्पाबहुआ ४६२, अवदुव १९०, ३९७, अवद्वाण १९०, अवत्वाव १९०, अवत्वाव १९०, अवत्वाव १९०, अवत्वाव १९०, अववाव |  |
| : भागणाञ्चा य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | र जाने - या अंध कहा है गर नो -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

१ . यहां ऐसे शब्दोंका ही संग्रह किया है जिनके विषयमें ग्रंथमें कुछ कहा है या जो संग्रहकी दृष्टिसे आवश्यक समभे गये। चौदह मार्गणाओं या उनके अवान्तर भेदोंके नाम अनुयोग द्वारोंमें पुनः पुनः आये हैं अतः उनका यहां संग्रह नहीं किया है। जिस पृष्ठपर जिस शब्दका लक्षण, परिभाषा या व्युत्पत्ति पाई जाती हैं उस पृष्ठके अंकको बड़े टाईपमें दिया है।

|          | •                                      |                |
|----------|----------------------------------------|----------------|
|          | <b>उदयाव</b> लि                        | २३४,           |
|          | <b>उ</b> दीरणा                         | २३४,           |
|          | उवक्कमण ३७१,                           | ३७३,           |
|          | <b>उ</b> वक्कमणकाल                     | ३७०,           |
|          | ३७३,                                   | =              |
|          |                                        |                |
|          | <b>जवड्डपोग्गलपरियट्ट</b>              |                |
|          |                                        | ३६१,           |
|          | उववाद पद                               | 48,            |
|          | <b>उवसमसम्मादि</b> द्वि                | ४१७,           |
| •        | <b>उवसमसम्मत्तका</b> ल                 |                |
| ,        | उन्वेल्लणकाल २५४                       |                |
|          | •                                      |                |
|          | उव्वेल्लणा                             | ४२१,           |
| ए्       | एगेग उत्तरपयहिवि                       | हता ८०         |
| श्रो     | ओदइअ                                   | <b>१</b> ३     |
| ऋं       | अंतर (करण)                             | २३४,           |
| •        |                                        | ३९०,           |
|          | अंतराइम                                |                |
|          | 2                                      | <b>૨</b> १,    |
|          |                                        | ४, ७४,         |
|          | १२३, १७३,                              | ३४४,           |
|          | <i>३९७,</i> ४१९,                       | ४४९,           |
|          |                                        | .४७५,          |
| क        | कदकरणिज्ज २१४                          | . રુશ્વં       |
| ••       |                                        | <b>٧</b> ३٥,   |
| •        | ====================================== |                |
|          |                                        | , १६,          |
|          | करण २५३,                               | ३९१,           |
|          | कालाणिओगद्दार                          | ३ ८७,          |
|          | कालाणुगम २७,७                          | १,९ <b>९</b> , |
|          | १७१, २३३,                              |                |
|          |                                        | ४४२,           |
|          | कालविहत्ती                             | ۷,             |
|          |                                        |                |
|          | किट्टीकरणद्धा ३५४,                     |                |
|          | किट्टीवेदयकाल                          | ३५३,           |
|          | <b>्</b> ३५९,                          | ३६२,           |
| ख        | खेल '                                  | ৩,             |
|          | <b>खेत्तविह</b> त्ती                   | <b>७</b> ,     |
|          | · ·                                    | १६३,           |
|          | ३२४, ४०८,                              | XER            |
| ग        |                                        |                |
| *(       | गाहासुरा                               | १६             |
|          | गोद                                    | ्२१,           |
|          | गोवुच्छ                                | २५३,           |
| च        | चउवीसंविहत्तिअ                         | २१८,           |
|          |                                        | २१९,           |
|          | चरिमफा्लि २३५,                         | २५३.           |
| -        | चारित्तमोहणीयक्खव                      | ाग             |
|          | -                                      |                |
|          | ر۶۶۶                                   | २३३,           |
|          | षारित्तमोहणीय                          | २१९,           |
| ব        | जाणु असरी रविहत्ती                     |                |
| भ        | 'झीणाझीण २                             | , १८,          |
| <b>a</b> | द्रवण विहत्ती                          | ×.             |
| -        | - A                                    | . F            |

| <b>.</b> | द्वाणसमुक्कीलाणां        | २०१,                   |
|----------|--------------------------|------------------------|
|          | द्विदियंतिअ              | २, १८,                 |
|          | द्विदिविहत्ती            | <b>१७,</b>             |
| •        | होता.<br>टीका            | 1 48                   |
| ,<br>311 | _                        | ५, २३७,                |
| ग्       | गमगमज ग्र                | <b>783,</b>            |
|          | णाणाजीवेहि भंग           |                        |
|          |                          | ४, २९३,                |
|          | णुगम ४४,१४               | २, ४५६,<br>२, ४५६,     |
|          | णाणावरणि <b>ज्ज</b>      | र, <i>५</i> २५,<br>२१, |
|          | णामकम्म                  |                        |
|          | णामविहत्ती               | २१,                    |
|          | णामापहरा।<br>णिक्खेव .   | ٧,<br>٧                |
|          | ाणपद्धय<br>णिस्संतकम्मिय |                        |
|          | _                        | ४३०                    |
|          | णो आगम                   | १२                     |
|          | णो आगमभाव                | १२                     |
| •        | णो आगमविह्ती             |                        |
| _        | णोकम्मविहत्ती            | €,                     |
| _        | णोसव्वित्रहत्ति          | رکار                   |
| त्       | तालपलंबसुत्त             | २१४,                   |
|          | तिस्थयर                  | २११,                   |
| द्       | दन्वद्वियणय              | ८१,                    |
|          | दव्वविहत्ती              | ५, १६,                 |
|          | दंसणमोहणीयनख             |                        |
|          | दंसणावरणिज्ज             | २१                     |
|          | देसघादि.                 | २३३,                   |
|          |                          | ८, २१४,                |
| ध        |                          | २४, ८९,                |
|          | धुवपद ' ।                | ं २९५,                 |
|          | घुवभंग                   | २९४,                   |
| q        | पज्जवद्वियणय             | ८१,                    |
|          | पद                       | १७,                    |
|          | पदणिक्खेव                | ४२५,                   |
|          | पदेस्विहत्ती             | १८,                    |
|          | पद्धई                    | १४,                    |
|          | पटुवणकाल                 | ३६८,                   |
|          | पढमसम्मत्ताहिमुह         |                        |
|          | पत्थारसलागा ३०           |                        |
|          | पत्थारालाव               | ३०१                    |
|          | पमाणपद                   | १७                     |
| 8        |                          | ७, २०,                 |
|          | प्यडिट्टाण उत्तरप        | यडि-                   |
|          | विह्ती '                 | . E 0,                 |
|          | पयडिद्वाण                | 1339                   |
|          | पयडिट्ठाणविहत्ति         | २००,                   |
|          |                          | २०१,                   |
|          | परस्थाणप्पाबहुगा         |                        |
|          |                          | १७९,                   |
|          | परमगुरुवएस               | १.०८,                  |
|          |                          |                        |

परिमाणाणुगम ४९, १५७, ३१९, ४०४, ४६१, पवाइज्जमाण ४१८. पंजिया 88 १७४. पाहुडगंथ पुच्छासुत्त २१० फ फह्य २३६, २३८, 🖫 फोसणाणुगम ६०, १६५, ३२६, ४०९, ব वंध २३४. १९९, बंघग वंधद्वाण १९९, वंघावलिय २४३. बादरिकद्रि २३५, बीजपद ३०७, भयणिज्जपद Ħ २९३ भवियविहत्ती K, भागाभागाणुगम ४७. १५१, ३१६, ४०६, ४०९, भावविहत्ती **ξο**, भावाणुगम **७**७, १७५, ४२२, ४७९, भुजगार ३८४, ३८८, मज्झिमपद 86. २१२, २१ , मणुस्स १९९, महावंघ मंदबुद्धिजण ३९७. मारणंतिय 49, मिच्छाइट्टी २१८, २२, मुलपयडिविहत्ती मोहणिज्ज २१, मोहणीय ₹0, लिहिदुच्चारण ३९७ त्त ४१७, ਕ ववखाण वड्विवहत्ती **8**₹७, ववत्थापद-र ७ वित्तिसुत्त १४, विमात्रप्रदेश Ę विसंजोअअ २१८, विसंजोयणा २१६, ४१८, विसंजोयणापवस विहत्ति ४, २१, २१०, विहासा १९९, वेदग वेयणीय २१ स, सण्णियास ₹₹0, सम्मत्तुब्वेहलण 847,

| सम्मामिञ्छाइहि २१/                                                                                        | परिसिहासि                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| समुक्कीतजा २३,८३,<br>३८४,४२५,<br>४४१,४३७,<br>सम्बद्यादिवंघ २३३,<br>सम्बद्यादिवंघ ८८,<br>सम्बद्यादिवंघ ८८, | संगहणय २४३,<br>संगहणय २४३,<br>संगहिकिट्टि ८१,<br>संजूत ३५९,<br>संजाण १०१,<br>संठाणवियप ९,<br>संठाणविहत्ती ९,<br>संतहाण १९९, | सादिअ सादिअ २४, ८९, सामित्तं ४२६, ४२९, सामित्ताणुगम २७, ९१, ३८६, ४३९, सिद्धसमय ३६०, ३६२, सुताणुसारि ४१७, ४१८, सुद्धमिकिष्टि २३५, |



# भारतवर्षीय दिगम्बर जैन संघ

#### प्रकाशन

| १—कसायपाहुड | ( अं  | ो जयघयछत्री                                 | )—दिन्दी | <b>अनुवाद</b> | सहित भाग | १, पुस्तक | कार १०) |
|-------------|-------|---------------------------------------------|----------|---------------|----------|-----------|---------|
| शासाकार १२) | , , , | اد و در در در در در در در در در در در در در |          |               |          |           |         |

- २ श्रीक्षमार्गप्रकाश पं० टोररमङ विरचित मोक्षमार्गप्रकाशका बाधुनिक हिन्दी में रूपान्वर, विस्तृत प्रस्तावना और अनेक परिशिष्टों से भूषित संस्करण
- है—जैन्धर्भ—जैनधर्म के जाबार, विचार, इतिहास, साहित्य जादि का परिचय प्राप्त करने के लिये सर्वोत्तम प्रन्य,

### त्रेसमें

- ४—वराङ्गचरित्र—द्वन्दर पौराणिक डपाख्यान
- ५—मापापूजा सहित संस्कृतपूजा संग्रह (सार्थ)
- ६ हरिषेण दृथाकीश प्राचीन जैन कवाओं का सुन्दर संग्रह
- ७—हास्वरित—श्रीरामचन्द्रजी का रोचक परित

प्राप्ति स्थान--

मेनेजर मा॰ दि॰ जैन संघ चौरासी, मधुरा